# CALBARIA DEBENELU

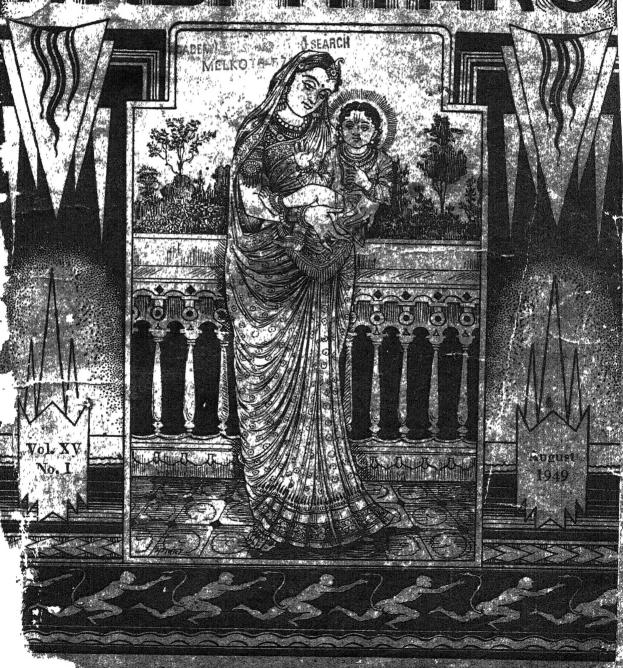

# Commercial advertisements are not accepted for publication in the Kalyana-Kalpataru.

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

There being no review column in the "Kalpataru", publishers are requested not to send books for criticism and review.

Annual Inland Rs. 4-8-0 Foreign 10 Sh. Single copy
Manasa Number—I
Inland Rs. 2-8-0
Foreign 5 Sh.

Subscription:—

Single copy
Ordinary issue
Inland Re. 0-5

# Kalyana-Kalpataru

# Manasa Number-I

# August 1949

### Contents

|                                                                    |                                                                    |     |    |                                                                                                        | Page |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                 | Tribut                                                             | es  | fı | rom Contemporary and other Mediaeval Poets                                                             |      |
|                                                                    | (                                                                  | 1   | )  | Sacred to the Hindu and the Muslim alike (Abdur-Rahim                                                  |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | Khan-I-Khana, alias Rahiman )                                                                          | 2    |
|                                                                    | (                                                                  | 2   | )  | A Source of Incomparable Joy ( Toşa )                                                                  | 2    |
|                                                                    | (                                                                  | 3   | )  | Sweeter than Nectar (Raskhan)                                                                          | 2    |
| 2.                                                                 | Tribut                                                             | ies | f  | rom Modern Admirers:-                                                                                  |      |
|                                                                    | (                                                                  | 1   | )  | The Best Work on Devotion (the late Mahatma Gandhi)                                                    | 3    |
|                                                                    | Ċ                                                                  | 2   | -  | A Source of Ineffable Joy and Solace to Humanity (the late<br>Pandit Madan Mohan Malaviya)             | 3    |
|                                                                    | (                                                                  | 3   | 1  | 'Perfect Example of the Perfect Book' (the late Sir G. A. Grierson)                                    | 4    |
|                                                                    | - 6                                                                |     | -  | The Finest Work in any Indian Vernacular (the late Sriyut                                              |      |
|                                                                    | •                                                                  |     | •  | Hirendranath Datta, Vice-President of the Indian Section of the                                        |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | Theosophical Society)                                                                                  | 5    |
|                                                                    | (                                                                  | 5   | )  | Musical Ring of Tulasidas' Poetry (the late Sri N. C Kelkar,                                           |      |
|                                                                    |                                                                    | _   | _  | Editor of the 'Maratha', Poona)                                                                        | 5    |
|                                                                    | (                                                                  | 6   | )  | Immortal Teachings of the Ramayana (the late Sir C. Y.                                                 | 5    |
|                                                                    |                                                                    |     | 2  | Chintamani, Editor of the 'Leader', Allahabad') Ramayana, a very human Story (Maharajadhiraj Sir Bijoy | 5    |
|                                                                    | •                                                                  | f   | ,  | Chand Mehtab Bahadur of Burdwan)                                                                       | 6    |
|                                                                    | (                                                                  | 8   | )  | Ramayana, the Bible of Humanity (Sri V. N. Mehta)                                                      | 6    |
|                                                                    | (                                                                  | 9   | )  | An Epitome of all Scriptures and Philosophical Works                                                   |      |
|                                                                    | •                                                                  | -   | ,  | (Dr. Rajendra Prasad, President of the Indian                                                          |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | Constituent Assembly )                                                                                 | ઇ    |
|                                                                    | (                                                                  | 10  | )  | Spiritual Development through Tulasidas' Ramayana (Dr.                                                 |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | B Pattabhi Sitaramayya, President of the Indian                                                        |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | National Congress)                                                                                     | 7    |
|                                                                    | (                                                                  | 11  | )  | Popularity of the Ramayana (Dr. Syamaprasad Mukerjee,                                                  |      |
|                                                                    |                                                                    |     |    | Minister for Industries, Government of India)                                                          | 7    |
|                                                                    | (                                                                  | 12  | )  | A Rare Masterpiece dealing with both the Worlds (Sri                                                   | _    |
|                                                                    |                                                                    |     |    | Jairamdas Daulatram, Minister for Food, Government of India)                                           | 8    |
| 3.                                                                 | Proce                                                              | du  | re | for Reciting the Ramacharitamanasa                                                                     | 8    |
| 4.                                                                 | 4. What does the Rāmāyaṇa teach us? (Syt. Hanumanprasad Poddar) 12 |     |    |                                                                                                        |      |
| 5, An Appreciation of the Tulasikrta Rāmāyaņa (Rev. Edwin Greaves) |                                                                    |     |    |                                                                                                        |      |

# Sri Ramacharitamanasa

# Descent I (Bālakāṇḍa)

| 1.           | Invocation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.           | Salutations to the Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19  |
| 3.           | Salutations to Brahmans and saints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  |
| 4.           | Salutations to the wicked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22  |
| 5.           | Contrast between saints and the evil-minded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23  |
| 6.           | Salutations to all living beings as so many images of Srt Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27  |
| 7.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|              | greatness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29  |
| 8.           | Salutations to the immortal bards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
| 9.           | Salutations to the sage Vālmīki, the Vedas, Brahmā, Śiva, Pārvatī and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|              | other gods and goddesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34  |
| 10.          | Salutations to the abode and companions of Sītā and Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35  |
| 11.          | Salutations to and the glory of the Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38  |
| 12.          | The excellences of Śrī Rāma and the greatness of His story                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50  |
| 13.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52  |
| 14.          | The metaphorical representation of the Manasa as a lake and its glory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54  |
| 15.          | Dialogue between the sages Yājñavalkya and Bharadwāja and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|              | greatness of Prayaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61  |
| 16.          | Satī's bewilderment, Śrī Rāma's divine glory and Satī's remorse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65  |
| 17.          | Repudiation of Sati by Siva and Siva's trance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69  |
| 18.          | Satī's visit to Dakṣa's sacrifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73  |
| 19.          | Sati's self-immolation through the fire of Yoga out of indignation at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|              | the slight offered to Her lord by Her father; destruction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|              | Daksa's sacrifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74  |
| 20.          | Descent of Goddess Parvati and Her penance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75  |
| 21.          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82  |
| 22.          | The second secon | 83  |
| 23.          | Love's departure on the errand of the gods and his being burnt to death                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86  |
| 24.          | , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90  |
| 25.          | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90  |
| 26.          | Siva's peculiar marriage procession and preparations for the wedding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|              | (undertaken by the other party)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93  |
| 27.          | Siva's nuptials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| 28.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 |
|              | Causes of Sri Rāma's Descent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 |
| 30.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 |
| 31.          | Princess Viswamohini's self-election of a husband; Narada's pronounc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|              | ing a curse on the attendants of Siva as well as on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|              | Lord Himself and his subsequent freedom from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|              | spell of infatuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 |
| 32.          | The penance of Manu and Satarupā and their receiving a boon from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|              | the Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 |
|              | The story of King Pratapabhanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 |
| 3 <b>4</b> . | beganes, supremacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| o E          | and tyranny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 |
| 30.          | The piteous appeal of Mother Earth and other gods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156 |

| 36<br>37    | Total Compassion on anom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158<br>160 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 38.<br>39.  | The Lord's manifestation and the delightful nature of His childish sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161        |
| 40          | Lakṣmaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172        |
| 40.         | and the state of t | 175        |
| 41.         | The state of the s | 176        |
| 42.         | and Darker and Anna and Darking and Cabitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|             | of Janaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177        |
| 43.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179        |
| 44.         | A visit to the town by Rāma and Lakṣmaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181        |
| <b>4</b> 5. | Śrī Rāma's visit to Janaka garden; Rāma and Sītā catch sight of each other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186        |
| <b>4</b> 6. | Worship of Goddess Parvati by Sita, Her receiving a blessing from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        |
|             | goddess and a dialogue between Rāma and Laksmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192        |
| 47.         | Viśwāmitra's entry into the pavilion erected for the Bow-sacrifice along                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102        |
|             | with Rāma and Laksmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195        |
| <b>4</b> 8. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200        |
| 49.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| 50.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        |
| 51.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203        |
| 52.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        |
|             | Sitā places the wreath of victory on Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211        |
| 54.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211        |
|             | Parasurāma and Śrī Rāma's triumph over the latter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215        |
| 55.         | Janaka's despatching of messengers to Ayodhyā and departure of the marriage procession therefrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 56          | Arrival of the marriage procession and its reception etc. at Janakpur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226        |
|             | The wedding of Sita and Rama and Their farewell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238        |
|             | Return of the marriage procession to Ayodhyā and rejoicing in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243        |
| •••         | city                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000        |
| 59          | The glory of hearing and singing the story of Śri Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269        |
| ٠.,         | and Storil on morning and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis analysis analysis analysis analysis analysis an | 284        |
| 6.          | The Editors' Apologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285        |
|             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|             | Illustrations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|             | Tri-coloured                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             | The Beloved of Devotees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| 2.          | The Child Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108        |
| 3,          | The Lord's Descent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160        |
| 4.          | The Delight of Dasaratha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169        |
| 5.          | Liberation of Ahalyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176        |
|             | Devotion to the Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184        |
| 7.          | Worshipping Goddess Bhavani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191        |
| 8.          | Rāma, the Bridegroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241        |
|             | Silhoutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 9.          | Dasaratha and Viswāmitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| Our English Publications                      | applement statements experience applementation of the second applement |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Bhagavadgītā (with English translation)    | •••                                                                    | r-4-0   |
|                                               | Board-bound                                                            | 0-6-0   |
| By Syt. Jayadayal Goyandka                    |                                                                        |         |
| By Syt. Jayadayat Goyanaka                    |                                                                        |         |
| *1. Gems of Truth (First Series)              | (                                                                      | 0-12-0  |
| 2. Gems of Truth (Second Series)              | (                                                                      | 0–12–0  |
| 3. What is God?                               | ***                                                                    | 0-2-0   |
| 4. What is Dharma?                            |                                                                        | 0-0-9   |
| By Syt. Hanumanprasad Poddar                  |                                                                        |         |
| 1. The Philosophy of Love                     |                                                                        | 1-0-0   |
| 2. Way to God-Realization                     | •••                                                                    | 0-4-0   |
| <ol> <li>Gopis' Love for Śrī Kṛṣṇa</li> </ol> | ***                                                                    | 0-4-0   |
| 4. The Divine Name and Its Practice           | ***                                                                    | 0-3-0   |
| 5. Wavelets of Bliss                          | •••                                                                    | 0-2-0   |
| 6. The Divine Message                         | ***                                                                    | 0-0-9   |
| By Syt. Bankey Behari B.Sc., LL.B.            |                                                                        |         |
| 1. The Story of Mira Bai                      | ***                                                                    | 0-13-0  |
| 2. Songs from Bhartrihari                     | ***                                                                    | 0-8-0   |
| By Pandit Madan Mohan Malaviya                |                                                                        |         |
| 1. The Immanence of God                       | •••                                                                    | 0-2-0   |
| * Out of Stock.                               | Postag                                                                 | e extra |

THE GITA PRESS,
P. O. GITA PRESS (Gorakhpur)

# Nalyana-Kalpataru

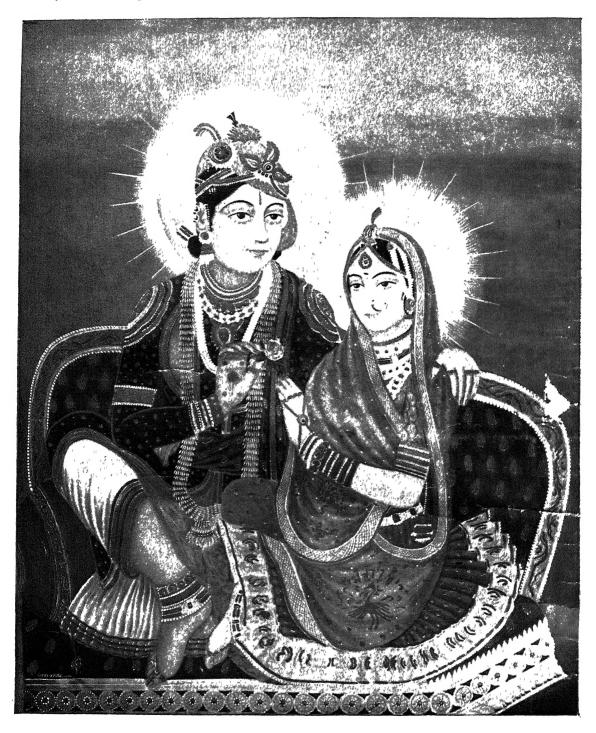

The Beloved of Devotees



He who seeth Me everywhere, and seeth everything in Me, Of him will I never lose hold, and he shall never lose hold of Me.

(Bhagavadgītā Vl. 30)

Vol. XV ]

August 1949

No. 1

द्बीदलद्युतितनुं तरुणाञ्जनेत्रं
हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम्।
कन्दर्पकोटिकमनीयिकशोरमृतिं
पूतिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्॥

Adore the Lord of Jānakī, whose swarthy form possesses the hue of the Dūrvā grass, whose eyes resemble a pair of full-blown lotuses, who is clad in yellow garments, whose limbs lend charm to His lovely ornaments, whose youthful person attracts the mind of millions of Cupids and who fulfils the objects of one's desire.

# Tributes from Contemporary and other Mediaeval Poets

### Sacred to the Hindu and the Muslim alike

The holy Rāmacharitamānasa is the very life-breath of saints. It is like Veda to the Hindu and the holy Koran itself to the Muslim.

.1bdur Rahim Khan-i-Khana

# A Source of Incomparable Joy

The story of Rama sung by Tulasidasa grants all one's desires like the celestial cow. It' is a mine of the fourfold rewards of human existence (viz., religious merit, prosperity, sensuous enjoyment and Liberation) and a source of incomparable delight and gladdens the heart by its very presence. It shines forth as a wreath of basil leaves, so charming to the bee-like hearts of holy men, and has thus served, says Toşa, as a bridge for men intending to cross the ocean of mundane existence.

Toşa

### Sweeter than Nectar

The poetry of Goswami Tulasidas is as it were the fourfold fruit (in the form of religious merit etc.) appearing on the celestial creepers; nay, it is endearing as the stream of milk flowing from the udders of the celestial cow. To put it otherwise, the poet bears on his broad bosom and round his neck a shining string of wish-yielding gems as it were. Nay, by its association with the story of the Lord the poet's mellifluous composition delights even liberated souls and is pleasing to the poet Raskhan. It mocks sugar, derides hardened sugar, chides sugar candy and makes nectar itself blush as it were.

Raskhan.

# Tributes from Modern Admirers

[ Messages were received from some leading men of this country in the year 1938 for the "Mānasa Number" of the Hindi 'Kalyan', and some opinions were culled from other sources. They are reproduced below, some having been translated from Hindi and others in original. It is sad to think that most of those gentlemen are no longer in our midst. Their opinions are nonetheless valuable now and will be of absorbing interest to the reader.

—Editor ]

### The Best Work on Devotion

Tulasidas had a marvellous faith. His faith has bequeathed to the Hindus a precious book like the Ramayan. The Ramayan is a literary masterpiece; but its literary merit pales into insignificance before the charm of its devotional spirit. The realms of faith and intellect lie apart. Faith leads to the development of subjective knowledge or spiritual insight and is therefore conducive to internal purity as a matter of course. The intellect helps the growth of objective knowledge or the knowledge of the world. But no such relation as that of cause and effect exists between this latter knowledge and self-purification. Intellectual giants are found to be moral rakes too. But faith and immorality can never co-exist. The reader can understand from the above that a child can develop the highest faith and yet continue to possess a puny intellect. How can man attain this faith? An answer to this is found in the Gita, in the Ramacharitamanasa......I regard the Ramayan of Tulasidas as the best volume on the cult of Devotion.

M. K. Gandhi.

# A Source of Ineffable Joy and Solace to Humanity

The Mānasa-Rāmāyaṇa of Goswami Tulasidas is a unique work of its kind in the literature of the world. It is a scripture epitomizing the teachings of the Vedas, Smṛtis and Purāṇas for all the four castes, viz., the Brahmans, Kṣatriyas, Vaiéyas and Śūdras, and for all the four religious orders, viz., students, householders, anchorites and recluses. The threefold current of Jñāna (spiritual knowledge), Bhakti (Devotion) and Vairāgya (Dispassion) is ever flowing there like the holy Triveṇī (the triple stream of the Gangā, Yamunā and Saraswatī) at Prayag. It has been the be-all and end-all of the life of innumerable souls. Millions of devotees have drunk from it to their heart's fill the nectar of Jñāna, Bhakti and Vairāgya; and till the end of this creation many more millions will continue to derive unique joy and solace from this volume.

The world has not yet fully recognized the merits of this incomparable work. But my conviction is that even as its merits come to light more and more during the coming years, its rendering will appear in numerous languages of the world. This work is a source of ineffable joy and solace to the entire human race. Blessed are those who recite or listen to the Mānasa-Rāmāyaṇa or Vinaya-Patrikā of Goswami Tulasidas. And still more blessed are those who render invaluable service to the public by publishing cheap and beautiful editions of this book and making its

copies available to the humblest man. My prayer is that cheapest and most neatly printed editions of Mānasa-Rāmāyaṇa may reach the hands of the largest number and that countless men may be benefited by its holy teachings. Discourses on the Rāmāyaṇa are held in a number of towns and villages even to this day. Where no such discourses are held, arrangements should be made to hold them and its sacred teachings popularized more and more from day to day.

Madan Mohan Malaviya.

# 'Perfect Example of the Perfect Book'

Half a century later, contemporary with our Shakespeare, we find the poet and reformer Tulasidas (died 1623). This extraordinary man, who, if we take for our test the influence that he exercises at the present day, was one of the half-dozen great writers that Asia has produced, deserves more than a brief reference. He is commonly known to Europeans as the author of a history of Rama, but he is far more than that. He occupies a position among the singers of Rama Saga. peculiar to himself. Unlike the numerous religious poets who dwelt in the Doab, and whose theme was Kṛṣṇa, he lived humbly in Benares, unequalled and alone in his niche in the Temple of Fame. Disciples he had in plenty,-today they are numbered by millions,-but imitators, none. Looking back through the vista of centuries we see his noble figure standing in its own pure light as the guide and saviour of Hindustan. His influence has never ceased, nay, it has ever kept increasing; and only when we reflect upon the fate of Tantra-ridden Bengal or on the wanton orgies that are carried on under the name of Kṛṣṇa-worship can we justly appreciate the work of the man who in Northern India taught the infinite vileness of sin and the infinite graciousness of the Deity, and whose motto might have been-

'He prayeth best who loveth best all things both great and small.'

But Tulasidas did not only teach this elevated system of religion,—he succeeded in getting his teaching accepted. He founded no sect, laid down no dogmatic creed, and yet his great work is at the present day the one Bible of ninety millions of people, and fortunate it has been for them that they had this guide. It has been received as the perfect example of the perfect book and thus its influence has been exercised not only over the unlettered multitude but over the long series of authors who followed him, and especially over the crowd which sprang into existence with the introduction of printing at the beginning of the last century. As Mr. Growse says in the Introduction to his translation of the Rāmāvana, of this author, "the book is in everyone's hands, from the court to the cottage, and is read and heard and appreciated alike by every class of the Hindu community, whether high or low, rich or poor, young or old." In fact. the importance of Tulasidas in the history of India cannot be overrated. Putting the literary merits of his work out of the question, the fact of its UNIVERSAL acceptance by all classes, from Bhagalpur to the Punjab, and from the Himalaya to the Nerbudda, surely demands more than a polite acknowledgement of his existence. Half a century ago, an old missionary said to me that no one could hope to understand the natives of Upper India till he had mastered every line that Tulasidas had written. I have since learned to know how right he was.

Sir G. A. Grierson in the Linguistic Survey of India, Vol. I, Part Introductory 1927 Calcutta.

### The Finest Work in any Indian Vernacular

I have read Tulasidas's Ramayana through and through, at least three times, and entertain great respect and love for the poet and this great Work.

Tulasidas was a great devotee of the "Lord" combining in himself (a rare combination) the quintessence of Jūana and Prema. His saintly life, his wide and tolerant outlook and his insight into the mysteries of existence cannot fail to engage the attention and admiration of even the casual reader. I believe his Ramayana is the finest work in any of the Indian vernaculars and, what is a bold thing to say, excels Valmiki's immortal epic in certain respects. So it is rightly regarded by the Hindi-speaking populations of India as a "gem of purest ray serene". To know Tulasidas's Ramayana is to know all that need be known.

I am glad that in the "Manasa Number" you are giving the authenticated text of the original Work along with its translation in prose. If I may make a suggestion in this connection, you should give an alphabetical Word Index; because, in the reading of the Ramayana, I have found that it contains many words the meaning of which is obscure even to a person well-versed in Sanskrit.

Hirendranath Datta



# Musical Ring of Tulasidas's Poetry

The name of Goswami Tulasidas is quite familiar to the Marathas. He has already occupied a place of honour in the hierarchy of Maratha saints or Santa Malikas. His romantic life-story is a popular theme or "Akhyan" for our Haridasas and his lucid Dohas are relished by all. Years ago, I remember, a Maratha scholar of Jubbulpore, Mr. Jamdar, brought out an edition of "Tulasi Ramayan" for the Maratha public, in which he had given a Marathi translation of the original Hindi text and it was very much appreciated both by scholars and the public at large.

Tulasidas is a past master in simile and metaphor and like a mellow murmuring spring his lucid Dohas are music to the ear even of a Marathi layman, who is not conversant with the Hindi language.

N. C. Kelkar.

# Immortal Teachings of the Ramayana

Valmiki in Sanskrit and Tulasidas in Hindi have rendered themselves immortal by their epic works, which will ever live. The whole story of the Ramayana is elevating and inspiring. The loyalty of Rama to his father and his regard for the views and wishes of his subjects; the wifely devotion of Sītā and the brotherly devotion of Lakshmana and Bharata; the wisdom of Shanta; the Bhakti of Hanuman,—these are but a few of the lessons they teach humanity for all time.

C. Y. Chintamani.

### Ramayana, a very human Story

The Ramayana is a very human story; and the constant struggles between good and evil which run throughout the tale have a great fascination for me and I love reading it over and over.

Maharajadhiraj Sir Bijoy Chand Mahlab Bahadur of Burdwan.

# Ramayan, the Bible of Humanity

You will be doing a distinct service in getting a popular edition of the Ramayan out...... The teachings of the book have formed the warp and woof of the life of the Indian villager and anything that will tend to the better understanding of the worthy lessons contained in that book will strengthen adherence to truth and emphasize service of humanity— whether it be as father, mother, son or wife—that an individual has the privilege to render during his life. The book has been rightly described by a well-known French writer—Chateau Briand—as the Bible of humanity and it will continue to be such as long as a reading public, rightly educated, is forthcoming to attend to its lessons.

V. N. Mehta.

# An Epitome of all Scriptures and Philosophical Works

Tulasidasa has rendered a most valuable service to the world by composing the Rāmacharitamānasa. The scriptures and philosophical works, that were written in Sanskrit, had become almost a sealed book to the masses because of the waning popularity of that language. Their study was confined to a few scholars alone. People listened to them here and there in the form of religious discourses. Only such hearsay and oral knowledge was available to the masses. At this juncture came Tulasidasa, who placed before the public in the Hindi language the cream that he had extracted from the whole range of scriptural and philosophical literature. Ever since the Manasa was composed one does not know what an untold number of men and women have derived and still derive spiritual benefit Therefore. it will be no exaggeration to say that during the past three centuries the Manasa alone has served the purpose of all the scriptures and philosophical works for the masses of Northern India.

The recitation of the  $R\bar{a}m\bar{a}yana$  is popular in Northern India. In the morning after completing the daily routine and during the night people recite it either singly or in batches and there are hundreds of thousands of villagers who, though unlettered, have learnt by heart a number of verses from the  $R\bar{a}m\bar{a}yana$  by hearing and chanting them in groups, and they have occasion to repeat them from time to time. The words of Tulasidasa possess a charm which is peculiar to the words of a devotee and saint alone. That is the reason why the  $R\bar{a}m\bar{a}yana$  is sung with

love, devotion and reverence even to this day. And that is why numberless men and women have continued to derive help from this work in crossing the ocean of mundane existence. Tulasidasa wrote the Mānasa only as the outpouring of a devotee's heart and it is due to this nature of the work that its words possess such a unique power.

But even to those who are no devotees the book contains such a poetical charm, such mellifluence, such a graceful blending of sentiments and an art so highly developed that it can compete with the greatest epic poems of the world. Those who would enjoy the beauty of poetry alone can and do read it and feel blessed by enjoying the same. I go further and believe that even those who study this masterpiece as a work of poetry cannot but be imbued with the sentiment of devotion to some extent in the long run, to say nothing of those who read it reverently in a devout spirit. An English writer (Addison) wrote in one of his essays that it had been his ambition to cull the most sublime philosophical truths from philosophical libraries and scatter them in the streets for the masses. It is not known whether this ambition of his was realized through his essays or not; but it is unquestionably true that Tulasīdāsa has been able to scatter the highest truths of religion and philosophy, in a charming, graceful and plain language, not only in the streets but in every village and every home and in such a way that even an ignorant fool could not but be benefited thereby.

Rajendra Prasad.

# Spiritual Development through Tulasidas's Ramayan

Ayodhya was a city state which was a model to the states of India and which may well be a model to the modern political India. Sri Rama was a great king who has been not merely idealized by the Hindus but idolized, deified and made example of to all men on earth so that we speak of Ramaraj when a state is well administered. He was noted for His three qualities: Hitavak, Priyavak and Madhuravak. It is not enough to be righteous or truthful. Whatever you say in support of truth and righteousness must be said sweetly and pleasantly as far as possible so as to do good to the opposite party. No greater service can be done in the domain of spiritual development than the propagation of literature relating to this great work, Tulasidas's Ramayan.

---

B. Pattabhi Sitaramayya.

### Popularity of the Ramayana

No work of literature is more popular (than the Ramayana) and none commands a greater respect from rich and poor alike. Written centuries ago, it still retains a freshness and charm almost unrivalled in the literature of the whole world. There is no man in India who was not thrilled and inspired in his childhood by the great events and the noble ideas of the Ramayana.

Syamaprasad Mukerjee.

# A Rare Masterpiece Dealing with both the Worlds

I read the Ramayan in prison 17 years ago. It had a varied appeal. The mind and soul had enough to feed upon and enrich themselves. The Ramayan can hold the field as one of those rare masterpieces which deal simultaneously and effectively with things of both the worlds.

Sairamdas Baulatram.



# Procedure of Reciting the Ramacharitamanasa

Those who undertake to recite the Rāmacharitamānasa according correct procedure should before commencing the recitation invoke and worship the author, Goswami Tulasidas, the sage Valmiki, Lord Siva and Srī Hanuman, and then invoke the Divine Couple, Sita and Ráma, along with Śri Ráma's ( Bharata, Laksmana brothers Satrughna ), offer them the sixteenfold worship, and meditate on them. recitation should be commenced after that.

### INVOCATION

नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुचिवत । तुलसीक नैऋंत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्॥१॥ ॐ तुलसीदासाय नमः।

"Obeisance to you, O Tulasīdāsa; please come here, O saint of holy vow. Taking your seat in the south-west, accept this homage. Obeisance to Tulasidasa."

नमस्तुभ्यमिहागच्छ श्रीवाल्मीक उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहणीष्व मेऽर्चनम् ॥ २ ॥ ॐ वाल्मीकाय नमः।

"Obeisance to you, O Válmiki; pray come here, O bestower of blessings. Take your seat in the north-east and accept my homage. Obeisance to Valmiki."

नमस्तुभ्यमिहागच्छ गौरीपते महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३॥ ॐ गौरीपतये नमः।

"Obeisance to You, () Spouse of Gauri (Parvati); pray come here, O mighty Lord. Kindly take Your seat in the south-east and accept my homage. Obeisance to the Lord of Gauri."

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहित्रयः । याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः।

"Obeisance to you, O Laksmana; please come here with your beloved consort ( Urmila ). Kindly occupy the southern quarter of the altar, and accept my homage. Obeisance to Laksmana with his consort."

नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। श्रीरात्रुघ पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥ ५॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुझाय नमः।

"Obeisance to you, O Satrughna; please come here with your beloved consort. Seating yourself in the western quarter of this altar pray accept my homage Obeisance to Satrughna with his consor (Śrutakīrti)."

नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह्रियः। श्रीभरत पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नग्नः।

"Obeisance to you, O Bharata; pra come here with your beloved consor (Mandavi). Please sit down in the norther

quarter of the altar and accept my homage. Obeisance to Bharata and his wife."

श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे।
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो॥०॥
ॐ हनुमते नमः।

"Obeisance to you, O Hanuman; pray come here, O mine of compassion. Please occupy the eastern quarter and accept my homage, O Lord. Obeisance to Hanuman."

अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम्। पुष्पाञ्जलिं गृहीस्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च॥८॥

The principal deity ( Śrī Rāma accompanied by His Consort, Sīta) should then be worshipped with due ceremony. Taking flowers in the hollow of his palms the reciter should meditate on the supreme Deity (Śrī Rāma) in the light of the following verse:—

रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं स्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नयदनं श्रीसीतया शोभितम् । करुण्यामृतसागरं प्रियगणैश्चीत्राहिभिभीवितं वन्दे विष्णुशिवादिसेन्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ॥ ९॥

"I ever adore Śrī Rāma, whose charming eyes resemble the petals of a red lotus, who is clad in yellow raiments and has a swarthy form endowed with a pair of arms, who wears a cheerful countenance, is accompanied by Śrī Sīta, and is an ocean of nectar in the form of mercy, who is waited upon even by Visnu, Śiva and others and is meditated upon along with His three brothers and other favourite attendants (Hanuman, Vasistha and others) and who grants the desire of His devotees."

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव।
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युनः ॥१०॥
"Please come, () Lord of Janaka's
Daughter, along with Janaki, and accept

my homage with Hanuman (son of the Wind-god) and others. O Scion of Raghu."

सुवर्णरचितं राम दिन्यास्तरणशोभितम् । आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम् ॥११॥

"Occupy, O Rama, this bejewelled seat of gold, offered by me. and spread over with an exquisite covering."

The Deity should then be worshipped with the sixteenfold equipage prescribed in the scriptures.

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिव-काकभुशुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा ऋष्यः श्रीसीतारामो देवता श्रीसमनाम बीजं भवरोगहरी मक्तिः शक्तिः, मम नियन्त्रिताशेषविञ्चतया श्रीसीताराम-श्रीतिपूर्वकसकलमनोरथसिङ्चयर्थं पाठे विनियोगः।

"Of this story of Śrī Rāma, known by the name of "Mānasa Rāmāyaṇa", Lord Śiva, the sages Kākabhuśuṇḍi and Yājñavalkya and Goswami Tulasidas are the seers: Śrī Rāma united with His Consort, Sīta, is the deity; the name 'Rāma' is the seed; Devotion, which cures the disease of transmigration, is the Śakti (motive force or energy); and the object of this recitation is to ward off all evils and accomplish all one's desires through the propitiation of Sītā and Rāma."

<sup>\*</sup> The sixteenfold equipage of worship consists of:-

I. Pādya (water for washing the feet); 2. Arghya (water for washing the hands); 3. Achamaniya (water for rinsing the mouth); 4. Snāniya (water for performing the ablutions); 5. Vastra (raiment): 6. Abhūşaṇa (ornaments); 7. Gandha (sandal-paste), 8. Puṣpa (flowers); 9. Dhūpa (burning inceuse); 10. Dīpa (light); 11. Naivedya (food); 12. Achamaniya (water for rinsing the mouth); 13. Tāmbūla (betel-leaves with other ingredients for cleansing and scenting the mouth): 14. Stava-Pāṭha (singing praises), 15. Tarpaṇa (water for slaking thirst) and 16. Namaskāra (salutation).

Then water should be sipped thrice with the recitation of the following Mantras one after another: असितारामाय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः and श्रीराममद्राय नमः. A Pranayama should also be performed with the recitation of the Bija-mantra sacred to Sita and Rama.

### KARANYASA

Karanyāsa consists in invoking and installing typical Mantras on the various fingers, palms and back of the hands. In Karanyāsa as well as in Anganyāsa the Mantras are treated as possessing a living form and it is these personified forms of the Mantras that are touched and greeted by citing the names of the particular limbs. Through this process the reciter himself is identified with the Mantra and brought under the full protection of the Mantra-god. He is purified both externally and internally and is infused with divine energy. His spiritual practice runs a smooth course till the very end and proves beneficial to him.

The procedure of 'Karanyasa' in this case is as follows:-

जग मंगळ गुनग्राम राम कं। दानि मुकुति घन घरम धाम के॥ अङ्गुष्टाभ्यां नमः॥

(The hosts of virtues possessed by Rama are a blessing to the world and the bestowers of Liberation, riches, religious merit and the divine Abode.)

Uttering these words the thumbs of both the hands should be touched with their index-fingers.

राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं॥ तर्जनीश्यां नमः॥

(Multitudes of sins dare not stand in the presence of those who utter the name 'Rama' even while yawning.) Uttering this the index-fingers of both the hands should be touched with their thumbs.

राम यकल नामन्ह ते अधिका।होउ नाथ अव खगगन विधिका॥ मध्यमास्यां नमः॥

(May Your appellation 'Rama'. O Lord, excel all other divine names and play the role of a fowler in respect of birds in the form of sins.)

Uttering this the middle fingers of both the hands should be touched with their thumbs.

उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत रामु गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः॥

(Bhagavan Śrī Ráma makes the whole creation dance like a wooden doll, O Parvatī.)

Uttering this the ring-fingers of both the hands should be touched with their thumbs.

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ कनिष्ठिकाम्यां नमः॥

(The moment a creature turns its face towards Me—says the Lord—the sins committed by it through millions of births are dissolved then and there.)

Uttering this the little fingers of both the hands should be touched by their thumbs.

मामभिरक्षय रघुकुळनायक। धत वर वाप रुचिरकर सायक ॥ करतळकरपृष्ठाभ्या नमः॥

(Protect me, () Chief of Raghu's race, holding as You do an excellent bow and a brilliant arrow in Your hands.)

Uttering this the palms and backs of both the hands should be touched one after another each with the other hand.

### ANGANYASA

In Anganyasa the heart and other parts of the body are touched with all

the fingers of the right hand joined together.

No. 1]

जग संगल गुनग्राम रामके। दानि सुकृति धन धरम धामके॥ हृदयाय नमः॥

Uttering this the heart should be touched with all the five fingers of the right hand.

Similarly the forehead should be touched after uttering the following line:—

गम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हिह न पाप पुंज समुहाहीं॥ शिरसे स्वाहा॥

The tuft of hair on the head should then be touched after uttering the following line:—

राम सकल नामन्ह ते अधिका। हो उ नाथ अघ लग गन बधिका॥ शिलाये वषट्॥

After uttering the following line the right shoulder should be touched with the fingers of the left hand and vice versa:—

उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत रामु गोसाईं॥ कवचाय हुम् ॥

After uttering the following line both the eyes should be touched with the figer-tips of the right hand:—

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं॥ नेत्राभ्यां वीषट्॥

After uttering the following line the right hand should be taken round the head counter-clockwise from the forehead to the back of the head and back to the forehead, and the palm of the left hand should be struck with the index and middle fingers of the right.

मामभिरक्षय रघुकुळनायक। धत बर चाप रुचिर कर सायक॥ अञ्चाय फट ॥

### DHYANA

The form of the Lord should then be meditated upon with the help of the following lines:— मारावलोकय पंकजलोचन । कृषा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ नील तामरस स्थाम काम अरि। इत्य कंज मकरंद मधुप हरि ॥ जातुधान बरूथ बल अंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ भूसुर सस्ति नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ भुजबल बिपुल भार महि खंडित। खर दूषन बिराध बध पंडित॥ रावनारि सुखरूप भूपवर। जय दसम्थ कुल कुमुद सुधाकर॥ सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर गुनि संत समागम॥ कारुनीक ब्यलीक मद खंडन। स्य बिधि कुसल कोसला मंडन॥ कलिमल मथन नाम ममनाहन।तुलसिदास प्रभुपाहि प्रनत जन॥

(Look at me, O Lord with lotuslike eyes! You rid the devotee of sorrow by Your gracious look. You are swarthy of hue like the blue lotus, O Hari, and bee as it were drinking nectarean love of the lotus-like heart of Lord Siva (an avowed enemy of the god of love). You crush the might of the demon hosts, delight the sages and saints and wipe out sins. You are a mass of fresh clouds for the crop in the form of the Brahmans (the gods on this earth), the refuge of the forlorn and a befriender of the humble. You relieve the burden of the earth by the enormous strength of Your arm and are an adept in killing the demons Khara, Duşana and Viradha. An enemy of the demon king Ravana and bliss personified, You are the noblest of kings. Glory to You, who are as a moon to the lily-like race of Dasaratha. Your bright glory is known to the Puranas, Vedas and Tantras, and is sung by gods, sages and the assemblages of saints. Full of compassion, You crush false pride and are perfect in every way, O Ornament of Ayodhya. Your Name wipes out the impurities of this sinful age and curbs the feeling of meum. Protect this humble devotee, O Lord of Tulasidása. )

N. B. The pauses for a nine-day and thirty-day recitation have been noted in the body of the text itself and have therefore not been separately mentioned.



# What does the Ramayana teach us?

By Hanumanprasad Poddar

- 1. God alone, who is absolute Existence, pure Intelligence and infinite Bliss, is projected everywhere. The whole universe as well as all that is going on in the universe are His manifestation and play.
- 2. The Supreme Dety bodies Himself forth from time to time with a view to redeeming the virtuous through love and the evil-doers by punishment, and plays the role of an Ideal Man for the good of humanity.
- 3. Surrender to the Lord is the best means of attaining salvation. Vibhīṣaṇa is a typical example of such surrender.
- 4. Truth is the highest religion; one should cheerfully renounce power and pelf, nay, one's very life, for the sake of truth. The life of Śrī Rāma is an embodiment of truth.
- 5. God-Realization is the bighest goal of human existence and this can be attained by dedicating oneself to the Lord and performing one's duties for Him alone, without attachment to the fruit and in a spirit of renunciation.
- 6. It is the foremost duty of those who believe in the institution of Varņāśrama to follow the rules of Varņāśramadharma.
- 7. It is the paramount duty of a son to serve his parents. This is exemplified in the life of Śrī Rāma.
- 8. Supreme and undivided devotion to her husband is the highest duty of a wife. Sri Sita was a living embodiment of such devotion.
- 9. It is the highest duty of a man to make his brothers happy. Srī Rāma,

Bharata, Laksmana and Satrughna should be regarded as ideal brothers.

- 10. It is the foremost duty of the people to serve their ruler even at the cost of their own lives. This was exemplified by (1) the people of Ayodhyā at the time of Śrī Rama's departure for the forest and (2) by the monkey-subjects of King Sugrīva, who laid down their lives in the war between Śrī Rama and Rāvaṇa.
- 11. One should never lend countenance to the wrong-doings of an unjust and unrighteous ruler. It is our sacred duty to raise our voice against such a ruler, no matter if he is our real brother. This is exemplified in the life of Vibhīṣaṇa.
- 12. It is the paramount duty of a ruler to renounce his dearest object in order to please his subjects. Śrī Rāma's abandoning of Sīta is a noble example of this.
- 13. A ruler should give away his all in performing sacrifices for the welfare of his subjects. This is exemplified in the lives of King Dasaratha and Bhagavan Śrī Rāma.
- 14. The mightiest monarch will surely meet with his end if he offends against the sacred laws of morality and commits outrage on women. The case of Răvana can be cited by way of an example.
- 15. One should be prepared to lay down one's very life for the sake of a friend and should help him in every way. The friendship of Śrī Rāma and Sugrīva, on the one hand, and of Śrī Rāma and Vibhīṣaṇa, on the other, should be recognized as ideal in this respect.

- 16. A devotee should always keep himself engaged in serving the Lord in a disinterested spirit. This is fully exemplified in the life of Śrī Hanuman.
- 17. An ideal wife should love her step-children in the same way as her own progeny. This is exemplified in the lives of Kausalya and Sumitra.
- 18. The Brahmans (the priestly class) as well as hermits should always be honoured by means of gifts and respectful behaviour. This is exemplified in the life of Śrī Rāma.
- 19. One should spend one's spare moments in talking of the Lord or dwelling in one's wind on noble thoughts. This was done by Śrī Rāma and His brothers whenever they met together.
- 20. One should prostrate oneself at the feet of one's teacher, parents, elder brother and so on every morning.
- 21. One should offer oblations of water (Tarpana) and food (Śrāddha) to one's ancestors with reverence.
- 22. One should always and in every circumstance raise one's voice against injustice. This is exemplified in the life of Laksmana.
- 23. One should undergo the severest ordeal for the sake of duty. This is

- exemplified in the lives of Śrī Rāma, Lakṣmaṇa, Sītā and Bharata.
- 24. Every member of the twice-born classes should perform his Sandhyā (morning and evening prayers) at the right time every day.
- 25. One should always be fearless. Śrī Rāma and Lakṣmaṇa were living embodiments of fearlessness.
- 26. One should never marry more women than one. The life of Srī Rāma should be taken as an ideal in this respect.
- 27. One should be ever ready to help sages and anchorites in performing their religious rites without interference from outside. This is exemplified in the lives of Śrī Rāma and Lakṣmaṇa.
- 28. One should mete out a friendly treatment even to those who do one wrong. The behaviour of Śrī Rāma towards Kaikeyī should be taken as an ideal in this respect.
- 29. One should love the meanest of creatures. This is exemplified in the life of Śrī Rāma.
- 30. By taking refuge at the feet of the Lord and bearing their dust on its head, even an inanimate object can become animate. The case of Ahalyā can be cited by way of example.



# An Appreciation of the Tulasikrita Ramayana

By Edwin Greaves

For a foreigner to pose as a critic of the works of the great Hindi poets might well be regarded as an impertinence; but perhaps he may venture to lay a wreath of appreciation at the feet of the greatest of them all, the Gusain Tulasidas, whose  $R\bar{a}m\bar{a}yana$  he has known for very many years.

Tulasidas wrote much, and nothing that he has written can be lightly esteemed; but not all the works that have been attributed to him are accepted by Hindi scholars as authentic. It is therefore possible that a few of the less valued poems which bear his name are not by Tulasidas and cannot, therefore, be brought forward as evidence of the lapses of a great writer.

Of all his works the Rāmāyana or Rāmacharitamānasa may be regarded as holding the place of pre-eminence. remember one great Hindi scholar hesitating to accept this conclusion, considering that the highest place should be given to the Binaya-Patrikā. The Binaya-Patrikā doubtless displays special abilities which are not so conspicuous in the Rāmāyana, but the book must remain a sacred enclosure for the initiated few. Very many are capable of appreciating the Rāmāyana, who have not the knowledge rightly to value or even to understand fully the somewhat involved and intricate stanzas of the Binava-Patrikā.

An outstanding feature of the Rāmacharitamānasa is that it appeals to all classes of people, even to those who cannot read but are only listeners. It

delights the simple villager, it is no less a joy to the scholar. The story is marvellously well told and sustains the interest of the reader right through; it fascinates by its rich glow, its wealth of imagery, its vivid language, its music, its grace and felicity of expression. Its levels of excellence may vary; but the writer never drivels (as some really fine poets do under bilious attacks), and the book comes to us as a gloriously well-rounded whole.

The question very naturally arises: What qualities does the Tulasikrta Rāmāyaṇa possess, which have won for it such a well-secured pre-eminence in Hindi Literature?

With some hesitation the writer hazards the attempt to give something in the way of an answer to this question, though by no means an exhaustive one.

- 1. The poet's mind is engrossed in his subject, not in himself. His concern is to direct the reader's attention to Rama—his greatness and his goodness, and not to the cleverness of the writer. His devotion to Rama simply floods all his verses, they are saturated with his passionate affection for his lord and master. He writes not to procure fame for himself but to make secure the glory of Ramachandra and Sitá.
- 2. With this end in view he makes it his great aim to be intelligible. He is out to make the reader understand—and not to compel him to admire the writer's learning or skill or dexterity.

The whole passage in which this matter is touched on, and in which he

discloses his intention to use the simple  $Bh\bar{a}s\bar{a}$ , is exceedingly interesting.

भनिति भोरि मति मोरी। भाषा हॅसें **हॅ** सिबे नहिं खोरी ॥ जोग नीकी। प्रभु पद प्रीति न सामुझ सुनि लागिहि तिन्हहि कथा फीकी ॥ हरि हर पद रति मति न कुतरकी। कथा रघुबर की॥ तिन्ह कर्हें मध्र

There are doubtless many verses which present difficulties to a foreign reader, possibly some which are not easy for every Indian reader; but any such obscurities arise from the subject-matter: the poet does not lay himself out to impress the student with the author's profundity and erudition. One of the great charms of the poem is the simplicity of the language. The writer is intent on being "understood of the common" people; his aim is to make Rāma popular, not to advertise Tulasīdās.

3. Another remarkable feature of the Rāmāyana is the great variety of the fare, the freedom from monotony. combination of metres is very happy. Very largely there are four chaupāis followed by a dohā, though occasionally the grouping of the chaupāis and dohās is different. A change is rung by the insertion of sorathas from time to time, which gives a certain piquancy. A further relief is offered by the introduction of chhandas, and these of more than one kind. These chhandas add greatly to the beauty of the work. At times they are deeply impressive by the sublimity of their matter and language. instance, the chhanda commencing-

जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता ।

in the Būlakānḍa. In other places these chhandas are resonant with the

clash of conflict and the wild confusion of the death struggles of fierce combatants, as in the  $Lank\bar{a}k\bar{a}nda$ .

Further variety is obtained by the adoption of a tolerably wide vocabulary and a delightful ringing of changes in the forms of words, often necessitated by the number of instants demanded by the The Gusain possessed an almost magical power of making any word fit into any place, lengthening it or shortening it, compressing it or twisting its tail, or crushing its head between its shoulders, and yet readily recognizable in spite of all its transformation. I have noted eleven different forms of the word 'Aisā' and similar variations might be discovered in the pronouns and in other words and particles. Occasionally alliteration indulged in. Perhaps the best illustration of this is a line in the Chhanda referred to above; it runs:-

### जो भव भय भंजन जन मन रंजन गंजन बिपति बरूथा।

The poet manifests exquisite taste in the adoptation of words and phraseology and swing of the metre to the matter being presented and offers a luxurious wealth of variety in the way of भाव and रस. It would be well-nigh impossible to make a list of all the classes of subjects dealt with and the emotions expression. The presentation of the characters is distinctly dramatic. It is true that to the Western mind some of the situations may appear to be somewhat strained and the emotions and the language in which they find expression a little overwrought: but this need not diminish our admiration for the dramatic presentation of the various interesting people to whom the reader is introduced.

The poet appears to be equally at home in quiet narrative, in the portrayal of domestic felicity-and infelicity (alas! poor Kaikeyi)-, in the brunt of battle, in the tender relationships between parents and children, between brothers and between husband and wife. Perhaps one of the finest things in the whole book is the part recording the conversation between Rama and Sita before they set out for their long exile. He bravely strives to spare her the hardships of the life which lies before him and leave her cared for at home; she is equally bravely intent on sharing the sufferings of her husband, be they what they may. She does not pose as doing the difficult thing loyally, as a mere matter of duty; she urges her suit in a far more winsome way: the forest hardships shared with her lord will be heaven, the palace without him will be hell.

4. The humour of Tulasidas deserves a section to itself. In life and literature humour counts for so much. philosophy of life the absence of humour means a defect of tremendous importance. Passages of almost boisterous humour readily recur to one's mind. Take, for instance, the bluster of Parasurama and the bubbling fun of Laksmana as he replies to his anger; or notice again the courting of Laksmana by Surpanakhā and his banter in replying to her advances. The story of Hanuman and his tail at the palace in Lanka is bristling with rollicking humour. The same is true of the description of Siva's gruesome crowd of followers (in the Balakanda). Many passages from the Lankakanda might be cited, which have something approaching a grim and even weird humour running through them. Sometimes the humour is combined with piercingly keen irony. Am I wrong in finding a very outstanding illustration of this in the lineसमरथ कहँ नहिं दोष गोसाईं।

Some would take this as not irony but to be literally interpreted in all seriousness.

Tastes differ in poetry as in much else. To some readers Bihari Lal makes a strong appeal. He is certainly a marvellous word-juggler, but beyond this what qualities of a poet are to be found proves Satsai ? Surdas No one would fascinating to others. belittle his literary grace and charm or doubt the music of his verses; but one is tempted to recall Thomas Carlyle's remark about Macaulay's faultless English, ..... "Flow on, thou shining river." Surdas lives on a high plateau with wondrous flowers and fruits, but does not the country get a little tame? The level is a high level, but would not a few precipices and crags be bracing? Kabīr had greatness of a kind. Probably no poet could say so much in so few words. For the power of compression and for rough sugged strong phrases he is unequalled; and his couplets contain so much sound practical philosophy. But Kabir and Tulasidas have not enough common to invite a comparison between the two.

Many poets have enriched Hindi Literature, but surely Tulasidās stands out as the greatest of them all. Others may possess single excellences in a slightly higher degree; but Tulasidās combines so many and so great excellences and there is such a brave and gentle spirit permeating the whole of his  $R\bar{a}m\bar{a}yana$ . He is worthy not only of our admiration but also of our love, and he is loved; and certainly there is no Hindi book so widely found in palace and in hut and so greatly ireasured.

# Sri Ramacharitamanasa

(The Mānasa lake containing the exploits of Śri Rāma)

## Descent One

(Balakanda)

श्लोक

वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि।
मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥१॥

I reverence Vānī (the goddess of speech) and Vināyaka (Lord Ganeśa), the originators of sounds represented by the alphabet, of the multitudes of objects denoted by those sounds, of poetic sentiments as well as of metres, and the begetters of all blessings.

भवानीराङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥ २ ॥

I greet goddess Pārvatī and Her consort, Bhagavān Śankara, embodiments of reverence and faith respectively, without which even the adept cannot perceive God enshrined in their very heart.

(2)

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥३॥

I make obeisance to the eternal preceptor in the form of Lord Sankara, who is all wisdom, and resting on whose brow the crescent moon, though crooked in shape, is universally adored. (3)

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥

I pay homage to the king of bards (Vālmīki) and the chief of monkeys (Hanumān), of pure intelligence, both of whom sport in the holy woods in the shape of glories of Sītā and Rāma. (4)

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं ह्रेशहारिणीम् । सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥ I bow to Sītā, the beloved consort of Śrī Rāma, who is responsible for the creation, sustenance and dissolution (of the universe), removes afflictions and begets all blessings.

# यन्मायावशवर्त्ति विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः । यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥ ६॥

I adore Lord Hari, known by the name of Śrī Rāma, who is superior to and lies beyond all causes, whose Māyā (illusive power) holds sway over the entire universe including gods from Brahmā (the Creator) downwards and demons, whose presence lends positive reality to the world of appearances,—even as the false notion of a serpent is entertained with reference to a rope,—and whose feet are the only bark for those who are eager to cross the ocean of mundane existence.

# नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्विवदन्यतोऽपि। स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति॥ ७॥

For the gratification of his own self Tulasidāsa brings forth this very elegant composition relating in common parlance the story of the Lord of Raghus, which is in accord with the various Purānas, Vedas and the Agamas (Tantras), and incorporates what has been recorded in the Rāmāyana (of Vālmīki) and culled from some other sources

# सो॰—जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर वदन। करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥१॥

May Lord Ganesa, the leader of Siva's retinue, whose very thought ensures success, who carries on his shoulders the head of a beautiful elephant, who is a repository of wisdom and an abode of blessed qualities, shower his grace

# मूक होइ बाचाल पंगु चढ़इ गिरिबर गहन। जासु कृपाँ सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन॥२॥

May that merciful Lord, whose grace enables the dumb to wax eloquent and a cripple to ascend an inaccessible mountain, and who burns all the impurities of the Kali age, be moved to pity.

(2)

# नील सरोव्ह स्थाम तव्न अवन बारिज नयन। करु सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥३॥

May the Lord who ever sleeps on the ocean of milk, and who is swarthy as a blue lotus and has eyes resembling a pair of full-blown red lotuses, take up His abode in my bosom.

# कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन॥ ४॥

May the crusher of Cupid, Bhagavān Śiva, whose form resembles in colour the jasmine flower and the moon, who is the consort of goddess Pārvatī and an abode of compassion and who is fond of the afflicted, be gracious. (4)

# बंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर॥ ५॥

I bow to the lotus feet of my Guru, who is an ocean of mercy and is no other than Śrī Hari Himself in human form, and whose words are sunbeams as it were for dispersing the mass of darkness in the form of gross ignorance. (5)

नौ०—बंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥
अभिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रूज परिवारू॥ १॥
सुकृति संभु तन बिमल बिभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी॥ २॥
श्रीगुर पद नल मिन गन जोती। सुमिरत दिब्य दृष्टि हियँ होती॥
दलन मोह तम सो सप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू॥ ३॥
उघरिंह बिमल बिलोचन ही के। मिटिह दोष दुल भव रजनी के॥
सुझिंह राम चिरत मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहूँ जो जेहि लानिक॥ ४॥

I greet the pollen-like dust of the lotus feet of my preceptor, refulgent, fragrant and flavoured with love. It is a lovely powder of the life-giving herb, which allays the host of all the attendant ills of mundane existence. It adorns the body of a lucky person even as white ashes beautify the person of Lord Siva, and brings forth sweet blessings and joys. It rubs the dirt off the beautiful mirror in the shape of the devotee's heart, when applied to the forehead in the form of a Tilak (a religious mark), it attracts a host of

virtues. The splendour of gems in the form of nails on the feet of the blessed Guru unfolds divine vision in the heart by its very thought. The lustre disperses the shades of infatuation; highly blessed is he in whose bosom it shines. With its very appearance the bright eyes of the mind get opened; the attendant evils and sufferings of the night of mundane existence disappear; and gems and rubies in the shape of stories of Śrī Rāma, both patent and hidden, wherever and in whatever mine they may be, come to light— (1—4)

# दो॰—जथा सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान॥१॥

—as, for instance, by applying to the eyes the miraculous salve known by the name of Siddhānjana (the eye-salve of perfection) strivers, adepts as well as men of wisdom easily discover a host of mines on hill-tops, in the midst of forests and in the bowels of the earth (1)

मंजुल अंजन । नयन अमिअ दग दोष बिभंजन ॥ चौ०-गुरु पद रज सदु तेहिं करि बिमल विवेक विलोचन । बरनउँ राम चरित भव मोचन॥ १॥ जनित चरना । मोह संसय सब हरना ॥ महीसर प्रथम सकल गुन खानी। करडँ सुबानी ॥ २ ॥ सप्रेम प्रनाम सजन समाज सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय দক जासू ॥ साध परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं पावा ॥ ३ ॥ दुख जग जस समाजू । जो संत जग जंगम तीरथराजू ॥ मंगलमय मुद सुरसरि धारा । सरसइ जह ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ ४ ॥ भक्ति विधि निषेधमय कलि मल हरनी। करम रबिनंदनि बरनी ॥ कथा देनी ॥ ५ ॥ बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद संगल हर कथा अचल निज धरमा । तीरथराज सुकरमा ॥ समाज बट सबिह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत समन कलेसा ॥ ६ ॥ साद्र अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य प्रगट प्रभाऊ ॥ ७ ॥ फल अकथ

The dust of the Guru's feet is a soft and agreeable salve, which is ambrosia as it were for the eyes and remedies the defects of vision. Having brightened my eyes of discernment thereby I proceed to relate the story of Śrī Rāma, which secures freedom from the bondage of mundane existence. First I reverence the feet of Brahmans.  $_{
m the}$ gods on earth, who are able to dispel all doubts born of ignorance. Then I make loving obeisance, in a polite language, to the whole body of pious souls, the mines of all virtues. The conduct of holy men is noble as the career of the cotton plant, the fruit whereof is tasteless, white and fibrous (even as the doings of saints yield results which are free from attachment. stainless and full of goodness)\*. Even by suffering hardships (in the form of ginning, spinning and weaving) the cotton plant covers others' faults and has thereby earned in the world a renown which is worthy of adoration. The assemblage of saints, which is all joy and felicity, is a moving Prayaga (the king of all holy places) as it

were. Devotion to Śrī Rāma represents, in this moving Prayaga, the stream of the holy Ganga, the river of the celestials; while the proceeding of an enquiry into the nature of Brahma (the Absolute) constitutes the Saraswati (a subterranean stream which is traditionally believed to join the Ganga and the Yamuna at Prayaga, thus accounting for the name 'Triveni', which signifies a meeting-place of three rivers). Discourses on Karma or Action, consisting of injunctions and interdictions, have been spoken of as the sacred Yamuna,a daughter of the sun-god in her angelic form-washing the impurities of the Kalı age; while the anecdotes of Visnu and Siva stand out as the triple stream known as Triveni, bringing joy and blessings to those who listen to them. Unwavering faith in their own creed constitutes the immortal banyan tree and noble actions represent the royal court of that king of holy places. Easy of access to all on any day and at every place, this moving Prayaga assuages the afflictions of those who resort to it with reverence This king

<sup>\*</sup> The fruit of the cotton plant has been characterized in the original as 'Nirasa', 'Viśada' and 'Guṇamaya', which words can be interpreted both ways as in the rendering given above.

of holy places is beyond all description and supra-mundane in character,

it bestows the reward immediately and its glory is manifest (1-7)

# दो॰—सुनि समुझिंह जन मुदित मन मज्जिहि अति अनुराग। लहिंह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग॥२॥

Men who having heard the glory of this moving Prayaga in the form of the assemblage of holy men appreciate it with an enraptured mind and then take a plunge into it with extreme devotion obtain the four rewards\* of human existence during their very lifetime.

चौ०--मजन ततकाला । काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ फल पेखिअ करै जनि कोई । सतसंगति महिमा सनि नहिं गोई॥ १॥ घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ बालमीक नारद नाना । जे जड चेतन जीव जहाना ॥ २ ॥ थलचर नभचर गति भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥ मति प्रभाऊ । छोकहँ बेद न आन उपाऊ ॥ ३ ॥ जानब सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई॥ सतसंग मुला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ ४ ॥ सतसंगत मंगल सतसंगति पाई । पारसं परस कुधात कुसंगत परहीं। फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं ॥ ५ ॥ सुजन बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सो मो सन कहि जात न कैसें। साक बनिक मनि गुन गन जैसें॥ ६॥

The result of an immersion into the sacred waters of this king of holy places is instantly perceived: crows turn into cuckoos and herons into swans Let no one marvel to hear this, the glory of contact with saints is no secret. Vālmīki †, Nārada ‡ and Agastya §, who was born of a pitcher, have related the story of their birth and

transformation with their own lips. Of the various creatures, both animate and manimate, living in this world, whether in water or on land or in the air, whoever has ever attained wisdom, glory, salvation, material prosperity or welfare anywhere and by any means whatsoever, know it to be the result of association with holy men; there is

<sup>\*</sup> The four rewards of human existence are: (1) Dharma or religious merit, (2) Artha or material riches, (3) Kāma or sensuous enjoyment and (4) Moksa or release from the bondage of worldly existence.

<sup>†</sup> Välmiki had been a hunter and a highway robber in his early life. He was reclaimed by the seven seers and eventually turned out a great seer and poet.

The read in the Bhāgavata that Nārada was the son of a maid-servant in his previous incarnation and even as a child came in touch with holy men, who imparted him the highest wisdom and made him a real devotee by their very contact. In his next birth he appeared as a mind-born son of Brahmā.

<sup>§</sup> Agastya was begotten of god Varuna through a pitcher. Another great sage, Vasiniha, was also born of the same pitcher. The association thus obtained in his embryonic state with a great sage made him equally great.

no other means either in the world or in the Vedas. Wisdom dawns not without association with saints and such association cannot be easily had without the grace of Śrī Rāma. Contact with noble souls is the root of joy and blessings, it constitutes the very fruit fulfilment of all endeavours. whereas all other practices are blossoms as it were. Through contact with the virtuous even the wicked get reformed, just as a base metal is transmuted by the touch of the philosopher's stone

On the other hand, if by mischance good men fall into evil company, they maintain their noble character like the gem on the hood of a serpent. Even the speech of deities like Brahmā, Viṣṇu and Śiva, poets and men of wisdom falters in depicting the glory of pious souls Much less can it be described by me, even as a dealer in vegetables finds himself incapable of expatiating on the qualities of gems.

(1-6)

दो॰—बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ।
अंजिल गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥३(क)॥
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु।
बालबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रित देहु॥३(ख)॥

I bow to the saints, who are evenminded towards all and have no friend or foe, just as a flower of good quality placed in the palm of one's hands communicates its fragrance alike to both the hands (the one which plucked it and that which held and preserved it). Realizing thus the noble disposition and loving nature of saints, who are innocent at heart and catholic in spirit, I make this humble submission to them. Listening to my childlike prayer and taking compassion on me, O noble souls, bless me with devotion to the feet of Sri Rāma.

चौ०--बहरि बंदि खल गन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेह बाएँ॥ पर हित हानि लाभ जिन्ह 'केरें। उजरें हरष बिषाद जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥ दोष रुखिं सहसाखी। पर हित वृत जिन्ह के मन माखी॥ २॥ कुसानु रोष महिषेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ तेज उदय केत सम हित सबही के । कंभकरन सम नीके ॥ ३ ॥ सोवत अकाज़ लगि तनु परिइरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दल्लि गरहीं॥ बंदउँ सेष सरोषा। सहस बदन बरनह पर दोषा॥ ४॥ जस समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ पुनि प्रनवउँ पृथ्रराज बहरि बिनवउँ तेही । संतत सम सरानीक हित जेही ॥ ५ ॥ जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ ६॥

Again, I greet with a sincere heart the malevolent class, who are hostile without purpose even to the friendly, to whom others' loss is their own gain,

and who delight in others' desolation and wail over their prosperity. They try to eclipse the glory of Viṣṇu and Śiva even as the demon Rāhu intercepts the light of the full moon (during what is known as the lunar eclipse); and they are valiant like the reputed King Sahasrabāhu\* (so-called because of his possessing a thousand arms) in working others' woe They others' faults as if with a thousand eyes and their (designing) mind mars others' interests even as a fly spoils clarified butter. In splendour emulate the god of fire and in anger they vie with the god of death, who rides a buffalo. They are rich in crime and vice as Kubera, the god of riches, is in gold. Like the rise of a comet their advancement augurs ill for others' interests; like the slumber of Kumbhakarna † their decline alone is propitious for the world They lay down their very life in order to be able to harm others, even as hall-stones

dissolve after destroying the crop. I reverence a wicked soul as the fiery (thousand-tongued) serpent-god Sesa, in so far as he eagerly expatiates on others' faults with a thousand tongues as it were. Again, I bow to him as the celebrated King Prthu (who prayed for ten thousand ears in order to be able to hear the glories of the Lord to his heart's content) inasmuch as he hears of others' faults with ten thousand ears as it were. Once more do I supplicate to him as Indra (the lord of celestials) in so far as wine appears charming and beneficial to him (even as the army of gods is beneficent to Indra)†. Harsh language is dear to him even as the thunderbolt is fondly cherished by Indra; and he others' faults with a thousand eyes as (1-6)it were.

# दो॰—उदासीन अरि मीत हित सुनत जर्राहे खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति॥ ४॥

The wicked burn with jealousy as they hear of others' welfare, be they his friends, foes or neutrals such is their wont. Knowing thus, this humble soul makes loving entreaties to them with joined palms. (4)

चौ०—मैं अपंनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ पलिअहिं अनुरागा । होहिं निरामिष कबहँ कि कागा ॥ १ ॥ अति बंदउँ संत चरना । दुखप्रद उभय बीच कछ बरना॥ असज्जन बिछुरत हरि लेहीं । मिलत द्ख दारुन एक प्रान एक जिमि एक संग माहीं। जलज जोंक गुन बिलगाहीं ॥ जग असाधू । जनक जलधि अगाध्र ॥ ३ ॥ एक सम साध्र जग सुधा सुरा निज निज करत्त्ती । लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ भल अन्भल

<sup>\*</sup> Sahasrabāhu was a mighty warrior and a contemporary of Rāvaņa, who was once captured and held captive by him. He was slain by Paraśurāma.

<sup>†</sup> Kumbhakarna was a younger brother to Ravana, the demon-king of Lanka. He was a voracious eater and consumed a large number of goats and buffaloes every day. He kept awake for six months and slept during the other half-year. Living beings thus obtained a fresh lease of life during the period of his slumber.

<sup>†</sup> There is a pun on the expression 'Surānīka' in the original. 'Surānīka' (Sura+Anīka) is a compound word in Sanskrit, meaning the army of the gods. In Hindi it can as well be treated as two separate words 'Sura' (wine) and 'Nīka' (charming). Hence it has been interpreted both ways in the above rendering.

### सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू॥ ४॥ गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ ५॥

I for my part have made entreaties to them, they too must not fail to do their part. However fondly you may nurture a brood of crows, can you ever expect ravens to turn vegetarians of I adore the feet of a saint and a wicked soul, both of whom give pain, though some difference is said to exist between them. Whereas the former class cause mortal pain while parting, the latter give agonizing torment during their meeting. Though born together in the world, they differ in their traits even as the lotus and the leech (both of which spring from water). The good and the wicked resemble nectar and

wine respectively; the unfathomable ocean in the form of this world is their common parent \* The good and the wicked gather a rich harvest of good reputation and infamy by their respective doings. Although the merits of nectar, the moon-the seat of nectar,-the Gangā-the river of the celestials-and a pious soul, on the one hand, and the demerits of venom, fire, the unholy river Karmanāśā-which is said to be full of the impurities of the Kali ageand the hunter, on the other, are known to all, only that which is to a man's taste appears good to him.

(1-5)

# दो॰—भस्रो भस्राइहि पै स्रहइ स्रहइ निचाइहि नीचु। सुधा सराहिअ अमरताँ गरस्र सराहिअ मीचु॥५॥

Of course, a good man has a bias for goodness alone, while a vile person is prone to vileness. While nectar is praised for its immortalizing virtue, poison is extolled for its deadly effects.

चौ०—खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ तेंहि तें कछ गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिन पहिचाने ॥ १ ॥ सब बिधि उपजाए। गनि पोच गुन दोष बेद बिलगाए ॥ पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ २ ॥ कहिंह बेद इतिहास सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाध्र सुजाति कुजाती ॥ देव ऊँच नीच् । अमिअ दानव अरु सुजीवन माहुरु मीचू॥३॥ जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि माया ब्रह्म रंक अवनीसा ॥ सुरसरि क्रमनासा । मरु महिदेव कासी सग मारव गवासां॥ ४॥ अनुराग बिरागा । निगमागम गुन सरग नरक दोष बिभागा ॥ ५ ॥

The tales of sins and vices of the wicked, on the one hand, and of the virtues of the virtues, on the other, are like boundless and unfathomable oceans. That is why I have enumerated only a few virtues and vices; for they cannot be acquired or discarded without

being duly distinguished. The good as well as the vile, all have been brought into being by the Creator; it is the Vedas that have differentiated them by reckoning the merits of the former class and the demerits of the other. The Vedas, the Itihāsas ( such as the Rāmāyana and

<sup>\*</sup> In the Puranas we read how both nectar and wine were churned out of the ocean of milk by the joint efforts of the gods and the demons.

the Mahābhārata ) and the Purāṇas unanimously declare that the creation of Brahmā ( the Creator ) is an intermixture of good and evil. It is characterized by pairs of opposites such as pain and pleasure, sin and merit, day and night, the good and the wicked, good birth and vile birth, demons and gods, the high and the low, nectar and poison, a happy life and death, Māyā and Brahma, i.e., Matter and Spirit, the soul and God ( the Lord of the universe ), plenty and poverty, the

pauper and the king, the sacred Kāśi or Banaras and Magadh or North Bihar (the accursed land), the holy Gangā—the river of the celestials—and the unholy Karmanāśā\* (in Bihar), the desertland of Marwar (Western Rajputana and Sind) and the rich soil of Malwa, the Brahman—who is a veritable god on earth—and the barbarian who feeds on the cow, heaven and hell, attachment and dispassion. The Vedas and other sacred books have sifted good from evil.

# दो॰-जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहिंह पय परिहरि बारि विकार॥६॥

God has created the universe consisting of animate and inanimate beings as partaking of both good and evil; swans in the form of saints imbibe the milk of goodness, rejecting water in the form of evil.

(6)

बिबेक जब देइ बिधाता। तब तिज दोष गुनिहं मनु राता॥ चौ०-अस बरिआई । भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ १ ॥ काल सभाउ करम सुधारि हरिजन जिमि छेहीं। दिल दुख दोष बिमल जसु देहीं। पाइ सुसंगू। मिटइ न मिलन सुभाउ अभंगू॥ २॥ खलउ करहिं जेऊ । बेष पुजिअहिं तेऊ ॥ लिव सबेष बंचक प्रताप जग निबाहु। कालनेमि जिमि उघरहिं होड रावन राह ॥ ३ ॥ सनमान । जिमि जामवंत किएहँ कुबेषु जग हनुमानु ॥ साध बेद बिदित सब हानि क्संग सुसंगति लाह । लोकहँ काहु॥ ४॥ प्रसंगा । कीचिहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ गगन चढड रज पवन गनि गारीं ॥ ५ ॥ सारीं । समिरहिं राम देहिं साध असाध् सदन सक कारिख होई । लिखिअ पुरान मंज् मसि सोई ॥ क्संगति धूम अनल अनिल संघाता । होइ जीवन दाता ॥ ६ ॥ सोइ जलद जग

When Providence blesses one with such discrimination (as is possessed by the swan), then alone does the mind abandon evil and gets enamoured of goodness. By force of the spirit of the times, old habits and past Karma even the good deviate from

goodness under the influence of Māyā. But just as servants of Śrī Hari-rectify that error and, eradicating sorrow and weakness, bring untarnished glory to them, even so the wicked occasionally perform a noble deed due to their good association, although their evil nature,

<sup>\*</sup> A river of sinful origin in Bihar, a plunge in whose waters is said to destroy one's religious merits. Hence it is called Karmanāšā ( that which neutralizes one's meritorious acts ).

<sup>†</sup> The swan is traditionally believed to feed on pearls and credited with the natural gift of separating milk from water.

unchangeable. cannot which 18 obliterated. Even those who are impostors are respected on account of their garb, as the world is taken in by their attractive appearance. But they eventually exposed, and cannot keep up their false appearance till the end, as was the case with Kalanemi\*, Ravana† and Rāhut The good are honoured notwithstanding their mean appearance, even as Jāmbavān (a general of Sugrīva's army, who was endowed with the form of a bear and possessed miraculous strength) and Hanuman ( the monkeygod ) won honour in this world. Bad harmful. association is while company is an asset in itself; this is

true in the world as well as in the eyes of the Vedas, and is known to Through contact with the wind dust ascends to the sky, while it is assimilated with mud when united with low-lying waters. Parrots and Mainas nurtured in the house of the virtuous and the wicked repeat the name of Rāma and pour a volley of abuses respectively. Smoke coming in contact with an evil ( earthy ) substance turns into soot; the same is used as a material for copying the Puranas with when converted into beautiful ink. Again, in conjunction with water, fire and air it is transformed into a cloud and brings life to the world. (1-6)

दो॰--ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कजोग सजोग । होहिं कुवस्त सुवस्त जग लखिंहं सुलच्छन लोग॥ ७ (क)॥ सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह । सिस सोपक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७ ( ख ) ॥ ज़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि ज़ुग पानि॥७(ग)॥ प्रेत पितर गंधर्व। नाग खग अब सर्व॥७(घ)॥ किंनर रजनिचर करह क्रपा

<sup>\*</sup> Kālanemi was a demon chief, who was a contemporary of Rāvaņa, the mighty king of Lankā. In the Lankā-Kānḍa (Book VI. 56-58) of this very work we are told how he assumed the false appearance of an ascetic and tried to deceive Hanumān, the devoted servant of the divine Śrī Rāma, but was ultimately detected and killed by Hanumān.

<sup>†</sup> We read in the Aranyakanda (Book III. 27. 4-7) how Ravana appeared before Sita in the garb of a mendicant but could not keep up his false appearance for long and had to throw off his mask at last.

In the Puranas we are told how at the beginning of creation nectar was churned out of the ocean of milk conjointly by the gods and the demons. When the same was being served to the gods by God Vişnu Himself (who had assumed the form of a charming damsel in order to put the demons off the scent), the demon Rahu disguised himself as a god and took his seat in the celestial row to participate in the feast. He was, however, soon detected by the sun-god and the moons god, who exposed his real character.

<sup>§</sup> There is a pun on the compound word 'Kusangati' in the original. 'Ku' is both a noun and an indeclinable prefixed to nouns. As an indeclinable it means had or evil, while as a noun it is a synonym for the earth. Here it is used in both the senses and has been translated accordingly.

The planets, medicines, water, air and cloth prove good or bad in the world according to their good or evil associations; only men endowed with a keen insight are able to know this. The proportion of moonlight and darkness is the same in the bright as well as in the dark fortnight; only the two have been named differently by the Creator. Knowing the one as the nourisher and the other as the emaciator of the moon, the world has given it a good name and a bad one. Whatever beings, animate or inanimate, there are in the universe, recognizing them, one and all, as consisting of Sri Rāma, I ever adore the lotusfeet of all with joined palms. I reverence gods, demons, human beings, Nāgas, birds, spirits, manes (the souls of departed ancestors) and Gandharvas, Kinnaras and Rākṣasas (giants).\* Pray be gracious to me all on this occasion. (7A—D)

चौ०--आकर चौरासी । जाति जीव जल थल चारि नभ बासी॥ जानी । करड प्रनास जोरि सीय जग पानी ॥ १ ॥ राममय जानि किंकर मोह । सब मिलि करह छाड़ि छल छोह ॥ कपाकर बधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करउँ सब गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ रघ्रपति गुन मति रंक मनोरथ अंग उपाऊ । मन सझ एकउ मित अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चहिअ अमिअ जग जुरह न छाछी॥ ढिठाई । सुनिहहिं बालबचन मोरि मन तोतरि बाता । सुनिहं मुदित मन पितु अरु माता ॥ क्रिटल कुबिचारी । जे पर भवनधारी ॥ ५ ॥ द्षन कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति भनिति हरषाहीं। ते बर पुरुष बहत जग नाहीं ॥ ६ ॥ सुनत बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़िह जल पाई ॥ कोई। देखि सिंध सम पूर बिध्र बाद्ह जोई ॥ ७ ॥ सकृत सज्जन

Eight million and four hundred thousand † species of living beings, classified under four broad divisions, inhabit tand, water and the air. Recognizing the entire creation as full of Sita and Rāma, I make obeisance to them with joined palms. Knowing me as your

servant, be genuinely gracious to me all of you. O mines of compassion. I have no confidence in my intellectual power, hence I supplicate you all. I would recount the virtues of the Lord of Raghus, † Śrī Rāma; but my wits are poor, whereas the exploits of Śrī Rāma

<sup>\*</sup> Gandharvas, Kinnaras and Rākṣasas are different species of superhuman beings. Of these the Gandharvas are celestial songsters and are specially noted for their handsome appearance; while the Kinnaras are credited with the head of a horse. The Rākṣasas are monstrous in appearance and are said to roam at night and feed on the human flesh. The Nāgas are another class of semi-divine beings, who, though resembling serpents in shape, can take the human form at will.

<sup>†</sup> The number of species of living beings has been categorically fixed in Hindu scriptures as eighty-four lakhs. The four broad divisions are: (1) Jarayuja (viviparous, such as men and beasts), (2) Andaja (oviparous), (3) Swedaja (born of sweat, such as lice, bugs etc.) and (4) Udbhijja (sprouting from the soil, viz. plants).

<sup>†</sup> King Raghu was a forbear of Śrì Rama. His descendants bore the name of Raghus. Having been the head of the clan after His father, Dasaratha, He is aptly called the Lord of the Raghus.

are unfathomable. For this I find not the least resources; while I am bankrupt of mind and intellect, my ambition is right royal. Even though my intellect is exceedingly mean, my aspiration is pitched too high, while I crave for nectar, I have no means in this world to procure even butter-milk. The virtuous will forgive my presumption and listen to my childish babbling with interest. When a child prattles in lisping accents, the parents hear it with a mind full of delight. Those, however, who are hard-

hearted, mischievous and perverse and cherish others' faults as an ornament, will feel amused. Who does not like one's own poetry, be it delightful or exceedingly insipid p Such good people as delight to hear others' composition are rare in this world. The world abounds in men who resemble lakes and rivers, that get swollen with their own rise when waters are added to them. There is some rare good soul like the ocean, which swells at the sight of the full moon. (1—7)

#### दो॰—भाग छोट अभिलाषु वड़ करउँ एक विस्वास। पैहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास॥ ८॥

Humble is my lot and my ambition high, my only hope is that all good men will be gratified to hear what I say, while the evil-minded will laugh. (8)

चौ०--खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा ॥ हंसहि बक दादुर चातकही। हँसिंहं मिलन खल बिमल बतकही॥ १॥ कबित रिसक न राम पद नेहु। तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहु॥ भनिति भोरि मित मोरी। हँसिबे जोग हँसें नहिं खोरी॥ २॥ प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हिह कथा सुनि लागिहि फीकी॥ हरि हर पद रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की॥ ३॥ भगति भूषित जियँ जानी। सुनिहिंह सुजन सराहि सुबानी ॥ न होउँ नहिं बचन प्रबीनु । सकल सब बिद्या हीन् ॥ ४ ॥ कला नाना । छंद अरथ अलंकृति प्रबंध आखर अनेक बिधाना ॥ अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५ ॥ भेद भाव रस बिबेक एक नहिं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें॥ ६॥

The laughter of the evil-minded will benefit me, crows call the cuckoo hoarse. Herons ridicule the swan, frogs make fun of the Chātaka bird malicious rogues deride refined speech. To those who have no taste for poetry nor devotion to the feet of Śrī Rāma. this undertaking of mine will serve as a subject for delightful mirth. My composition is couched in the popular dialect and my intellect is feeble; hence it is a fit subject for ridicule, and those who laugh shall not incur any blame. To those who cherish no love for the feet of the Lord and have no sound

reason either, this story will sound unattractive to the ears To those, however, who possess devotion to the feet of Gods Visnu and Siva and whose mind is not perverse, the tale of the Chief of the Raghus will taste as sweet." Knowing it in their heart as adorned with devotion to Śrī Rāma, the virtuous will listen to it with bland words of praise. I am no poet nor an adept in the art of speech and am a cipher in all arts and sciences. There are elegant devices of letters, subtleties of meaning, figures of speech, metrical compositions of different kinds, infinite

varieties of emotions and sentiments and multifarious flaws and excellences of poetic composition. Of these details of poesy, I possess critical knowledge of none. I vouch for it in writing on a blank sheet. (1-6)

#### दो॰—भनिति मोरि सव गुन रहित विस्व विदित गुन एक। सो विचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के विमल विवेक॥ ९॥

My composition is devoid of all charm; it has only one merit, which is known throughout the world. Recognizing this merit, men of sound reason, who are gifted with unbiased judgment, will surely hear it. (9)

चौ॰ —एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रृति सारा॥ हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ १॥ मंगल भवन अमंगल भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ बिध्रबदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २ ॥ सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी।। सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ ३ ॥ जदपि कबित रस एकउ नाहीं। राम एहि माही ॥ प्रताप प्रगट सुसंग बङ्प्पनु पावा ॥ ४ ॥ सोइ भरोस मोरें सन आवा । केहिं न करुआई । अगरु सहज प्रसंग सुगंध बसाई ॥ बस्त भलि बरनी। राम भदेस कथा मंगल करनी ॥ ५ ॥ जग

It contains the gracious name of the Lord of Raghus, which is exceedingly holy and the very cream of the Puranas and the Vedas. It is the abode of blessings and the remover of evils, and is muttered by Lord Siva, the enemy of the demon Tripura, along with his consort, Umā. Even a composition of marvellous beauty and written by a gifted poet does not commend itself without the name of Śrī Rāma A pretty woman with a charming countenance fully adorned does not look attractive when undressed. other hand, the wise recite and hear with admiration even the composition of a worthless poet, which is devoid of all merit, knowing it as adorned with the name and glory of Śrī Rāma; for, like the bee, saints have a bias for goodness. Although it has no poetic charm whatsoever, the glory of Śrī Rāma is manifest in it. This is the only hope which flashes on my mind; who has not been exalted by noble company? Even smoke rising from burning aloe wood is impregnated with the latter's fragrance and gives up its natural pungency. Although my composition is clumsy, it treats of a commendable theme, viz., the story of Śrī Rāma. which brings felicity to the world. (1-5)

छं॰—मंगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।
गित कूर किवता सिरत की ज्यों सिरित पावन पाथ की॥
प्रभु सुजस संगित भिनति भिल होइहि सुजन मन भावनी।
भव अंग भृति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी॥

The tale of the Lord of Raghus, O Tulasīdāsa, brings forth blessings and wipes away the impurities of the Kalı age. The course of this stream of my

poetry is tortuous like that of the holy Gangā. By its association with the auspicious glory of the Lord my composition will be blessed and will captivate the mind of the virtuous. On the person of Lord Siva, even the ashes of the cremation-ground appear charming and purify by their very thought.

दो॰—प्रिय लागिहि अति सविह मम भनिति राम जस संग ।

दारु विचारु कि करइ कोउ वंदिअ मलय प्रसंग ॥ १० (क)॥
स्थाम सुरिम पय विसद अति गुनद करिह सव पान ।

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गार्वाह सुनिह सुजान ॥ १० (ख)॥

My composition will appear extremely delightful to all by its association with the glory of Śrī Rāma, even as timber of every description is transformed into sandal and becomes worthy of adoration by contact with the Malaya mountain (in south India), and nobody takes into account the quality of wood in that region. The milk of even a dark cow is white and possesses a great medicinal value and is drunk by all. So do the wise chant and hear the glory of Sītā and Rāma even though couched in the vulgar tongue. (10 A-B)

चौ०---मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ नृष किरीट तरुनी तनु पाई । लहिंह सकल सोभा अधिकाई ॥ १ ॥ तैसेहिं सकबि कबित बुध कहहीं। उपजिहें अनत अनत छिब लहहीं॥ भगति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आविति धाई॥ २॥ राम चरित सर बिन अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ किब कोबिद अस हृद्यँ विचारी। गाविह हिर जस किल मल हारी॥ ३॥ गुन गाना । सिर धुनि गिरा छगत पछिताना ॥ समाना । स्वाति सारदा हृदय सिंधु मति सीप कहिंह सजाना ॥ ४ ॥ बिचारु । होहिं जौं बरषड बारि बर कबित मुकुतामनि चारू॥ ५॥

The beauty of a gem, a ruby and a pearl does not catch the eye as it should so long as they are. borne on the head of a serpent, the top of a mountain andthe crown of elephant respectively. The charm of them all is enhanced when they adorn the diadem of a king or the person of a young lady. Even so, the wise say, the outpourings of a good poet originate at one place (in the poet's own mind) and exercise their charm elsewhere (on the mind of the admirer). Attracted by his devotion, Saraswati (the goddess of poetry) comes with all speed from the abode of Brahmā (the topmost heaven) at his very invocation. The fatigue occasioned by this long journey cannot be relieved by millions of devices unless she takes a dip in the lake of Śrī Rāma's exploits. Realizing this in their heart, poets and wise men chant the glory of Srī Hari alone. which wipes away the impurities of the Kalı age. Finding the bard singing the glories of worldly men the goddess of speech begins to beat her breast and repent. The wise liken the heart of a poet to the sea, his intellect to the shell containing pearls and goddess Saraswatī to the star called Swāti (the modern Arcturus, the fifteenth lunar asterism considered as favourable the formation of to pearls). there is a shower in the form of beautiful ideas, lovely pearls make their appearance in the form of poetic effusions. (1-5)

## दो॰—जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित वर ताग। पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग॥ ११॥

If those pearls are pierced with skill and strung together on the beautiful thread of Śrī Rāma's exploits, and if noble souls wear them in their innocent heart, grace in the form of excessive fondness is the result. (11)

बेघ चौ०-जे जनमे कलि कराला । करतब बायस मराला ॥ काल छाँडे । कपट कलेवर कलि मल भाँडे ॥ १ ॥ मग क्रपंथ बेद राम के। किंकर के ॥ कंचन कोह कास भगत कहाइ तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंधक धोरी ॥ २ ॥ कहऊँ । बादड कथा नहिं लहऊँ ॥ जों अपने पार अवगुन सब बखाने । थोरे महँ जानिहहिं सयाने ॥ ३ ॥ अति अलप ताते समझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी॥ जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका॥ ४॥ करिहहिं कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति राम गुन गावउँ॥ अनुरूप चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥ ५ ॥ उडाहीं । कहह केहि छेखे गिरि मेरु तूल कदराई ॥ ६ ॥ प्रभुताई । करत कथा मन अति अमित राम

Those who are born in this terrible age of Kali, who though akin to the crow in their doings have put on the garb of a swan, who tread the evil path, abandoning the track of the Vedas, who are embodiments of falsehood and repositories of sins of the Kalı age, who are impostors claiming to be devotees of Śrī Rāma, though slaves of mammon, anger and passion, and who are unscrupulous, hypocritical and foremost among intriguers,-I occupy the first place among them. Were I to recount all my vices, their tale will assume large dimensions, and yet I shall not be able to exhaust them. Hence I have mentioned very few. A word should suffice for the wise. Entering into the spirit of my manifold prayers, none should blame me on hearing this story. Those who will raise objections even then are more stupid and deficient in intellect than myself. I am no poet and have no pretensions to ingenuity; I sing the glories of Sri Rama according to my own lights. My intellect, which wallows in the world, is a poor match for the unlimited exploits of the Lord of Raghus. Tell me, of what account is cotton in the face of the strong wind before which even mountains like Meru are blown away D Realizing the infinite glory of Śrī Rāma, my mind feels very diffident in proceeding with this story. (1-6)

#### दो॰—सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान॥ १२॥

Goddess Saraswatī, Śeṣa ( the thousand-headed serpent-god ), the great Lord Śiva, Brahmā (the Creator), the Āgamas (Tantras), the Vedas and the Purāṇas unceasingly sing His virtues, saying 'not that', 'not that'.\* (12)

<sup>\*</sup> This shows that the gods and scriptures mentioned above, though ever engaged in singing the virtues of Śri Rāma, are able only to touch the fringe of His glory and find themselves unable to describe it in full. That is why they make only a negative assertion 'Na iti' ( not that ), meaning

सोई। तद्पि कहें बिनु रहा न कोई॥ प्रभुता जानन प्रभ् चौ०--सब राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥ १ ॥ कारन तहाँ बेद अस सिचदानंद पर धामा ॥ अनामा । अज अनीह अरूप भगवाना । तेहिं धरि देह चरित कृत नाना ॥ २ ॥ बिस्बरूप प्रनत अनुरागी ॥ लागी । परम कुपाल हित भगतन जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू॥ ३॥ नेवाजू । सरल साहिब गरीब सबल ब्रुघ बरनहिं हरि जस अस जानी। करिंहं पुनीत सुफल निज बानी ॥ ४ ॥ तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥ मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ ५ ॥

Though all know the Lord's greatness as such, yet none has refrained from describing it. The Vedas have justified it thus: they have variously sung the glory of remembering the Lord. God, who is one, desireless, formless, nameless and unborn, who is Truth, Consciousness and Bliss, who is supreme effulgence, all-pervading and all-formed,-it is He who has performed many deeds assuming a suitable form. That He has done only for the good of His devotees; for He is supremely gracious and loving to the suppliant. He is excessively fond of His devotees and treats them as His own; He has

never frowned at him to whom He has once shown His favour. The restorer of what has been lost, the befriender of the poor, the Lord of Raghus is a straightforward and powerful master. Knowing thus, the wise sing the glory of Śrī Harı and thereby hallow and bring supreme reward to their speech It is on this strength (the supreme efficacy of remembering the Lord and the potency of His grace) that I shall sing the virtues of the Lord of Raghus, bowing my head to the feet of Śri Rāma. Sages have sung the glory of Śrī Harı in the past, it will be easy for me to follow that very path. (1-5)

## दो॰—अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहिं। चढि पिपीलिकउ परम लघु विनु श्रम पारिह जाहिं॥ १३॥

If kings get bridges constructed over big rivers, which are too broad, even the timest ants cross them without exertion. (13)

चौ०-एहि बल मनिह देखाई । करिहउँ रघुपति कथा सुहाई ॥ प्रकार कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना॥ १॥ बंदउँ तिन्ह केरे। प्रवह सकल मनोरथ कबिन्ह करउँ परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ २ ॥ सयाने । भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ कबि परम जे होइहहिं आगें। प्रनवउँ सबहि भए जे अहहिं कपट सब त्यागें ॥ ३ ॥ बरदान् । साधु समाज भनिति सनमान् ॥ देह नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल किब करहीं ॥ ४ ॥ ब्रध

thereby that whatever is predicated of God falls much too short of His real glory and is at best only a faint indication of it.

कोरित भिनित भूति भिन्न सोई । सुरसिर सम सब कहें हित होई ॥ राम सुकीरित भिनित भेदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥ ५ ॥ तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे । सिअनि सुहाविन टाट पटोरे ॥ ६ ॥

Reassuring the mind in this way, I shall narrate the charming story of the Lord of Raghus. Vyāsa and various other top-ranking poets, who have reverently recounted the blessed glory of Sri Hari, I bow to the lotus feet of them all; let them fulfil all my desires. I make obeisance to the bards of the Kalı age, who have sung the multitudinous virtues of the Lord of Raghus. Even those poets of supreme wisdom who belong to the Prakrta or popular class (as opposed to the Sanskrit or the cultured class), who have narrated the exploits of Śrī Hari in the spoken language, including those who have flourished in the past, those who are still living and those who are yet

to come, I reverence them, one and all, renouncing all false appearance. Be propitious and grant this boon that my song may be honoured in the assemblage of pious souls. A composition which the wise refuse to honour is fruitless labour which only sally poets undertake. Of glory, poetry and affluence that alone is blessed which, like the celestial river (Gangā), is conducive to the good of all. The glory of Śrī Rāma is charming indeed, while my speech is rough. This is something incongruous, I am afraid. By your grace, even this incongruity will turn out well for me. embroidery of silk looks charming even on coarse cloth (1-6)

दो॰ सरल कवित कीरित विमल सोइ आदर्राह सुजान।
सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि करिह वखान॥ १४ (क)॥
सो न होइ विनु विमल मित मोहि मित वल अति थोर।
करह कृपा हिर जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर॥ १४ (ख)॥
किव कोविद रघुवर चिरत मानस मंजु मराल।
वालविनय सुनि सुरुचि लिख मो पर होहु कृपाल॥ १४ (ग)॥

The wise admire only that poetry which is lucid and portrays a spotless character and which even opponents hear with applause forgetting natural animosity. Such poetry is not possible without a refined intellect, and of intellectual power I have very little. Be gracious, therefore, so that I may depict the glory of Śrī Hari: I solicit again and again. Poets and wise men, lovely swans sporting in the Mansarovar lake of Śrī Rāma's exploits! hearing my childlike prayer and recognizing my refined taste, be kindly disposed towards me.

सो॰—बंदउँ मुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ।
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित॥१४(घ)॥
बंदउँ चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस।
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु॥१४(ङ)॥

बंद उँ विधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ। संत सुधा सिस धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी॥ १४ (च)॥ दो॰—बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि। होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ १४ (छ)॥

I bow to the lotus feet of the sage (Vālmīki) who composed the Rāmāyaṇa, which, though containing an account of the demon Khara (a cousin of Rāvaṇa), is yet very soft and charming, and though faultless, is yet full of references to Dūṣaṇa (another cousin of the demon-king Rāvaṇa)\*. I reverence all the four Vedas, barks as it were on the ocean of mundane existence, which never dream of weariness in singing the untarnished glory of Śrī Rāma, the Chief of Raghus. I greet the dust on the feet of Brahmā (the Creator), who has evolved the ocean of worldly existence, the birth-place of nectar, the moon and the cow of plenty in the form of saints, on the one hand, and of poison and wine in the form of the wicked, on the other. Making obeisance to the feet of gods, the Brahmans, wise men and the deities presiding over the nine planets, I pray to them with joined palms! Be pleased to accomplish all my fair desires.

चौ०--पनि बंदउँ सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ १ ॥ मात् महेस भवानी । प्रनवर्ड दीनबंध्र दिन सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपिध सब बिधि तुलसी के।। २॥ किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा॥ अरथ न जापू। प्रगट आखर प्रभाउ महेस प्रतापू ॥ ३ ॥ मोहि पर अनुकूछा। करिहिं कथा मुद मंगल मूला ॥ सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनउँ राम चरित चित भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती । ससि समाज मिछि मनहँ सुराती ॥ सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहिं समुझि सचेता॥ ५॥ अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल होइहहिं चरन भागी ॥ ६ ॥

<sup>\*</sup> There is a pun on the words 'Sakhara' and 'Dūṣaṇasahita' in the original, which are capable of a twofold interpretation. 'Khara' and 'Dūṣaṇa' as proper nouns denote two of Rāvaṇa's cousins, who figure in the Aranyakāṇḍa of the great epic poem of Vālmīki and lead a military expedition against Śrī Rāma in order to avenge themselves of the insult offered to their sister, Śūrpaṇakhā, by Lakṣmaṇa, Śrī Rāma's younger brother. They are eventually killed by Śrī Rāma, who proves too strong for the redoubtable demon chiefs. 'Khara' also means sharp-edged or hard and is thus contrasted with 'Sukomala' (soft). Similarly, 'Dūṣaṇa' also means a fault and thus the poet exposes himself to a contradiction in terms when he calls the Rāmāyaṇa both 'Doṣarahita' (faultless) and 'Duṣaṇasahita' (full of faults). The contradiction, however, is only verbal in both cases and constitutes a figure of speech known by the name 'Virodha' or 'Virodhābhāsa'.

<sup>†</sup> This has an indirect reference to the churning of the ocean of milk as described in the Puranas, by the joint labours of gods and demons at the beginning of creation, which yielded beneficent objects like nectar, the moon and the cow of plenty, on the one hand, and pernicious substances like poison and wine on the other.

Again, I bow to goddess SaraswatI and the celestial river Ganga, both of whom are holy and perform agreeable roles. The one (Ganga) wipes away sin through immersion and draught; the other (Saraswatī) dispels ignorance through the recital and hearing of her glory. I adore the great Lord Siva and His consort, Goddess (Pārvatī), my preceptors and parents, friends of the forlorn and ever given to charity, servants, masters and friends of Sītā's lord, and true benefactors of Tulasīdāsa in every way. Seeing the prevalence of the Kali age Hara and Gırıjā ( Śiva and Pārvatī ) evolved a string of spells in the tongue of savages, incoherent syllables which yield

interpretation and require no repetition, but whose efficacy is patent, revealing Śiva's glory That Lord of Umā (Pārvatī), favourable as He is to me, shall make this story of mine a source of blessings and joy. Thus invoking Lord Siva and His Consort, Śivā (Pārvatī), and obtaining Their favour, I relate the exploits of Śrī Rāma with a heart full of ardour. By Śiva's grace my composition will shed its lustre even as a night shines in conjunction with the moon and the stars. Those who will fondly and intelligently recite or hear this story with attention will develop devotion to the feet of Śrī Rāma and, purged of the impurities of Kali, will obtain choice blessings. (1-6)

## दो॰—सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥

If Hara and Gauri (Lord Siva and Pārvati) are really propitious to me, even in dream, let all that I have said in glorification of this poetry of mine, written in a popular dialect, come out true.

चौ०--बंदउँ अवध पुरी अति पावनि । सरज् सरि कलि कलुष नसावनि ॥ प्रनवडँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥ १॥ सिय निंदक अव ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ बंदडँ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ २ ॥ सिस चारू। बिस्व सुखद प्रगटेउ जहँ रघुपति खल कमल तुसारू ॥ सब रानी। सुकृत सुमंगल सहित राउ मूरति मानी ॥ ३॥ बानी । करहु कृपा प्रनाम करम मन सुत सेवक जानी ॥ जिन्हिह बिरचि बड भयउ बिधाता । महिमा अविध राम पितु माता ॥ ४ ॥

I reverence the exceedingly holy city of Ayodhyā (Śrī Rāma's birthplace) and the river Sarayū (flowing beside it), which wipes out the sins of the Kali age. Again, I bow to the men and women of the city, who enjoy the affection of the Lord in no small degree. Even though they were damned as a result of the heap of sins incurred by the calumniators of Sītā (who were instrumental in bringing about Her lifelong exile), they were lodged in a heavenly abode, having been divested

of sorrow. I greet Kausalyā (the eldest queen of King Daśaratha) whose glory stands diffused throughout the world. She is the eastern horizon whence arose the lovely moon in the shape of the Lord of Raghus, who affords delight to the entire universe and is blighting as frost to lotuses in the form of the wicked. Recognizing King Daśaratha together with all his consorts as incarnations of merit and fair blessings, I make obeisance to them in thought, word and deed Knowing me as a servant

of your son, be gracious to me. The father and mothers of Śrī Rāma are the very perfection of glory, by creating

whom even Brahmā (the Creator) has exalted himself

(1-4)

## सो॰—बंद्उँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। विद्धरत दीनद्याल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ॥ १६॥

I adore the King of Ayodhyā, who cherished such true love for the feet of Śrī Rāma that he gave up his dear life as a mere straw the moment the Lord, who is compassionate to the poor, parted from him. (16)

न्ती - प्रनवर्डं परिजन सहित बिदेह । जाहि राम पद गृढ़ सनेहु ॥ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई॥ १॥ भोग मह के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ भरत चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पास ॥ २ ॥ बंदउँ **लिखम**न जलजाता । सीतल समग पद भगत सुख बिमल रघ्रपति कीरति पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ ३ ॥ कारन। जो अवतरेउ भूमि सहस्रसीस जग भय मो पर । कृपासिंध सदा सो सानुकूल रह सौमित्रि गुनाकर ॥ ४ ॥ नमामी । सूर पद कमल सुसील भरत अनुगामी ॥ बिनवउँ हनुमाना । राम ं जा**स्** महाबीर जस आप बखाना ॥ ५ ॥

I make obersance to King Janaka, along with his family, who bore hidden affection for the feet of Śrī Rāma- Even though he had veiled it under the cloak of asceticism and luxury, it broke out the moment he saw Śrī Rāma. Of Śrī Rāma's brothers, I bow, first of all, to the feet of Bharata, whose self-discipline and religious austerity beggar description and whose mind thirsts for the lotus feet of Śrī Rāma like a bee and never leaves their side. I reverence the lotus feet of Laksmana,—cool and charming and a source of delight to the devotee,—whose renown served as a staff for the

spotless flag of Śrī Rāma's glory. He is no other than the thousand-headed serpent-god, Śeṣa, the cause (support) of the universe, who came down to dispel the fear of the earth. May that son of Sumitrā, an ocean of benevolence and a mine of virtues, be ever propitious to me. I adore the lotus feet of Śatrughna (ut., the slayer of his foes), who is valiant yet amiable in disposition, and a constant companion of Bharata. I supplicate Hanumān, the great hero, whose glory has been extolled by Śrī Rāma Himself.

(1-5)

## सो॰—प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर॥ १७॥

I greet Hanuman, the son of the Wind-god, an embodiment of wisdom, who is fire as it were for the forest of the wicked, and in the abode of whose heart resides Srī Rāma, equipped with a bow and arrows. (17)

राजा । अंगदादि जे कीस सभाजा ॥ चौ० — ऋषिपति रीछ निसाचर सहाए । अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ १ ॥ बंदड सब चरन जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ रघुपति उपासक चरन विन काम राम के चेरे॥ २॥ केरे । जे पद सरोज सब मुनि नारद । जे मुनिवर बिग्यान विसारद ॥ सनकादि भगत धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि सुनीसा॥ ३॥ प्रनवउँ सबहि जानकी । अतिसय श्रिय करुनानियान की ॥ जननि जनकसुता मनावउँ । जास कृपाँ निरमल मित पावर्डे ॥ ४ ॥ ताके कमल ज्या पद पुनि कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदड सब लायक ॥ बचन राजिवनयन सायक । भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ ५ ॥ धरें धन्

The lord of monkeys (Sugrīva), the chief of bears ( Jāmbavān ), the king of demons (Vibhīsana) and the host of monkeys beginning with Angada, I reverence the charming feet of all, who attained Śrī Rāma even though born in the lowest species. As many worshippers there are of the feet of Raghupati (the Lord of Raghus), including birds, beasts, gods, human beings and demons, I adore the lotus feet of them all, who are disinterested servants of Śrī Rāma. Śuka, Sanaka and others (viz., Sanandana, Sanātana and Sanatkumāra ), sage Nārada and all other eminent sages who are devotees of God and proficient in the spiritual lore, I make obersance to all, placing my head on the ground, be gracious to me, O lords of ascetics, knowing me as your servant. Jānakī, daughter of Janaka and mother of the universe and the most beloved consort of Śrī Rāma, the Fountain of Mercy, I seek to propitiate the pair of Her lotus feet, so that by Her grace I may be blessed with a refined intellect. Again, I adore, in thought, word and deed, the lotus feet of the all-worthy Lord of Raghus, who has lotus-like eyes and wields a bow and arrows, and who relieves the distress of His devotees and affords delight to them.

#### दो॰—गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न॥ १८ ॥

I reverence the feet of SItā and Rāma, who though stated to be different are yet identical just like a word and its meaning or like water and the waves on its surface, and to whom the afflicted are most dear. (18)

चौ०--बंदउँ नाम राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ बेद प्रान सो । अगुन अनुपम गुन निधान सो ॥ १ ॥ हरि हरमय महेस् । कासीं मुकुति महामंत्र जोड जपत हेत्र उपदेस्र ॥ गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम महिमा जास जान प्रभाऊ ॥ २ ॥ सुद्ध करि आदिकबि प्रतापु । भयउ उलटा जापू ॥ जान नाम नाम सम सुनि सिव बानी। जपि जेईं पिय संग भवानी ॥ ३॥ सहस ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥ हेरि हर हरषे हेत्र सिव नीको। कालकृट फल दीन्ह असी को॥ ४॥ जान नास

I greet the name 'Rama' of the chief of Raghus, which is composed of seedletters2 representing the fire.god, the sun-god and the moon-god (viz., Ra, A and Ma respectively). It is the same as Brahmā (the creative aspect of God). Visnu ( His preservative aspect ) and Śiva ( His disintegrating aspect ), and the vital breath of the Vedas; It is unqualified, peerless and a mine of virtues. It is the great spell which Lord Maheśwara mutters and which, when imparted by Him at Kāśī ( the modern Banaras), leads to emancipation3. Its glory is known to Lord Ganesa, who is worshipped before all others as a concession to the Name 4. The oldest poet (Vālmīkı) is acquainted with the glory of the Name, masmuch as he attained to purity by repeating It in the reverse Hearing the verdict of Lord Siva that the name is as good as a thousand other names of God, Goddess Bhavānī (Pārvatī) dined with Her consort after uttering It only once6. Noticing such partiality of Her heart for the Name, Hara (Lord Siva) made that lady, who was the ornament of Her sex, the ornament of His own person ( , e., made Herapart of His own being by assigning to Her the left half of His body ). Siva knowsfull well the power of the Name, due to which deadly poison served the purpose of nectar to H1m. (1-4)

- 1. This distinguishes the Name from the two other names bearing the same sound but denoting two other personalities, viz., Parasurama and Balarama (the elder brother of Śri Krana).
- 2. Each letter-sound of the Sanskrit Alphabet represents one or more gods of the Hindu pantheon and the Tantras claim that these letters (which are technically known by the name of Bija-Mantras or seed-letters), if joined with other spells sacred to that particular deity and repeated with due ceremony a fixed number of times possess the efficacy of revealing the deity in person before the worshipper and propitiating him or her.
- 3. The scriptures maintain that Lord Siva, the deity presiding over the holy city of Kasi, whispers into the right ear of every creature, dying within its boundaries, the name 'Rama' and thereby brings emancipation to the dying soul.
- 4. We read in the Puranas how there was a scramble for precedence among the gods, each of whom claimed the first position for himself. They approached Brahma for a ruling. He told them that they should race round the world and that whoever finished the round quickest of all would be accounted the highest. Gapeśa, who rode on no better animal than a rat, naturally lagged behind. He met on the way the celestial sage Narada, who advised him to scratch the word 'Rama' on the ground and pace round It, as the word comprised in Itself the entire creation. Gapeśa did accordingly and was naturally the first to finish the round of the universe. Brahma appreciated this act of Gapeśa and conceded his title to precedence over all the other gods. Since then Gapeśa has uninterruptedly enjoyed the right of being worshipped first of all.
- 5. Valmiki was a highway robber in his earlier life and was known by the name of Ratnakara. Seven seers, who once fell a victim to his depredation, awakened him to the reprehensible nature of his conduct and instructed him in the holy name of Rama. Completely immersed in sin he was, however, unable to utter the word. The seers, therefore, asked him to repeat the name in the reverse order. In this way he was eventually able to utter the name correctly and in course of time became so fond of repeating It that he ultimately turned out to be a pious sage and seer and related the story of Śrī Rama in fine verse even before His advent.
- 6. We are told in the Padmapurāna how Bhagavān Śankara once invited His consort to join Him in His dinner. Goddess Pārvatī, however, declined on the ground that She had not yet recited the Viṣṇu-sahasranāma, which She must before Her breakfast. Bhagavān Śankara asked Her to repeat the name of Rāma instead, as a single utterance of the Namè was as good as reciting a thousand other names of the Lord. Pārvatī did accordingly and forthwith joined Her lord in dinner.

#### दो॰—बरषा रितु रघुपति भगति तुल्ली सालि सुदास । राम नाम बर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १९॥

Devotion to the Lord of Raghus is, as it were, the rainy season and the noble devotees, says Tulasīdāsa, represent the paddy crop; while the two charming syllables of the name 'Rāma' stand for the two months of Śrāvaṇa and Bhādrapada (corresponding roughly to July and August).

चौ०—आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू॥ १॥

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥

बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ २॥

नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन न्नाता॥

भगति सुतिय कल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन॥ ३॥

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के॥

जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमित हिर हलधर से॥ ४॥

Both the letter-sounds are sweet and attractive; they are the two eyes, as it were, of the Alphabet and the very life of the devotee. Easy to remember and delightful to one and all, they bring gain here and provide sustenance hereafter. They are most delightful to utter, hear and remember and are dear as Rama and Laksmana to Tulasidasa. When treated separately, the two letters lose their harmony (i.e., are differently pronounced, bear diverse meanings in the form of seedletters and as such yield different results); whereas they are naturally allied even as Brahma (the Cosmic Spirit ) and Jīva ( the individual soul ). Good brothers like the divine sages Nara and Nārāyana, they are sustainers

of the universe and redeemers of the devotee in particular. They are beautiful ornaments for the ears of the fair damsel in the form of Bhakti (Devotion) and stand as the spotless sun and moon for the good of the world. They are like the taste and the gratifying quality of nectar in the form emancipation, and are supporters of the globe like the divine Tortoise\* and the serpent-god Sesa. Again, they are like bees for the beautiful lotus in the shape of the devotee's mind and are the very like of Hari (Śrī Kṛṣṇa) and Haladhara (Balarama, who wielded a plough as a weapon) for Yaśodā (Their fostermother, the wife of Nanda) in the shape of the tongue.

(1-4)

### दो॰ - एकु छत्रु एकु मुकुटमिन सब बरनिन पर जोउ। तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ॥ २०॥

Lo! the two letters ( and ) forming part of the name of Raghuvara (the Chief of the Raghus) crown all the letters of the Alphabet, the one spread-

<sup>\*</sup>We are told in the Bhagavata and other Puranas how God Vienu assumed the form of a gigantic tortoise in order to support Mount Mandara and prevent it from sinking while it was being rotated by gods and demons in their attempt to churn the ocean of milk and obtain nectar out of it.

ing like an umbrella and the other resting as a crest-jewel, O Tulasīdāsa. \* (20)

अरु नामी । प्रीति अनुगामी ॥ प्रभू सरिस नाम परसपर चौ०---ममझन उपाधी । अकथ सुसामुझि साधी ॥ १ ॥ अनादि ईस दुइ कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू॥ को छोट नहिं नाम बिहीना ॥ २ ॥ आधीना। रूप ग्यान देखिअहि नास पहिचानें ॥ जानें। करतल गत न परिहं नास बिन बिन देखें। आवत सनेह बिसेषें ॥ ३ ॥ हृद्यँ रूप नाम कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ अकथ सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक दुभाषी ॥ ४ ॥ चतुर

The name and the object named, though similar in significance, are allied as master and servant one to the other. (That is to say, even though there is complete identity between God and His name, the former closely follows the latter even as a servant follows his master. The Lord appears in person at the very mention of His Name). Name and form are the two attributes of God: both of them are ineffable and beginningless and can be rightly understood only by means of good intelligence. It is presumptuous on one's part to declare as to which is superior or inferior. Hearing the distinctive merits of both, pious souls

will judge for themselves. Forms are found to be subordinate to the name; without the name you cannot come to the knowledge of a form. forms cannot be identified, even if they be in your hand, without knowing their name. And if the name is remembered even without seeing the form, latter flashes on the mind withspecial liking for it. The mystery of name and form is a tale which cannot be told; though delightful to comprehend, it cannot be described in words. Between the unqualified Absolute and qualified Divinity, the Name is a good intermediary, it is a clever interpreter revealing the truth of both.

#### दो॰—राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार । तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर ॥ २१ ॥

Instal the luminous gem in the shape of the divine name 'Rāma' on the threshold of the tongue at the doorway of your mouth, if you will have light both inside and outside, O Tulasīdāsa. (21)

चौ०---नाम जीहँ जिप जागिह जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ ब्रह्मसुखिहि अनुभविहें अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ १॥

<sup>\*</sup> The letter 't' of the Sanskrit alphabet, when immediately preceding another consonant or the vowel '\(\frac{\pi}{\pi}\)', is placed above that letter in the shape of a curved line '(e.g., in \(\frac{\pi}{\pi}\) and \(\frac{\pi}{\pi}\)'); while the nasal consonant '\(\frac{\pi}{\pi}\)' when preceded by any other letter, is changed into a dot (technically known by the name of 'Anuswara) when placed on the top of that letter (e.g., in \(\frac{\pi}{\pi}\)). The curved line standing for the letter '\(\frac{\pi}{\pi}\) has been poetically compared in the above Doha to an umbrella and the dot substituted for '\(\frac{\pi}{\pi}\)' likened to a crest-jewel, both of which enjoy an exalted position and are emblems of the royal state. In this way they are recognized as superior to all other letters of the Alphabet.

जपि जानहिं जीह गति जेऊ। नाम गुह जाना चहहिं पाएँ ॥ २ ॥ लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक जपहिं लय नाम साधक होहिं भारी । मिटहिं क्संकट सखारी ॥ आरत जपहिं नास् जन चारिउ चारि प्रकारा । सुकृती अनघ उदारा ॥ ३ ॥ राम भगत जग बिसेचि पिआरा ॥ अधारा । ग्यानी प्रभृहि नाम चतुर चह बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ४ ॥ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि

Yogis (mystics) who are full of dispassion and are wholly detached from God's creation keep awake (in the daylight of wisdom) muttering the Name with their tongue, and enjoy the Brahma (the Absolute), felicity of which is incomparable, unspeakable, unmixed with sorrow and devoid of Even those ( seekers name and form. of Truth) who aspire to know the mysterious ways of Providence are able to comprehend them by muttering the Name. Strivers (hankering after worldly achievements) repeat the Name, absorbed in contemplation, and become accomplished, acquiring superhuman powers

such as that of becoming infinitely small in size.\* If devotees in distress mutter the Name, their worst calamities of the gravest type disappear and they become happy. In this world there are four kinds of devotees of Sri Rāma, all the four of them are virtuous, sincless and noble. All the four, clever as they are, rely upon the Name. Of these the enlightened devotee is specially dear to the Lord. The glory of the Name is supreme in all the four Yugas and all the four Vedas, particularly in the Kali age, in which there is no other means of salvation.

(1-4)

## दो॰ सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियुष हुद तिन्हहुँ किए मन मीन॥ २२॥

Even those who are free from all desires and absorbed in the joy of devotion to Śrī Rāma have thrown their heart as fish into the nectarine lake of supreme affection for the Name. (22)

चौ॰--अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ मोरें मत बड़ नामु दुहु तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें॥ १॥

<sup>\*</sup> Works on Yoga enumerate the following eight kinds of miraculous powers acquired by Yogis:—

<sup>(</sup>i) Animā (the faculty of reducing one's body to the size of an atom), (ii) Mahımā (the power of expanding one's body to an infinitely large size), (iii) Garımā (the power of becoming infinitely heavy), (iv) Laghimā (the power of becoming infinitely light in body), (v) Prāptz (unrestricted access to all places), (vi) Prākāmya (realizing whatever one desires), (vii) listva (absolute lordship) and (viii) Vašitva (subjugating all).

<sup>†</sup> Śrimad Bhagavadgitā mentions four kinds of devotees, viz., (i) Arta (the afflicted), (ii) Jijñāsu (the seeker of Truth), (iii) Arthārthī (the seeker of worldly riches) and (iv) Jījānī (the enlightened), and speaks of them all as virtuous and benevolent. Of course, the enlightened devotee, it is pointed out, is the most beloved of the Lord and constitutes His very self (vide VII. 16—18).

प्रौढ़ि सजन जिन जानहिं जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ देखिअ एक। पावक एक सम जुग ब्रह्म नाम तें। कहेउँ सुगम नाम् बड ब्रह्म राम अबिनासी । सत चेतन आनँद घन रासी ॥ ३ ॥ ब्यापक एक व्रह्म अबिकारी । सकल जग दीन दुखारी॥ जीव जतन तें । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ ४ ॥ निरूपन नाम नाम

There are two aspects of God-the one unqualified and the other qualified. Both these aspects are unspeakable, unfathomable, without beginning and without parallel. To my mind, greater than both is the Name, that established Its rule over both by Its might. Friends should not take this as a bold assertion on the part of this servant, I record my mind's own conviction, partiality and liking. The two aspects of Brahma (God) should be recognized as akin to fire: the one (viz., the Absolute) represents which is latent in wood; while the other (qualified Divinity) corresponds to that which is externally visible.

Though both are inaccessible by themselves, they are easily attainable through the Name, therefore I have called the Name greater than Brahma and Śrī Rāma both. Brahma (God) 18 one, all-pervading and imperishable; He is all truth, consciousness and a compact mass of joy. Even though such immutable Lord is present in every heart, all beings in this world are noretheless miserable and unhappy. Through the practice of the preceded by Its true appraisement, however, the same Brahma reveals Itself even as the value of a jewel is revealed by its correct knowledge.

(1-4)

## दो॰—निरगुन तें एहि भाँति वड़ नाम प्रभाउ अपार। कहउँ नामु वड़ राम तें निज विचार अनुसार॥ २३॥

The glory of the Name is thus infinitely greater than that of the Absolute, I shall show below how in my judgment the Name is superior even to Śrī Rāma (23)

चौ०--राम भगत हित धारी । सिंह संकट किए साधु सुखारी ॥ नर तन नाम जपत अन्यासा । भगत होहिं सद मंगल बासा ॥ १ ॥ तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ राम एक तापस तिय रिवि हित सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ २॥ राम दोष दुरासा । दळइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ दुख दास भंजेड राम आपु भव चाप् । भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ ३ ॥ दंडक सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ बन् कीन्ह निकर रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ दले

For the sake of His devotees Śrī Rāma assumed the form of a human being and, suffering calamities Himself, brought relief to the pious. By fondly repeating His Name, on the other hand, devotees easily become abodes of joy

and blessings. Śrī Rāma Himself redeemed a single woman (Ahalyā),\* the wife of an ascetic; while His Name corrected the error of crores of wicked souls. For the sake of the sage (Viśwāmitra) Śrī Rāma wrought the destruction of

<sup>\*</sup> See Balakanda (209. 6 to 211).

Suketu's daughter\* (Tādakā) with her army and son (Subāhu); while His Name puts an end to the devotee's vain hopes along with his errors and sorrows even as the sun terminates night. In His own person Śrī Rāma broke the bow of Śivaţ, while the very glory of His Name dispels the fear of

rebirth. The Lord restored the charm of the Dandaka forest alone, while His Name purified the mind of countless devotees The Delighter of Raghus (Śrī Rāma) crushed only a host of demons, while His Name uproots all the impurities of the Kali age.

(1-4)

#### दो॰—सवरी गीध सुसेवकिन सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खळ वेद विदित गुन गाथ॥ २४॥

The Lord of Raghus conferred immortality only on faithful servants like Śabarī (the celebrated Bhil woman) and the vulture (Jaṭāyu)x, while His Name has delivered innumerable wretches; the tale of Its virtues is well-known in the Vedas.

नौ०-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ ॥ अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥ १ ॥ गरीब नाम कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रम् कीन्ह न थोरा ॥ राम सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं॥ २॥ भवसिंध नामु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ ्राम सक्ल रावन रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ३ ॥ राजा राम सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ समिरत सेवक नाम् फिरत सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥ ४॥ मगन

As is well-known to all, Srī Rāma extended His protection to two devotees only, viz, Sugrīva and Vibhīsana; His Name, on the other hand, has showered Its grace on numerous humble souls. This superb glory of the Name shines forth in the world as well as in the Vedas. Śrī Rāma collected an army of bears and monkeys and took no little pains over

the construction of a bridge (to connect the mainland with the island of Lankā). Through the repetition of His Name, however, the ocean of mundane existence itself gets dried up: let the wise bear this in mind. Śrī Rāma killed in battle Rāvaṇa with all his family and returned to His own city with Sītā. He was then crowned king in the capital of Ayodhyā.

<sup>\*</sup> Ibid., 208. 3 and 209. 3.

<sup>+</sup> Ibid., 260. 4

<sup>†</sup> Here there is a pun on the word 'Bhava', which has been used as a synonym of Lord Siva in the first instance and again in the sense of rebirth. The comparison has been drawn between Sri Rama Himself, on the one hand, and the glory of His Name (not the Name Itself), on the other. The latter, it is pointed out, excels the former in that while Sri Rama broke a concrete object like the bow, the glory of His Name dispels an abstract thing like the fear of rebirth.

<sup>§</sup> The forest of Dandaka had been rendered unfit for life in any form whatsoever under a curse from the sage Sukracharya. The divine presence of Sri Rama, however, removed the curse and restored the forest to its original charm.

<sup>×</sup> For the accounts of Sabari and Jatayu see Aranyakanda 33.3 to 36 and 28.4 to 32 respectively.

while gods and sages sung His glories in choicest phrases. His servants are, however, able to conquer the formidable army of error by fondly remembering His Name and, absorbed in devotion, move about in joy which is peculiarly their own; by the grace of the Name they know not sorrow even in dream. (1-4)

## दो॰ - ब्रह्म राम तें नामु बड़ वर दायक वर दानि। रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि॥ २५॥

The Name is thus greater than Brahma and Śrī Rāma both and confers blessings even on the bestowers of boons. Knowing this in His heart, the great Lord Śiva chose this word (Rāma) for Himself out of Śrī Rāma's story comprising 100 crore verses.\*

## [ PAUSE 1 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

अविनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ॥ संभु चौ०--नाम ब्रह्मसुख भोगी ॥ १ ॥ सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद सनकादि सुक प्रतापु। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु॥ नाम जानेउ नारद प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥ २॥ नाम् जपत सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अन्रपम ठाउँ॥ पावन नाम् । अपने बस करि राखे राम् ॥ ३॥ पवनसुत गनिकाऊ । भए सुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ अजामिल गज बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥ ४॥ कहाँ नाम

By the grace of the Name alone Lord Sambhu (Siva) is immortal and, mauspicious endowed with paraphernalia ( such as a wreath of skulls), is yet a storehouse of blessings. Again, it is by the grace of the Name alone that Siddhas (adepts), sages and Yogis like Śuka, Sanaka and others enjoy divine raptures. Nārada realized the glory of the Name; that is why, while Sri Hari is beloved of the world ( and Hara is dear to Śrī Hari), he (Nărada) is dear to Harı and Hara (Visnu and Siva) both. It was because of his repeating the Name that the Lord showered His grace on Prahlada, who thereby became the crest-jewel of devotees. Dhruva repeated the name of Srī Hari with a feeling of indignation (at the harsh treatment received from his stepmother) and thereby attained a fixed and incomparable station in the heavens. It is by remembering the holy Name that Hanuman (son of the Wind-god) holds Srī Rāma under His thumb. The vile Ajāmila and even the celebrated elephant and the harlot of the legend were liberated by the power of Srī Hari's name. I have no words to depict the glory of the Name: not even Rāma can adequately glorify It.

(1-4)

## दो॰--नामु राम को कलपतर किल कल्यान निवासु। जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु॥ २६॥

The name of Rāma is a wish-yielding tree, the very home of beatitude in this age of Kali, by remembering which Tulasīdāsa (the poet himself) was transformed from an intoxicating drug like the hemp-plant into the holy basil. (26)

<sup>\*</sup> The Rāmāyaṇa as originally composed by Brahma himself and delivered to Lord Siva through Narada is believed to have contained as many as a 100 crore verses.

जुग तीनि काल तिहूँ लोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ बेद संत राम सनेह ॥ ३ ॥ पुरान मत पृह्व । सकल सुकृत ध्यानु मखबिधि दुजें । द्वापर परितोषत प्रभू प्रथम जुग कलि मलीना । पाप पयोनिधि केवल मन मीना ॥ २ ॥ मल मुल जन कराला । सुमिरत समन सकल नाम कामतरु काल जग दाता । हित परलोक अभिमत लोक पित राम माता ॥ ३ ॥ विवेकु। राम न भगति करम नाम अवलंबन एक ॥ कालनेमि कलि सुमति निधान्। नाम कपट समस्थ हन्मान् ॥ ४ ॥

(Not only in this Kali age, but) in all the four ages\*, at all times ( past, present and future ) and in all the three spheres (viz., heaven, earth and the subterranean region ) creatures have been rid of grief by repeating the Name. The verdict of the Vedas and the Puranas as well as of saints is just this: that love of Rāma (or the name 'Rāma') is the reward of all virtuous acts. In the first age, contemplation; in the second age, sacrifice; in the Dwapara age the Lord is propitiated through worship. This age of Kali, however, is simply corrupt and the root of all impurities, where the mind of man wallows like a fish

in the ocean of sin. In this terrible age the Name alone is the wish-yielding tree, the very thought of which puts an end to all the illusions of the world. The Name of Rama is the bestower of one's desired object in this age of Kali, It is beneficent in the other world and one's father and mother in this world. In Kaliyuga neither Karma (action) nor Bhakti (devotion) nor again Jñāna (knowledge) avails; the Name of Rama is the only resort. The age of Kalı 18 as it were the demon Kalanemi, the repository of all wiles; whereas the Name is the wise and mighty Hanuman. (1-4)

#### दो॰—राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥ २७॥

(To use another metaphor) the Name of Rāma is, as it were, the Lord manifested as a man-lion and the age of Kali, the demon Hiranyakasipu. Crushing this enemy of gods, the Name will protect the devotees repeating It, even as the Man-lion protected Prahlāda.

Satyayuga ·····17,28,000 years

Tretā ..... 12,96,000 ,,

Dwapara ..... 8,64,000 ,,

Kaliyuga ..... 4,32,000 ,

Thus it will be seen that the duration of Dwapara is twice that of Kaliyuga, that of Treta thrice that of Kaliyuga and that of Satyayuga four times that of Kaliyuga. In this way the duration of a Chaturyuga is ten times that of Kaliyuga.

<sup>\*</sup> The span of life of the universe, which is known by the name of Kalpa and consists of 4,32,00,00,000 human years, has been divided into 1,000 epochs or Chaturyugas. Each Chaturyuga is made up of four Yugas or ages, viz., Satyayuga, Treta, Dwapara and Kaliyuga. Their duration is given below:

<sup>†</sup> The story of Kālanemi and his death at the hands of Hanuman has been briefly told in the foot-note under 63 in this very Kānḍa.

आलसहँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहँ ॥ चौ०--भाय कुभाय अनख सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥ १॥ मोरि सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती॥ सुधारिहि सो कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ २ ॥ राम सुखामि सुनत पहिचानत प्रीती॥ लोकह सुसाहिब रीती । बिनय बेद गनी गरीब नागर । पंडित मूढ मलीन ग्रामनर उजागर ॥ ३ ॥ अनुहारी । नृपहि सराइत सब नर नारी ॥ सकबि कुकबि निज मति साध्र ससील नुपाला । ईस अंस सजान भव परम क्रपाला ॥ ४ ॥ सवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ सुनि सनमानहिं सबहि सुभाऊ । जान यह महिपाल सिरोमनि कोसलराऊ ॥ ५ ॥ प्राकृत निसोतें। को जग मंद मिलनमित मोतें॥ ६॥ रीझत सनेह राम

The Name repeated either with good or evil intentions, in an angry mood or even while yawning, diffuses joy in all the ten directions. Remembering that Name and bowing my head to the Lord of Raghus, I proceed to recount the virtues of Śrī Rāma. He whose grace is never tired of showing its goodwill to others will mend my errors in every way. Rāma a noble lord, and a poor servant like myself! Yet, true to His own disposition, that storehouse of compassion has fostered me. In the world as well as in the Vedas we observe the following characteristic in a good master, viz., that he comes to recognize one's devotion to him as soon as he

hears one's prayer. Rich or poor, rustic or urban, learned or unlettered, of good repute or bad, a good poet or a bad one, all men and women extol the king according to his or her light, And the pious, sensible, amiable and supremely compassionate ruler, who takes his descent from a ray of God, greets all with sweet words, hearing their compliments and appraising their composition. devotion, supplication and conduct. Such is the way of earthly monarchs, to say nothing of the Lord of Kosala ( Śrī Rāma ), who is the crest-jewel of wise men. Śrī Rāma gets pleased with unalloyed love; but who is duller and more impure of mind in this world than Ip (1-6)

दो॰-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहाई राम कृपालु।

उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमित किप भालु ॥ २८ (क)॥ होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास॥ २८ (ख)॥

The beneyolent Rāma will nonetheless respect the devotion and pleasure of this, wicked servant,—Śrī Rāma, who made barks out of rocks and wise counsellors out of monkeys and bears. Everybody calls me a servant of the Lord and I myself claim to be one; and Śrī Rāma puts up with the scoffing remark that a master like Sītā's lord has a servant like Tulasīdāsa. (28 A—B)

चौ० अति बिंह मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अव नरकहुँ नाक सकोरी॥
समुद्धि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्दि निहंसपनें॥१॥
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोरि मित स्वामि सराही॥
कहत नसाइ होइ हियँ नीकी। रोझत राम जानि जन जी की॥२॥

रहित न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरित सय बार हिए की ॥ जेहिं अब बधेउ ब्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोह कीन्दि कुचाली ॥ ३ ॥ सोइ करत्तृति बिभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी ॥ ते भरतिह भेंटत सनमाने । राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ ४ ॥

My presumption and error are indeed very great and, hearing the tale of my sins, even hell has turned up its nose at them. I shudder to think of it due to my assumed fears, while Sri Rāma took no notice of them even in a dream. The Lord, on the other hand, applauded my devotion and spirit on hearing of, perceiving and scanning them with the mind's eye. If there is anything good in one's heart, it is marred by the telling; for Sri Rāma is pleased to note what is there in the devotee's mind. The Lord never cherishes in His mind

the lapse, if any, on the part of a dewotee: while He remembers the latter's spirit a hundred times. For instance, the very crime for which He had killed Vali ( the monkey-king of Kiskindha ) even as a huntsman was repeated in the misdemeanour perpetrated by Sugrīva.\* Vibhīṣaṇa too was guilty of the same offence, but Śrī Rāma took no cognizance of it even in a dream. The Hero of Raghu's clan, on the other hand, honoured them both at His meeting with Bharata (on His return from Lankā) and commended them in open court. (1-4)

दो॰—प्रभु तरु तर किप डार पर ते किए आपु समान।

तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलिनिधान॥ २९ (क)॥

राम निकाई रावरी है सबही को नीक।

जों यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक॥ २९ (ख)॥

पहि विधि निज गुन दोप किह सबिह बहुरि सिरु नाइ।

वरनउँ रघुवर विसद जसु सुनि किल कलुप नसाइ॥ २९ (ग)॥

While the Lord sat at the foot of trees, the monkeys perched themselves high on the boughs: such insolent creatures He exalted to His own position! There is no lord so generous as Śrī Rāma, O Tulasīdāsa! Your goodness, O Rāma, is beneficent to all; if this is a fact, Tulasīdāsa too will be blessed by the same. Thus revealing mymerits and demerits and bowing my head once more to all, I proceed to sing the immaculate glory of the Chief of Raghus, by hearing which the impurities of the Kali age are wiped away. (29 A—C)

<sup>\*</sup> Vali was killed by Śrī Rama on the plea that the former had usurped his younger brother's wife. Sugriva and Vibhişana too are stated to have taken Tārā (Vālī's wife) and Mandodarī (Rāvaņa's wife) respectively as their consort after the death of their husbands. In this way even though Sugriva and Vibhişana too were practically guilty of the same offence which brought the Lord's wrath on Vālī, their guilt was extenuated by the fact that they took those ladies as wife after their brother's death and with the consent of the other party, and by the further fact that their conduct was in keeping with the practice in vogue among the monkey and demon chiefs. That is why, while the poet characterizes Vālī's conduct as a crime (Agha), he dismisses Sugriva's act as a mere 'misdemeanour (374).

चौ०---जागबलिक जो सहाई । भरहाज मनिबरहि सनाई॥ कथा बखानी । सुनहँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ १ ॥ कहितर्डें सोइ संबाद संभ कीन्ह चरित सुहावा । बहरि कृपा करि उमहि सिव कागभसंडिहि दीन्हा । राम अधिकारी चीन्हा ॥ २ ॥ भगत पुनि पावा। तिन्ह पुनि जागबलिक भरद्राज प्रति गावा ॥ समसीला । सबँदरसी जानहिं हरिलीला ॥ ३ ॥ तीनि निज ग्याना । करतल काल गत आमलक समाना ॥ हरिभगत सुजाना । कहिं सुनिहं समुझिंहं बिधि नाना ॥ ४ ॥

The charming story which Yājňavalkya related to the good sage Bharadwāja, I shall repeat the same dialogue at length; let all good souls hear it with a feeling of delight. This ravishing tale was conceived by Śambhu (Lord Śiva), who graciously communicated it to His Consort Umā (Pārvatī). Śiva imparted it once more to Kākabhuśundi (a sage in the form of a crow), knowing him to be a devotee of Śrī Rāma and one qualified to hear it. And it was Yājñavalkya who received

it from the latter (Kākabhuśuṇḍi) and narrated it to Bharadwāja. Both these, the listener (Bharadwāja) and the reciter (Yājñavalkya), are equally virtuous, they view all alike and are acquainted with the pastimes of Śrī Hari. Like a myrobalan fruit placed on one's palm, they hold the past, present and future within their knowledge. Besides these, other enlightened devotees of Śrī Hari too recite, hear and understand this story in diverse ways. (1-4)

दो॰—मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो स्करखेत। समुझी निहं तिस बालफा तब अति रहेउँ अचेत ॥ ३० (क)॥ श्रोता बकता ग्यानिधि कथा राम कै गृह। किमि समुझौं मैं जीव जड़ किल मल ग्रसित बिमूह ॥ ३० (ख)॥

Then I heard the same story in the holy Śūkarakṣetra\* (the modern Soron in the western United Provinces) from my preceptor; but as I had no sense in those days of my childhood, I could not follow it full well. Both the listener and the reciter of the mysterious story of Śrī Rāma must be repositories of wisdom. How, then, could I, a dull and stupid creature steeped in the impurities of the Kali age, expect to follow it o

चौ०--तदपि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ बारहिं सोई । मोरें मन प्रबोध जेहिं होई ॥ १ ॥ में कछ बुधि बिबेक बल मेरें। तस किहहउँ हियँ हरि के प्रेरें॥ भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी ॥ २ ॥ सकल जन रंजनि । रामकथा कल्ठि कल्रष बिभंजिन ॥ भरनी। पुनि बिबेक रासकथा पंनग पावक कहुँ अरनी ॥ ३ ॥

<sup>\*</sup> The name is associated with the descent of Śrī Hari as a Boar (Śūkara) who killed Hiranyākṣa, the elder brother of Hiranyakaśipu, and lifted up the earth from the depths of the ocean, to which it had been consigned by the said demon.

गाई। सुजन सजीवनि मृरि सुहाई॥ कलि कामद रास तरंगिनि । भय भंजनि अम भेक भुअंगिनि ॥ ४ ॥ सोइ सुधा बस्धातल नरक निकंदिनि । साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ सी । विस्व भार भर अचल छमा पयोधि रमा जम गन मुहँ मसि जग जमना सी। जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥ पाविन तुलसी सी। तुलिसदास हित हियँ हुलसी सी॥ ६॥ प्रिय मेकल सेल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी॥ सुर गन अंब अदिति सी। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी॥ ७॥

Nevertheless, when the preceptor repeated the story time after time, I followed it to a certain extent according to my poor lights. I shall versify the same in the popular tongue, so that my mind may derive satisfaction from it. Equipped with what little intellectual and critical power I possess I shall write with a heart inspired by Srī Hari. The story I am going to tell is such as will dispel my own doubts, errors and delusion and will serve as a boat for crossing the stream of mundane existence. The story of Rama is a solace to the learned and a source of delight to all men and wipes out the impurities of the Kali age. Śrī Rāma's story is a pea-hen for the serpent in the form of the Kali age; again, it is a wooden stick \* for kindling the sacred fire of wisdom. The tale of Rama is the cow of plenty in this age of Kali; it is a beautiful life-giving herb for the virtuous. It is a veritable river of nectar on the surface of this globe, it shatters the fear of birth and death and is a virtual

snake for the frog of delusion. It is beneficent to pious souls even as Goddess Părvati (the daughter of Himavan) 18 friendly to gods; again, it puts an end to hell even as Pārvatī exterminated the army of demons. It flows from the assemblage of saints, even as Laksmī (the goddess of wealth) sprang from the ocean, and like the immovable earth it bears the burden of the entire creation. Like the sacred river Yamuna this world it scares away the messengers of Yama (the god of death). It is holy Kāśī as it were for the liberation of souls. It is dear to Rama as the sacred basil plant and is truly beneficent to Tulasidasa as his own mother, Hulasi. It is beloved of Lord Siva as the river Narmada ( which has its source in Mount Mekala, a peak of the Amarkantak hills), it is a mine of all attainments as well as of happiness and prosperity. It is to noble qualities what mother Aditi is to gods, it is the culmination as it were of devotion to and love for Sri Rama. (1-7)

## दो॰—राम कथा मंदािकनी चित्रकृट चित चार। तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१ ॥

The story of Śrī Rāma is the river Mandākinī (which washes the foot of Chitrakūṭa); a guileless heart is Mount Chitrakūṭa (one of the happy resorts of Śrī Rāma during his wanderings in the forest); while pure love, says Tulasīdāsa, is the woodland in which Sītā and Rāma carry on Their divine pastimes. (31)

<sup>\*</sup> The fire used in sacrifices in India is produced by revolving a wooden stick against a wooden block.

चारु । यंत समित तिय सभग सिंगारू ॥ चिंतामनि नौ०--गम चरित के। दानि मकति धन धरम धाम के ॥ १ ॥ जग संगल राम गुन ग्राम के। बिबुध बैद भव भीम बिराग जोग रोग ग्यान सदग्र जनित जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धरम नेम संताप स्रोक के। प्रिय पालक परलोक लोक यमत पाप सभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार काम कोह किल मल करि गन के। केहरि सावक जन मन बन पुरारि के। कामद दवारि पुज्य प्रियतम घन दारिद के॥ ४॥ के । मेटत कठिन महामनि बिषय ब्याल कअंक भाल तम **डिनकर** कर से । सेवक सालि पाल जलधर से॥५॥ से । सेवत सुलभ डा नि देवतरु बर सुखद हरि हर सुकबि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जन जीवन से॥६॥ ਬਜ फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग सेवक से । पावन गंग तरंग मन मराल माल

The narrative of Rama is a lovely wish-yielding gem, and a graceful adornment for saintly wisdom. The hosts of virtues possessed by Śrī Rāma are a blessing to the world and the bestowers of liberation, riches, religious merit and the divine abode. They are true teachers of wisdom, dispassion and Yoga (contemplative union with God ). and celestial physicians (Aświnīkumāras) for the fell disease of metempsychosis; parents of devotion to Sitā and Rāma and the seed of all holy vows, practices and observances; antidotes for sins, agonies and griefs and beloved guardians in this as well as in the next world; valiant ministers to King Reason, and a veritable Agastya\* drinking up the illimitable ocean of greed; young lions residing in the forest of the devotee's mind to kill the herd of elephants in the shape of lust, anger and impurities of the Kali age; dear to Lord Siva (the Slayer of the demon Tripura) as a highly respectable and most beloved guest, and wish-yielding clouds quenching the wild fire of indigence. They are spells and valuable gems as it were for counteracting the venom of serpents in the form of sensuous enjoyments, and efface the deep marks of evil destiny contained on the forehead. They are sunbeams, as it were, dispelling the darkness of ignorance, and clouds nourishing the paddy crop in the form of devotees; trees of paradise, as it were, yielding the object of one's desire; easily available for service and gratifying like Visnu and Siva; stars as it were adorning the autumnal sky in the shape of the poet's mind, and the very life's treasure for the devotees of Śrī Rāma: a rich harvest of enjoyments as it were yielded by the totality of one's meritorious deeds and sincerely devoted to the good of the world like holy men; sporting in the mind of the devotees as swans in the Mansarovar lake and purifying as the waves of the holy Ganga.

(1-7)

<sup>\*</sup> Sage Agastya is said to have drunk up the ocean in three draughts. He was born of a jar; this earned him the title of 'Kumbhaja'.

दो॰—कुपथ कुतरक कुचालि किल कपट दंभ पाषंड।

दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥ ३२ (क)॥

राम चरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु।

सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि वड़ लाहु॥ ३२ (ख)॥

The hosts of virtues possessed by Śrī Rāma are like a blazing fire to consume the dry wood of evil ways, fallacious reasoning, mischievous practices, deceit, hypocrisy and heresy prevailing in Kali. The exploits of Śrī Rāma are delightful to one and all even as the rays of the full moon; they are particularly agreeable and highly beneficial to the mind of the virtuous, who can be compared to the white water-lily and the Chakora\* bird. (32 A-B)

चौ०—कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥

सो सब हेतु कहब मैं गाई । कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥ ९ ॥

जेहिं यह कथा सुनी निहं होई । जिन आचरजु करें सुनि सोई ॥

कथा अलोकिक सुनिहं जे ग्यानी । निहं आचरजु करिं अस जानी ॥ २ ॥

राम कथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥

नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ ३ ॥

कल्प भेद हिर चरित सुहाए । भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥

करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रित मानी ॥ ४ ॥

I shall now relate at some length the seed of the story,—viz., how Goddess Bhavani (Pārvatī) questioned Lord Sankara and how the latter answered Her questions,—weaving a strange narrative round this episode. Let no one who should happen not to have heard this anecdote before be surprised to hear it. Wise men who hear this uncommon legend marvel not; for they know there is no limit to the stories of Śrī Rāma in this world. They are

convinced in their heart that Śrī Rāma has bodied Himself forth in diverse ways and that the Rāmāyaṇa, though consisting of a thousand million verses, is yet infinite. Great sages have diversely sung the charming stories of Śrī Hari, relating as they do to different Kalpas or cycles. Bearing this in mind, the reader should not entertain any doubt and should hear this narrative reverently and with devotion.

(1-4)

# दो॰—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज्ञ न मानिहाँहें जिन्ह कें विमल विचार॥ ३३॥

Rāma is infinite, infinite are His virtues and the dimensions of His story are also immeasurable. Those 'whose thoughts are pure will, therefore, feel no surprise when they hear it.

चौ०—एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥ पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी॥ १॥

<sup>\*</sup> The white water-lily is proverbially noted for its attachment to the moon and is supposed to open its petals in moonlight alone. Similarly the *Chakora* is said to feed on moonbeams and supposed to be particularly enamoured of the moon.

माद्र सिविह नाइ अब माथा। बरनउँ बिसद राम गुन गाथा।।
संबन सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हरि पद घरि सीसा॥ २॥
नार्मा भाम बार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥
जेहि दिन राम जनम श्रुति गाविहिं। नीरथ सकल तहाँ चिल आविहिं॥ ३॥
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिहं रघुनायक सेवा॥
जन्म महोत्सव रचिहं सुजाना। करिहं राम कल कीरित गाना॥ ४॥

Putting away all doubts in this way and placing on my head the dust from the lotus feet of my preceptor. I supplicate all with joined palms once more, so that no blame may attach to the telling of the story. Reverently bowing my head to Lord Siva, I now proceed to recount the fair virtues of Sri Rāma. Placing my head on the feet of Sri Hari I commence this story in the Samvat year 1631 (1574 A. D.). On

Tuesday, the ninth of the lunar month of Chaitra, this story shed its lustre at Ayodhyā. On this day of Śrī Rāma's birth the presiding spirits of all holy places flock there—so declare the Vedas—and demons, Nāgas, birds, human beings, sages and gods come and pay their homage to the Lord of Raghus. Wise men celebrate the great birthday festival and sing the sweet glory of Śrī Rāma. (1—4)

## दो॰—मर्ज्ञाहं सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्यांम सरीर॥ ३४॥

Numerous groups of pious men take dip in the holy waters of the Sarayū river and, visualizing in their heart the beautiful swarthy form of Śrī Rāma, mutter His name. (34)

चौ०--दरस परस मजन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना॥ नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमलमित ॥ ९ ॥ परी सहावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ राम चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजें तन् नहिं संसारा ॥ -२ ॥ बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी॥ कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहि काम मद दंभा॥ ३॥ नामा । सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा ॥ रामचरितमानस एहि मन करि बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौं एहिं सर परई॥ ४॥ मानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ रामचरित त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन्। किल कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ ५ ॥ रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हियँ हेरि हरिष हर ॥ ६ ॥ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन छाई॥ ७॥ कहउँ कथा सोइ

The very sight and touch of the Sarayū, a dip into its waters or a draught from it cleanses one's sins—so

declare the Vedas and Purāṇas. Even Šāradā, the goddess of learning, with Her pure intelligence cannot describe

the infinite glory of this most sacred river. The beautiful town of Avodhva grants an abode in Śrī Rāma's heaven; it is celebrated through all the worlds and is the holiest of the holy. There are countless living beings in this world belonging to the four species ( viz., viviparous, oviparous, sweat-born and those shooting from the earth); whoever of these shed their mortal coil in Ayodhya are never born again. Knowing the town to be charming in every way, a bestower of all forms of success and a storehouse of blessings, I commenced writing this sacred story there. The impulses of lust, arrogance and hypocrisy positively disappear from the mind of those who hear it. One derives solace by hearing its very name, Ramacharitamanasa (the Manasa lake of Śrī Rāma's exploits). The elephant

of our mind, which is being scorched by the wild fire of sensuous enjoyments. is sure to get relief should it drop into and beautiful this lake. The holy the delight Râmacharitamânasa is sages; it was conceived by Sambhu (Lord Siva). It puts down the three kinds of error, sorrow and indigence\* and uproots all evil practices and impurities of the Kali age. Having conceived it, the great Lord Siva treasured it in His mind till, when a favourable opportunity presented itself, He communicated it to His consort, Śivā (Pārvatī). Therefore, after due consideration Lord Hara joyously gave it the excellent title of Ramacharitamanasat. I repeat the same delightful and charmreverently ing story; hear it attentively, O noble sonls. (1-7)

#### दो॰—जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ ३५ ॥

Invoking Umā (goddess Pārvatī) and Lord Śiva] (who has a bull emblazoned on His standard), I now proceed to give a full account as to what this Rāmacharitamānasa is like, how it came to be and what led to its popularity in the world.

प्रसाद सुमति हियँ हुलसी। रामचरितमानस कबि चौ०—संभ तलसी ॥ अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह मति सुधारी ॥ १ ॥ मनोहर हृद्य अगाधू । बेद पुरान उद्धि भूमि बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २ ॥ बरषहिं सुजस बर जो कहिंह बखानी। सोइ स्वच्छता हानी ॥ सगुन करह मल सुसीतलताई ॥ ३ ॥ जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता भगति हित होई। राम सुकृत सारि भगत जन पावन । सिकिछि श्रवन मग चलेउ सहावन ॥ ४ ॥ सो जल चिरानाः॥ ५ ॥ सीत रुचि सुथल. थिराना । सुखद चारु भरेड सुमानस

<sup>\*</sup> The three kinds of error are those relating to thought, word and deed; birth, death and old age constitute the three kinds of sorrow and the three kinds of indigence referred to here are:

(1) poverty of body, (2) poverty in men and (3) poverty of means.

<sup>†</sup> The word 'Manasa' also denotes the mind and Lord Siva gave this story the title of 'Ramacharitamanasa', firstly because it contains a life-account of Sri Rama and secondly because He treasured it in His mind before communicating it to Parvati.

By the grace of Sambhu (Lord Siva) a blessed idea inspired the mind of Tulasīdāsa, which made him the author of Ramazharstamānasa. The author has polished his composition to the best of his intellect; yet listen to it with a sympathetic mind, O noble souls, and correct it. A refined (Sattvic) intellect is the catchment area, heart is the fathomless depression, the Vedas and Puranas constitute the ocean; while holy men represent the clouds which rain down pure, sweet, agreeable and blessed water in the form of Sri Rāma's excellent glory. Pastimes of a that such holy men personal God

narrate in extenso are the transparency of this water, which cleanses all impurity; while loving Devotion, which defies all description, represents its sweetness and coolness. This water is beneficial for the paddy crop in the form of virtuous deeds, it is life itself to the devotees of Śrī Rāma. The same holy water, when it dropped on the soil of the intellect, flowed in a volume through the beautiful channel of the ears and, collecting in the lovely spot called the heart, came to be stationary. Having remained there for a long time, it became clear, agreeable, cool and refreshing.

(1-5)

## दो॰—सुठि सुंदर संबाद बर विरचे बुद्धि विचारि। तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥

The four most beautiful and excellent dialogues (viz., those between (i) Bhuśundi and Garuda, (ii) Śiva and Pārvatī, (iii) Yājñavalkya and Bharadwāja and (iv) between Tulasīdāsa and other saints) that have been cleverly woven into this narrative are the four lovely Ghats of this holy and charming lake. (36)

चौ०-सप्त सभग सोपाना । ग्यान नयन प्रबंध निरखत मन माना ॥ रघुपति अबाधा । बरनव सोइ बर बारि अगाधा ॥ १ ॥ महिमा अगुन सुधासम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ सीय सलिल राम जस चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सहाई ॥ २ ॥ पुरद्वनि सघन चारु दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल छंद सोरठा संदर अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ ३ ॥ पंज मंजुल अलि माला । ग्यान बिराग बिचार सुकृत अवरेब कबित धनि जाती । मीन मनोहर बहुभाँती ॥ ४ ॥ गुन ते कामादिक अरथ धरम चारी । कहब ग्यान विग्यान बिचारी ॥ रस तप जोग बिरागा । ते सब जलचर नव जप चारु तहागा ॥ ५ ॥ सुकृती साध्र नाम गाना । ते बिचित्र जलबिहग गुन समाना ॥ अवँराई । श्रद्धा संतसभा चह दिसि रित बसंत सम गाई ॥ ६ ॥ निरूपन भगति बिबिध बिधाना । छमा दया दम लता बिताना ॥ ग्याना। हरि पद् रति रस बेद बखाना॥ ७॥ सम जम नियम फूल फल ओरउ अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ ८ ॥ कथा

The seven Books are the seven beautiful flights of steps, which the soul delights to look upon with the eyes of wisdom; the unqualified and

unbounded greatness of Srī Rāma, which will be presently discussed, represents the unfathomable depth of this holy water. The glory of Srī Rāma and Sītā

constitutes the nectarean water; the similes represent the soul-ravishing sport of its wavelets. The beautiful chaupais represent the thick growth of lotusvarious poetic devices plants: the constitute the lovely shells that yield beautiful pearls. The other metres, viz., Chhandas, Sorathas and Dohas, are the cluster of charming many-coloured lotuses. The incomparable sense, the beautiful ideas and the elegant expression represent the pollen, honey and fragrance of those flowers respectively. The virtuous acts mentioned therein are the charming swarms of bees: the references to spiritual enlightenment, dispassion and reason represent the swans. The implications and involutions and the various excellences and styles of poetry are the lovely fishes of various kinds. The four ends of human existence, Viz., worldly riches, religious merit, enjoyment and liberation, the reasoned exposition of Jñāna (Knowledge of God in His absolute formless aspect ) and Vijnana (Knowledge of qualified Divinity both with and without form), the nine sentiments of poetry\*, and the references to Japa (the muttering of mystic formulae), austerity, Yoga (contemplative union with God ) and detachment from the

world-all these represent the charming aquatic creatures of this lake. Eulogies on virtuous men, pious souls and the Name of God,-these correspond to water-birds of various kinds. assemblages of saints referred to herein are the mango groves hemming the lake on all sides and piety has been likened to the vernal season. The exposition of the various types of Devotion and the references to forbearance, compassion and sense-control represent the canopies of creepers. Even so mind-control, the five Yamas or forms of self-restraint ( VIZ., non-violence, truthfulness, nonthieving, continence and non-acquisition of property ), the five Niyamas of those vows ( viz., religious external and internal purity, contentstudy austerity. of books or repetition of the Divine Name and self-surrender to God ) are the blossoms of these creepers, spiritual enlightenment is their fruit and loving devotion to the feet of Srī Hari constitutes the sap of this fruit of spiritual enlightenment: so declare the Vedas. The various other episodes forming part of this narrative birds of different colours such as the parrot and the cuckoo. (1 - 8)

#### दो॰—पुळक वाटिका वाग वन सुख सुविहंग विहार । माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥ ३७॥

The thrill of joy that one experiences while listening to this narrative represents the flower gardens, orchards and groves; and the delight one feels is the sporting of birds; while a noble mind is the gardener, who waters the garden etc. with the moisture of love through the charming jars of eyes. (37)

चौ०-—जे गाविहें यह चिरत सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥
सदा सुनिहें सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी॥१॥
अति खल जे बिषई बग कागा। एहि सर निकट न जािहें अभागा॥
संबुक भेक सेवार <sup>5</sup> समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥२॥

<sup>\*</sup> The nine sentiments of poetry are: (1) Śṛṇgầra (the erotic sentiment or the sentiment of love), (2) Hāsya (the humorous sentiment), (3) Karuṇā (the pathetic sentiment), (4) Vīra (the heroic sentiment), (5) Raudra (the sentiment of wrath or fury). (6) Bhayānaka (the sentiment of terror), (7) Bibhatsa (the sentiment of disgust), (8) Śānta (the sentiment of quietism) and (9) Adbhuta (the marvellous sentiment).

हियँ हारे। कामी तेहि आवत काक बलाक बिचारे॥ अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई॥ ३॥ स्पर कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ कठिन क्रपंथ कसंग जंजाला । ते अति दुर्गम सैल बिसाला ॥ ४ ॥ कारज नाना गृह मोह सद् माना। नदीं कृतकी भयंकर बिषम नाना ॥ ५ ॥

Those who carefully recite this poem, they alone are the vigilant guardians of this lake. And those men and women who reverently hear it every day are the great gods exercising jurisdiction over this Mansarovar lake. Sensual wretches are the accursed herons and crows who never approach the lake. For here there are no varied talks of the pleasures of sense, corresponding to snails, frogs and moss. That is why poor crows and herons in the form of lustful men lack the heart to visit this

place. For there is much difficulty in getting to this place and it is not possible to reach it without the grace of Śrī Rāma. Bad company, which is so obdurate, constitutes a terribly rough road; and the words of such companions are so many tigers, lions and serpents. The various occupations and entanglements of domestic life are huge mountains which are so difficult to approach. Infatuation, arrogance and pride are so many inaccessible woods; and sophisms of various kinds are frightful streams. (1—5)

## दो॰—जे श्रद्धा संबल रहित नींह संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हिह न प्रिय रघुनाथ॥ ३८॥

The Mānasa is most inaccessible to those who lack provisions for the journey in the shape of piety, who do not enjoy the company of saints and who have no love for the Lord of Raghus (Sri Rāma).

जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई॥ कष्ट लागा । गएहँ न मज्जन पाव अभागा ॥ १ ॥ बिषम उर जाड़ मजान पाना । फिरि आवह समेत अभिमाना ॥ जाह सर आवा । सर निंदा करि बहोरि कोउ पूछन ताहि बुझावा ॥ २ ॥ बिघ्न नहिं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकहिं ब्यापहिं मज्जनु करई। महा घोर त्रय ताप न जरई॥ ३॥ सोइ सर सादर ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ ॥ जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥ ४॥ चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ मानस मानस उछाहू । उमगेउ प्रेम आनंद प्रमोद भयउ कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥ मूला। लोक बेद समंगल सरज नाम मत मंज्रल समानस नंदिनि । किल मल तृन तरु मूल निकंदिनि ॥ ७ ॥ नदी पुनीत

Even if anyone makes his way to it undergoing so much hardship, he is forthwith attacked by ague in the shape

of drowsiness. Benumbing cold in the shape of stupor overtakes his heart, so that the unhappy soul is deprived of a dip even after reaching there. Finding himself unable to take a plunge into the lake or to drink from it, he returns with a feeling of pride And if anyone comes to inquire about the lake, he trues to satisfy him by vilifying it. All these obstacles do not, however, deter him whom Śri Rāma regards with overwhelming kindness. He alone reverently bathes in the lake and thus escapes the threefold agony\* of the fiercest kind. Those men who cherish ideal devotion to the feet of Śrī Rāma never quit this lake. Let him who would bathe in this lake, brother, diligently practise Satsanga ( association with saints). Having seen the said Manasa lake with the

mind's eye and taken a dip into it, the poet's intellect got purged of all its dross. The heart was flooded with joy and alacrity and a torrent of love and rapture welled from it. Thence flowed a stream of beautiful poetry, carrying the water of Śrī Rāma's fair renown Sarayū is the name of this river, which is the very fountain of pure bliss. The secular viewpoint and the viewpoint of the Vedas-these represent its two charming banks. This holy stream, issuing as it does from the beautiful Manasa lake, uproots in its course all the impurities of the Kali age, whether in the form of tiny blades of grass or of mighty (1-7)trees.

#### दो॰—श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूछ। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥३९॥

The three † types of audience are the towns, villages and cities on both the banks; and the congregation of saints is the incomparable Ayodhyā, which is the fountain of all auspicious blessings. (39)

सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरित सरज सहाई॥ चौ०--राम भगति जसु पावन । मिलेउ महानदु राम सोन सहावन ॥ १ ॥ समर देवधुनि धारा । सोहति सहित भगति सुबिरति बिचारा॥ तिमहानी। राम सरूप सिंधु त्रासक समुहानी ॥ २ ॥ ताप सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ मिली मानस मुल बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा । जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥ ३ ॥ बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बह भाँती॥ अनंद बधाई । भवँर तरंग मनोहरताई ॥ ४ ॥ जनम

The beautiful Sarayū in the form of Śrī Rāma's fair renown joined the heavenly stream (Gangā) of devotion to Rāma. The latter was joined again by the charming stream of the mighty Sone in the form of the martial glory of Rāma with His younger brother

Laksmana. Intervening the two streams of Sarayū and Sone shines the celestial stream of Devotion blended with noble dispassion and reason. This triple stream, which scares away the threefold agony referred to above, headed towards the ocean of Śrī Rāma's divine personality.

<sup>\*</sup> The three kinds of agony referred to above are:

<sup>(1)</sup> that inflicted by other living beings, (ii) that preceeding from natural causes and (iii) that caused by bodily or mental distemper.

<sup>†</sup> The three types of listeners referred to here may be understood to mean (i) liberated souls, (ii) seekers of liberation and (iii) sensually-minded men.

With its source in the Mānasa lake and united with the celestial river (Gangā), the Sarayū of Śrī Rāma's fame will purify the mind of the pious souls who listen to it, while the strange episodes interspersed here and there are the groves and gardens as it were adjoining the river banks. The bridegroom's party

in the wedding of Goddess Umā (Pārvatī) and the great Lord Śiva are the numberless aquatic creatures of various kinds. The rejoicings and felicitations that attended the advent of Śrī Rāma, the Chief of Raghus represent the charm of the eddies and waves. (1-4)

# दो॰—वालचरित चहु वंधु के वनज विपुल वहु रंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविहंग ॥ ४०॥

The childlike sports of the four divine brothers are the numerous lotus flowers of varied colours; while the stock of merits of King Daśaratha and his consorts and court represent the bees and water-birds. (40)

सुहाई । सरित सुहाविन सो छिब छाई ॥ चौ०--सीय स्वयंबर कथा नाव पद प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबबेका ॥ १ ॥ परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई॥ सनि अनुकथन रिसानी । घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ २ ॥ घोर धार भृगुनाथ उछाहु। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ विवाह राम सानज सुनत हरषहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुद्दित नहाहीं ॥ ३ ॥ कहत तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जन जुरे समाजा।। राम केकई केरी। परी जास फल बिपति घनेरी॥ ४॥ क्रमति काई

The fascinating story of Sītā's choicemarriage is the delightful charm surrounding the river. The numerous pertinent questions are the boats on the river, while the judicious replies to the same are the skilled boatmen. The conversation that follows the narration of the story is the crowd of travellers along the river The wrath of Parasurama (the Lord of Bhrgus) represents the current of this river: while Śrī Rāma's soft words are the strongly built ghats on the banks. festivities connected with the wedding of Sri Rama and His younger brothers represent the graceful swell in the river, which is a source of delight to all. Those who rejoice and experience a thrill of joy in narrating or hearing the story are the lucky souls who take an exhibarating dip in the river. The auspicious preparations that were gone through in connection with the installation of Śrī Rāma as the Yuvarāja (Prince-regent) represent as it were the crowds of bathers assembled at the river bank on a sacred occasion. Kaikevi's evil counsel · represents the the bank, which a serious calamity in its wake.

(1-4)

## दो॰—समन अमित उतपात सब भरत चरित जपजाग। किल अघ खल अच्गुन कथन ते जल मल बग काग॥ ४१॥

The story of Bharata, which wards off all calamities, is a congregational muttering of sacred formulae carried on at the river bank, while the references to

the corruptions of the Kali age and to the evil propensities of wicked souls represent the scum on the water as well as the herons and crows living by the riverside.

(41)

रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि चौं०-कीरति सरित छहुँ भूरी ॥ हिमसैलसुता ब्याह् । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ १ ॥ हिम सिव समाजू । सो बिबाह सुद मंगलमय बरनब राम रित्राज् ॥ गवन् । पंथ कथा ग्रीषम दुसह राम बन् खर आतप पवन् ॥ २ ॥ निसाचर रारी । सुर साढि समंगळकारी ॥ बरषा कुल बिनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ३ ॥ राम सुख गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनुपम पाथा ॥ सती सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥ ४ ॥ सुभाउ भरत

The river of Śrī Rāma's glory is delightful during all the six seasons; it is exceedingly charming and holy at The wedding of Goddess all times. Pārvatī ( the daughter of Himavān ) with Lord Siva represents Hemanta or the cold season while the festival connected with the Lord's advent represents the delightful Śiśira or chilly season. The story of the preparations for Śrī Rāma's wedding constitutes the vernal season\* (the king of all seasons), which abounds in joy and felicity; while Srī Rāma's departure for the forest constitutes the oppressive hot weather and the tale of His wanderings represents the blazing sun and hot winds. The terrible conflict with the demons represents the rainy season. which constituted a veritable blessing to the paddy crop in the form of gods: while the prosperity attending Srī Rāma's reign, His politeness and glory represent the cloudless, delightful and charming autumn. The recital of the virtues of Sītā, the crest-jewel of faithful wives. constitutes the excellence of the transparent and incomparable water. Bharata's amiability represents its coolness, which is uniform at all times and beyond description.

(1-4)

## दो॰—अवलोकिन वोलिन मिलिन प्रीति परसपर हास। भायप भिल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास॥ ४२॥

The way the four brothers look at one another, talk with one another, meet and love one another, their mirth and their ideal brotherliness—these constitute the sweetness and fragrance of the water. (42)

चौ०—आरति बिनय दीनता मोरी। छघुता छछित सुबारि न थोरी॥ अद्भुत सिछ्छ सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमछ हारी॥ १॥

<sup>\*</sup> The months of Mārgaśirṣa and Pauṣa (corresponding roughly to November and December) constitute the cold season; Māgha and Phālguna (corresponding roughly to January and February) constitute the chilly season; the months of Chaitra and Vaiśākha (corresponding roughly to March and April) constitute the vernal season; Jyeṣṭha and Aṣāḍha (corresponding roughly to May and June) constitute the hot weather; Śrāvaṇa and Bhādrapada (corresponding roughly to July and August) constitute the rainy season and Aświna and Kārtika (corresponding roughly to September and October) constitute the autumnal season.

पानी । हरत सकल कलि कलप गलानी ॥ पोषत सप्रेमहि राम तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ २ ॥ सोषक भव नसावन । बिमल बिबेक मोह विराग किए तें । मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥३॥ पान स्वाद्धर जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर किल काल बिगोए॥ तिषत निरखि रबि कर भव बारी। फिरिहहिं सूग जिमि जीव दुखारी॥ ४॥

My intense longing, supplication and humility represent the not inconsiderlightness of this pure and holy water. This marvellous heals by the mere hearing, quenches the thirst of desire and washes the dirt of the mind. This water nourishes true love for Śrī Rāma and drives away all the sins of the Kali age as well as the feeling of self-depreciation resulting therefrom. It relieves the transmigration, fatigue of gratification itself and puts an end to sin, sorrow, indigence and error. It wipes out lustr anger, pride and infatuation and enhances pure wisdom and dispassion. By reverently bathing in it and drinking from it all traces of sin and remorse are obliterated from the heart. Those who have not washed their heart with this water are wretches that have been duped by the age of Kali. These creatures, wandering in pursuit of sensuous pleasures, will come to grief even as a thirsty deer runs after a mirage mistaking it for real water and returns disappointed.

(1-4)

दो॰—मित अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ।
सुमिरि भवानी संकरिह कह किव कथा सुहाइ॥ ४३ (क)॥
अब रघुपति पद पंकरुह हियँ धिर पाइ प्रसाद।
कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद॥ ४३ (ख)॥

Having enumerated the virtues of this excellent water to the best of his intellectual capacity and bathed his mind in it, and remembering Goddess Bhavānī (Pārvatī) and Lord Śankara, the poet (Tulasīdāsa) narrates the beautiful story. Installing in my heart the lotus feet of the Lord of Raghus and thus securing His grace, I now proceed to relate the charming story of the meeting of the two great sages (Yājňavalkya and Bharadwāja).

(43 A-B)

प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ चौ०--भरद्वाज मुनि बसहिं निधाना । परमारथ सम दम दया पथ परम सजाना ॥ १ ॥ तापस रबि होई । तीरथपतिहिं आव सब माघ जब श्रेनीं । सादर मजहिं सकल त्रिबेनीं ॥ २ ॥ देव दनुज नर जलजाता । परिस अखय बद्ध हरषिंह गाता ॥ पूजिह माधव पद पावन । परम रम्य मुनिबर मन अति आश्रम मनि रिषय समाजा । जाहिं जे मजन तीरथराजा ॥ समेत उछाहा । कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥ ४ ॥ मजहिं प्रात

The sage Bharadwāja lives in Prayaga; he is extremely devoted to the feet of Śrī Rāma. A great ascetic and an embodiment of self-restraint, composure of mind and compassion, he is highly advanced on the spiritual path. In the month of Magha, when the sun enters the sign of Capricorn, every one visits the chief of holy places, Prayaga. Troops of gods and demons, Kinnaras (demigods) and men, all devoutly bathe in the triple stream of and Saraswatī. the Gangā, Yamunā

They worship the lotus feet of God Vindumādhava (the presiding deity of Prayāga); and the touch of the immortal banyan tree sends a thrill into their limbs. The hermitage of Bharadwāja is a most sacred spot, exceedingly charming and attractive even to great hermits and the haunt of sages and seers who go to bathe at that holiest of holy places. At daybreak they all perform their ablutions with religious fervour and then converse together on the virtues of Śrī Hari. (1-4)

# दो॰—ब्रह्म निरूपन धरम विधि वरनीहं तत्त्व विभाग। कहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान विराग॥ ४४॥

They discuss the nature of Brahma (the Supreme Eternal), the precepts of religion and the classification of fundamental entities and expatiate on Devotion to the Lord coupled with spiritual enlightenment and dispassion. (44)

नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं॥ माघ चौ०--एहि प्रकार भरि संबत अति होइ अनंदा। मकर मिज गवनिहं मुनिवृंदा॥ १॥ मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाषु ॥ भरि बार परम बिबेकी । भरद्वाज राखे टेकी ॥ २ ॥ पढ सनि जागबलिक पखारे । अति पुनीत आसन बैठारे ॥ सरोज चरन सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥ ३॥ मुनि करि पूजा मोरें। करगत सबु तोरें॥ बड बेदतस्व संसउ कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जौं न कहउँ बढ़ होइ अकाजा॥ ४॥

In this way they bathe for the whole month of Māgha and then return each to his hermitage. There is a great rejoicing every year and having performed their ablutions while the sun stays in Capricorn the hosts of sages disperse. Having bathed on one occasion for the whole period of the sun's stay in Capricorn when all the great sages had left for their hermitages, Bharadwāja clasped by the feet and detained the

supremely wise saint Yājñavalkya. He reverently washed the latter's lotus feet and installed him on a most sacred seat. And extolling his fair renown with religious ceremony, Bharadwāja spoke in mild and reverential tones, "Agrave doubt haunts my mind, holy sir! and the whole mystery of the Vedas stands revealed to you. I am afraid and ashamed to utter the doubt; and I lose a great opportunity if I keep it back. (1-4)

## दो॰—संत कहाँहें असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव॥ ४५॥

"The saints lay down the rule, and the Vedas as well as the Purāṇas and sages too loudly proclaim, that pure wisdom cannot dawn in the heart, should one keep anything concealed from one's spiritual preceptor. (45)

प्रगटउँ निज मोहू। हरहू बिचारि नाथ करि जन पर छोह ॥ अमित उपनिषद प्रभावा । संत नाम कर पुरान गावा ॥ १ ॥ राम अबिनासी । सिव संभ ਸੰਰਰ जपत भगवान ग्यान गन रासी॥ अहहीं । कासीं चारि जीव जग मरत परम पद लहहीं ॥ २ ॥ आकर मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया॥ सोपि महिमा राम तोही । कहिअ बुझाइ पूछउँ कुपानिधि मोही ॥ ३ ॥ प्रभ रास् कवन अवधेस कमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ राम बिरह लहेउ अवारा । भयउ रोष्ट्र दुखु रन रावनु मारा ॥ ४ ॥

"Remembering this I disclose my folly; dispel it, taking pity on this servant, my lord! The saints as well as the Purānas and the Upanisads too declare that the potency of the name 'Rāma' is unlimited. The immortal Lord Siva, who is the fountain of joy and a storehouse of wisdom and goodness, incessantly repeats It. There are four broad divisions of living beings in the world; such of them as die in the holy city of Kāéī (Banaras) attain to the

highest state. This too marks the glory of Śrī Rāma's Name, O chief of sages; for it is this very Name that Lord Śiva mercifully imparts to the dying soul in Kāśī. I ask you, my lord, who that Rāma is; pray explain to me, O storehouse of compassion. One such Rāma is the prince of Ayodhyā, whose exploits are known throughout the world. Infinite was his sorrow due to the loss of his wife, and flying into a rage he slew Rāvana in battle. (1-4)

#### दो॰—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वग्य तुम्ह कहहु विवेकु विचारि॥ ४६॥

"Is it this very Rāma, my lord, or some one else whose name the Slayer of the demon Tripura, Śiva, ever repeats? You are an embodiment of truth and omniscient; so ponder well and give me your considered reply. (46)

चौ०--जैसें भ्रम भारी। कहह सो कथा नाथ बिस्तारी॥ मसुकाई । तुम्हिह बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ १ ॥-बोले क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि भगत तुम्ह मैं जानी ॥ मन गुन गूढ़ा। कीन्हिह प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥ २॥ सनै राम लाई। कहउँ राम कै तात सादर मन् कथा सहाई ॥ महिषेसु बिसाला । राम कथा कालिका महामोह कराला ॥ ३ ॥ किरन समाना। संत चकोर ससि करहिं जेहि पाना ॥ कीन्ह भवानी । महादेव संसय तब कहा बखानी ॥ ४॥

"Tell me in detail, my master, the story whereby my overwhelming perplexity may be overcome." Yājñavalkya smilingly said, "The glory of the Lord of Raghus is already known to you. You are a devotee of Rāma in thought, word and deed; I have come to know

your ingenuity. You wish to hear an account of the hidden virtues of Rāma; that is why you have questioned me as if you were quite ignorant. Listen, then, with devout attention, my child, while I narrate the beautiful story of Rāma. Appalling ignorance is the gigantic

demon Mahiṣāsura ( so called because he was endowed with the form of a buffalo ); while the narrative of Rāma is the dread Kālikā\* ( who made short work of the demon ). The story of Rāma is like the moonbeams that are

drunk in by the chakera bird in the form of saints A similar doubt was expressed by no less a personage than Bhavānī (Goddess Pārvatī), and the great god Siva then expounded the matter in detail.

#### दो॰—कहउँ सो मित अनुहारि अव उमा संभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७ ॥

I shall repeat now to the best of my lights the dialogue between Umā (Goddess Pārvatī) and Śambhu (Lord Śiva). Hear, O sage, the time and the occasion of this dialogue; your gloom will be lifted. (47)

माहीं । संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ चौ०--एक बार त्रेता जुग सती जगजनि भवानी। पूजे रिषि अखिलेम्बर जानी ॥ १ ॥ संग सुखु मानी ॥ कथा मृनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम राम पाई ॥ २ ॥ भगति सहाई। कही संभ अधिकारी पूछी हरि गुन गाथा। कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ रघुपति कहत त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकमारी ॥ ३ ॥ मनि बिदा मागि महि भारा । हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ भंजन विचरत अविनासी ॥ ४ ॥ तजि उदासी । दंडक बन पिता राज्

Once upon a time, in the age of Treta, Lord Siva called on the jar-born sage Agastya. His consort, Goddess Sati, Mother of the universe, accompanied Him. The sage worshipped Him knowing Him to be the universal lord. The great sage narrated at length the story of Rāma and Lord Maheśa listened to it with extreme delight. The sage then inquired about Devotion to Hari and Sambhu discoursed on it finding in the sage a fit recipient. Thus narrating and hearing the tale of Śrī Rāma's virtues,

the Lord of Kailāsa (Śiva) spent some days there. Finally, asking leave of the sage, the Slayer of the demon Tripura, Śankara, proceeded to His home (Mount Kailāsa) with Dakṣa's daughter (Satī). During those very days, with a view to relieving the burden of the earth, Śrī Hari had descended in the line of King Raghu. Renouncing His right to the Throne at the word of His father (Daśaratha), the immortal Lord was wandering in the Daṇḍaka forest in the garb of an ascetic. (1-4)

दो॰—हृद्यँ विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ॥४८(क)॥

सो॰—संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ।

तुलसी दरसन छोभु मन डह लोचन लालची॥४८(क)॥

Lord Hara (Siva) kept pondering as He went, "How can I obtain a sight of Him? The Lord has bodied Himself forth secretly; and if I visit Him, everyone will know who He is" In Sankara's heart there was a great tumult;

<sup>\*</sup> The story is told in Durgā-Saptašatī or the Chandī, a work most popular with the Hindus and forming part of the Mārkandeya-Purāna.

Satī, however, had no inkling of this secret. His mind, says Tulasīdāsa, apprehended lest the secret might be disclosed while the temptation of obtaining a sight of the Lord made His eyes wistful.

(48 A-B)

चौ०---रावन जाचा । प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ सरन कर मनुज जाउँ पछितावा । करत रहड बिचारु न बनत बनावा ॥ १ ॥ **ਕਿ**ਬਿ भए स्रोचबस ईसा । तेही दससीसा ॥ समय जाइ ਜੀਚ मारीचहि संगा । भयउ सोइ कपटकरंगा ॥ २ ॥ त्ररत बैदेही । प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ करि हरी छल मृद मृग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जल छाए॥ ३॥ रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ बिकल नर इव न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुख़ ताकें॥ ४॥ वियोग कबह जोग

"Rāvaṇa (the demon king of Lankā) had sought from Brahmā the boon of death at the hands of a human foe; and the Lord would have the words of Brahmā come true. If I do not go to meet Him, I shall ever regret it." Siva pondered, but found no solution to the puzzle. The Lord was thus lost in a reverie. Meanwhile the vile Rāvaṇa (who had no less than ten heads) took with him the demon Mārīcha, who forthwith assumed the illusory form of a deer. The fool (Rāvaṇa)

carried off King Videha's daughter (SItā) by fraud; the Lord's real might was not known to him. Having killed the antelope Śrī Hari returned with His brother (Lakṣmaṇa); and His eyes were filled with tears when He saw the empty hermitage. The Lord of Raghus felt distressed at the loss like a mortal man, and the two brothers roamed about in the woods in search of Her. He who knows neither union nor separation showed unmistakeable signs of grief born of separation. (1-4)

#### दो॰—अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस हृदयँ धरहिं कछ आन॥ ४९॥

Exceedingly mysterious are the ways of the Lord of Raghus, the supremely wise alone can comprehend them. The dull-witted in their height of folly imagine something quite different. (49)

चौ०--संभ तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हर्षु बिसेषा॥ समय निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १ ॥ छिबसिध जय सिचदानंद पावन । अस किह चलेउ मनोज नसावन ॥ जग समेता । पुनि पुनि स्यिव सती पुलकत क्रपानिकेता ॥ २ ॥ संभु के देखी। उर उपजा दसा संदेह बिसेषी ॥ जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ संकर . जगतबंद्य तिन्ह कीन्ह परनामा । कहि सिचदानंद तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ४ ॥

On that very occasion Sambhu saw Sri Rāma and excessive joy of an extraordinary type welled up in

His heart. He feasted His eyes on that Ocean of Beauty; but He did not disclose His identity as He knew it was no appropriate occasion for the same. The Destroyer of Cupid, Śiva, passed on exclaiming: "Glory to the Redeemer of the universe, who is all Truth, Consciousness and Bliss!" As Śiva went on His way with Satī, the all-merciful Lord was repeatedly thrilled with Joy. When Satī beheld Śambhu in this state, a grave doubt arose in Her mind: "Śankara is a lord of the universe

Himself, and deserves universal adoration, gods, men and sages all bow their head to Him. Yet He made obeisance to this prince, referring to him as the Supreme Being who is all Truth, Consciousness and Bliss. He was enraptured to behold his beauty and felt an upsurge of emotion in His heart, which He is unable to control even to this moment!

#### दो॰—ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। स्रो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥

"The Supreme Eternal, which is all-pervading, unbegotten, without parts, free from desire, beyond Māyā and beyond all distinction, and which not even the Vedas can comprehend,—can It assume the shape of a man ? (50)

चौ०—बिष्तु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥
वोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपित असुरारी ॥ १ ॥
संभु गिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्बग्य जान सबु कोई ॥
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृद्यँ प्रबोध प्रचारा ॥ २ ॥
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ ३ ॥
जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ४ ॥

"Even Visnu, who takes a human sake of gods, for the form omniscient like the Slayer of Tripura, Śiva. Can He wander in search of His Consort like an ignorant man,-He who is a repository of knowledge, the lord of Śrī ( the goddess of prosperity ) and the demons? The words of slaver of Sambhu too cannot be false. Everyone knows that He is all-wise" Thus Her mind was filled with an interminable series of doubts: Her heart could not be pacified by any means. Although

Bhavāni (Goddess Pārvati) did not open Her lips, Lord Hara, who is the inner controller of all, came to know everything. "Look here, Sati, the woman is foremost in you; you should never harbour such a doubt in your mind. He is no other than Rāma, the Hero of Raghu's race, My beloved Deity, whose story was sung by the jar-born sage Agastya, faith in whom was the subject of the talk I gave to him and whom illumined sages ever wait upon. (1-4)

छं - मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पित माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥

"He who has bodied Himself forth as the Jewel of Raghu's race for the sake of His devotees is no other than the Supreme Eternal, who is all-pervading and ever free, who is the Ruler of all the worlds and the Lord of Māyā, whom illumined sages, Yogīs (mystics) and Siddhas (adepts) constantly meditate upon with their sinless mind and whose glory is sung by the Vedas as well as the Purānas and other scriptures in negative terms as 'not this'.''

#### सो॰—लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिवँ बार बहु। बोले बिहसि महेसु हरि माया बलु जानि जियँ॥ ५१॥

Although Lord Śiva repeated this time after time, His exhortation made no impression on the heart of Satī. Then the great Lord Śiva smilingly said, realizing in His heart the potency of Śrī Hari's Māyā:— (51)

त्रों तुम्हरें मन अति संदेहू। तो किन जाइ परीछा लेहू ॥
तब लिंग बैठ अहउँ बट छाहीं। जब लिंग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ १॥
जैसें जाइ मोह श्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारी॥
चलीं सती सिव आयसु पाई। करिहें विचारु करीं का भाई॥ २॥
इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं॥ ३॥
होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तर्क बढ़ावें भाखा॥
अस कहि लगे जपन हिर नामा। गईं सती जहाँ प्रभु सुखधामा॥ ४॥

"If you have a grave doubt in your mind, why not go and verify the thing? I shall be waiting in the shade of this banyan tree till you come back to Me. Using your critical judgment you should resort to some device whereby the stupendous error born of your ignorance may be rectified." Thus obtaining leave of Siva, Sati proceeded on Her mission. She racked Her brains to find out what step She should take (in order to test the divinity of Rāma). On this side Siva came to the conclusion that mischief was in store for

Dakṣa's daughter (Sati). "When her doubt did not yield even to My assurances," He said to Himself, "it seems the stars are unpropitious to her and no good will come out of it. After all, whatever Śrī Rāma has willed must come to pass; why should one add to the complication by indulging in further speculation p" So saying, Lord Śiva began to mutter the name of Śrī Hari; while Satī proceeded to the spot where the all-blissful Lord (Śrī Rāma) was.

(1-4)

#### दो॰—पुनि पुनि हृदयँ विचारु करि धरि सीता कर रूप। आगें होइ चिल पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप॥ ५२॥

After many an anxious thought Satī assumed the form of Sītā and moved ahead on the same route along which the Ruler of men (Śrī Rāma) was passing.

चौ०—ल्लिसन दीख उमाकृत बेषा। चिकत भए अम हृद्यँ बिसेषा॥ किह न सकत कुछ अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा॥ १॥ सती जानेड कपद सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ जाहि मिटइ अग्याना । सोइ सरबग्य रामु सती कीन्ह तहँहँ दुराऊ । देखह चह नारि सुभाव बलानी । बोले बिहसि रास निज हृद्यँ साया बल मृद् बानी ॥ ३ ॥ त्रनाम् । पिता समेत लीन्ह निज नाम् ॥ जोरि पानि कीन्ह प्रभ बृषकेत्। बिपिन अकेलि फिरह केहि हेत्॥ ४॥ बहोरि कहाँ

When Laksmana saw Umā (Satī) in Her disguise, he was astonished and much puzzled. He was tongue-tied and looked very grave; the sagacious brother was acquainted with the Lord's glory. All-perceiving and the inner controller of all, the lord of gods, Śrī Rāma, took no time in detecting the false appearance of Satī. Rāma was the same omniscient Lord whose very thought wipes out ignorance. Satī sought to practise deception even on Him: see

how deep-rooted the nature of a woman is! Extolling in His heart the potency of His Māyā (delusive power), Śrī Rāma smīlingly accosted Her in a mild tone. Joining the palms of His hands, He first made obeisance to Her mentioning His name along with His father's. He then asked Her the whereabouts of Lord Śiva (who has a bull emblazoned on His standard) and wondered what made Her roam about all alone in the forest. (1-4)

#### दो॰—राम बचन मृदु गृढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेस पहिं चलीं हृद्यँ बहु सोचु॥ ५३॥

Satī felt very uncomfortable when She heard these soft yet significant words of Rāma. She turned towards the great Lord Siva with a feeling of awe and much dejected at heart. (53)

माना । निज चौ०--में संकर न अग्यानु राम पर कहा कर देइउँ अति काहा । उर उपजा दारुन अब दाहा ॥ १ ॥ जाइ उतरु पावा । निज प्रभाउ कछ प्रगटि जनावा ॥ राम सतीं दुखु जाना जाता । आगें रामु सहित श्री कौतक सग सर्ती दीख देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ फिरि प्रभू तहँ आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ ३ ॥ चितवहिं त्रभ बिष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें देखे सिव बिधि एका ॥ सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ ४ ॥ बंदत प्रभ चरन करत

"I heeded not the words of Sankara and imposed My own ignorance on Rāma. What reply shall I give to my lord now?" The agony of Her heart was most terrible. Srī Rāma perceived that Satī had got vexed; He, therefore, revealed to Her a part of His glory. As She went on Her way Satī beheld a strange phenomenon. Rāma was going

ahead of Her along with His Consort, Sītā, and His younger brother, Lakṣmaṇa. She looked back and there too She saw the Lord with His brother and Sītā in an attractive garb. Whichever way She turned Her eyes, there was the Lord enthroned with the Siddhas (adepts) and illumined sages ministering to Him. Satī saw more than one sets of Śīva,

Brahmā and Viṣṇu, each set possessing a glory infinitely greater than that of the others. She also beheld a whole

host of gods bowing at the Lord's feet and waiting upon Him in their different garbs. (1-4)

#### दो॰—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। जेहिं जेहिं वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप॥ ५४ ॥

She further perceived innumerable Satīs (consorts of Siva), consorts of Brahmā and Lakṣmīs (consorts of Visṇu), all peerless in beauty. They conformed in their appearance to the garb in which Brahmā and the other gods appeared. (54)

चौ०—देखे जहँ तहँ रघुपित जेते। सिक्तिन्ह सिहत सकछ सुर तेते॥
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकछ अनेक प्रकारा॥ १॥
पूजिहं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर निहं देखा॥
अवछोके रघुपित बहुतेरे। सीता सिहत न बेष घनेरे॥ २॥
सोइ रघुबर सोइ छिछमनु सीता। देखि सती अति भईं सभीता॥
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मृदि बैठीं मग माहीं॥ ३॥
बहुरि बिछोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी॥
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चछीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥ ४॥

Each separate vision of Rāma was attended by a whole host of gods with their feminine counterparts, as well as by the whole animate and inanimate creation with its multitudinous species. But while the gods who adored the Lord appeared in diverse garbs, the appearance of Śrī Rāma was the same in every case. Although She saw many Rāmas with as many Sītās, their garb did not vary. Seeing the same Rāma,

the same Laksmana and the same Sitā, Satī was struck with great awe. Her heart quivered, and She lost all consciousness of Her body. Closing Her eyes She sat down on the wayside. When She opened Her eyes and gazed once more, the daughter of Daksa saw nothing there. Repeatedly bowing Her head at the feet of Srī Rāma, She proceeded to the spot where the Lord of Kailāsa was. (1-4)

#### चौ॰—गईं समीप महेस तव हँसि पूछी कुसलात। लीन्हि परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात॥ ५५॥

When She came near, Lord Siva smilingly inquired if all was well with Her and then said, "Tell me now the whole truth, how did you test Śrī Rāma ?" (55)

#### PAUSE 2 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

चौ० सतीं समुद्धि रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥
किछु न परीछा छीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥ १॥
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरं मन प्रतीति अति सोई ॥
तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ २ ॥

बहुरि राम मायहि सिरु नावा । प्रेरि सितिहि जेहिं झूँड कहावा ॥ हरि इच्छा भावी बलवाना । हृद्यँ बिचारत संभु सुजाना ॥ ३ ॥ सतीं कीन्ह सीना कर बेषा । सिव उर भयउ बिषाद विसेषा ॥ जों अब करउँ सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥ ४ ॥

Having realized the greatness of the Hero of Raghu's race, Sati in Her awe concealed the truth from Siva. "I made no test, my lord; I made obeisance just like You. What You said cannot be untrue; I am fully convinced in my heart." Lord Sankara then looked within by contemplation and came to know all that Sati had done. Again, He bowed His head to the

delusive power of Śrī Rāma, that had prompted Satī to tell a lie. What has been preordained by the will of Śrī Hari must have its way, the all-wise Śambhu thought within Himself. Satī had assumed the disguise of Sītā. this made Śiva much disconsolate at heart. "If I continue to love Satī as heretofore, the cult of Devotion will disappear and it will be indecorous on My part to do so. (1—4)

#### दो॰—परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम वड़ पापु। प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदयँ अधिक संतापु॥ ५६॥

"Satī is too chaste to be abandoned, and it is a great sin to love her any more as a wife." The great Lord Siva uttered not a word aloud, although there was great agony in His heart.

चौ०--तब संकर प्रभु पद सिरू नावा। सुमिरत रामु हृद्यँ अस आवा॥ एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥ १॥ बिचारि संकरु मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥ चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दढ़ाई॥ २॥ अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना। राम भगत समस्थ भगवाना ॥ नभिगरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि सकोचा ॥ ३ ॥ समेत कहह कृपाला । सत्यधाम पन प्रभु दीनदयाला ॥ कवन बह भाँती। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती॥ ४॥ सतीं पूछा

Then Sankara bowed His head at the feet of the Lord, and as soon as He invoked Śrī Rāma the idea came to His mind that He should have no connection with Satī so long as she continued to remain in that body. Śiva resolved accordingly and having so resolved the stable-minded Lord Śankara proceeded towards His home (Mount Kailāsa) with His mind fixed on the Hero of Raghu's race. Even as He stepped forward a charming voice from heaven thundered forth. "Glory to the great Lord Śiva, who has so staunchly upheld-the

cause of Devotion. Who else than You can take such a vow? You are a devotee of Śrī Rāma and the all-powerful Lord at the same time." Satī felt troubled at heart when She heard the heavenly voice. She addressed Śiva in a faltering voice, "Tell me, O merciful Lord! what vow You have taken, You are an embodiment of Truth and compassionate to the poor." Even though Satī inquired in ways more than one, the Slayer of the demon Tripura, Śankara, spoke not a word.

(1-4)

#### दो॰—सतीं हृद्यँ अनुमानं किय सबु जानेउ सर्वग्य। कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य॥ ५७ (क)॥

Satī concluded that the omniscient Lord had come to know everything and felt sorry that She had tried to deceive Sambhu. The woman is silly and stupid by nature, She realized. (57 A)

### सो॰—जलु पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति भिछ । विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ (स)॥

Even water (when mixed with milk) sells as milk: look at the unifying process of love. The water, however, is separated from the milk and the taste also disappears the moment a drop of acid is introduced into it in the form of a falsehood.

(57 B)

चौ०--हृदयँ सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥ सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अवराधा ॥ १ ॥ रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृद्यँ अकुलानी॥ निज अब समुझि न कछु कहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥ २ ॥ बृषकेत् । कहीं कथा ससोच जानि संदर सुख हेतू ॥ इतिहासा । बिस्वनाथ बरनत पंथ बिबिध पहँचे कैलासा ॥ ३ ॥ तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन ॥ संकर सहज सरूप सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ४ ॥

Satī felt perturbed in Her heart at the thought of what She had done; and the extent of Her anxiety could neither be gauged nor described. She realized that Lord Siva is a supremely unfathomable ocean of mercy, hence He did not openly declare Her fault. From the attitude of Sankara, however, She judged that the Lord had abandoned Her, and felt disturbed in Her heart. Conscious of Her guilt She could not utter a word of protest; but all the while Her heart smouldered like a furnace. Perceiving the sad look of

Satī, Śiva ( who has a bull emblazoned on His standard ) narrated beautiful stories in order to divert Her mind. Relating various legends while on His way, the Lord of the universe, Siva, reached Kailasa. Then, recalling His vow, Sambhu sat down there under banyan tree in the Yogic pose known as Padmāsana (the pose of a lotus ). Śankara communed with His own Self and passed into an unbroken and indefinitely long Samādhi (trance).

(1-4)

### दो॰ सती बसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि॥ ५८॥

Then Sati dwelt in Kailasa, Her mind grievously sorrowing. Nobody knew anything about what was going on in Her mind; but the days hung heavy on Her like so many Yugas or ages. (58)

चौ०--नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहउँ दुख सागर पारा॥ रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु सृषा करि जाना ॥ १ ॥ मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कछ उचित रहा सीइ कीन्हा ॥ फल बिधि अस बझिअ निहं तोही। संकर बिमुख जिआविस मोही ॥ २ ॥ गळानी । मन महँ रामहि समिर सयानी ॥ न जाइ कछ हृद्य कहावा । आरति दीनदयाल हरन बेद जस प्रभु बेगि में बिनय करडें कर जोरी । छटड देह यह मोरी ॥ सनेह। मन क्रम बचन सत्य सिव बतु एहु॥ ४॥ चरन

The grief that preyed on Sati's mind was ever new; for She did not know when She would be able to cross the ocean of sorrow. "I slighted the Lord of Raghus and again took my husband's words to be untrue, Providence has repaid me for my sins and has done only that which I deserved. Now, O God, it does not behove you that you should make me survive even after alienating me from Sankara." The anguish

of Her heart was beyond words. The sane lady invoked the presence of Rāma in Her heart and addressed Him thus, "If they refer to You as compassionate to the poor, and if the Vedas have glorified You as the dispeller of sorrow, I beseech with joined palms, O Lord, that I may be speedily rid of this body of mine. If I have any devotion to the feet of Siva and if I am true to my vow in thought, word and deed,— (1—4)

#### दो॰—तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह विपत्ति विहाइ॥ ५९॥

"Then, O all-perceiving Lord, listen to me and speedily devise some plan whereby I may die and be thus rid of this unbearable calamity without much exertion." (59)

चौ०--एहि बिधि दखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय भारी ॥ दारुन दख् सतासी । तुझी अविनासी ॥ ३ ॥ संबत समाधि संभ सहस सुमिरन लागे । जानेउ जगतपति सिव सर्ती राम नाम संभ बंदन कीन्हा । सनमुख संकर आसन् दीन्हा ॥ २ ॥ जाइ पद लगे हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए बिचारि लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति सब नायक ॥ ३॥ पावा । अति अभिमान हृदयँ तब अधिकार जब आवा ॥ दच्छ जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद् नाहीं॥ ४॥ नहिं कोउ अस जनमा

The daughter of Daksa, Satī, thus felt very miserable. Her deep agony was terrible beyond words When eighty-seven thousand years elapsed, the immortal Sambhu emerged from His trance. Siva started repeating the name of Rāma; then Satī came to know that the Lord of the universe had come to the waking state. She went and bowed at the feet of Sambhu. Sankara gave Her a seat opposite Himself. He began to narrate the delightful

stories of Śrī Hari. Meanwhile Daksa (Satī's father) had come to be the lord of created beings. On careful consideration the Creator (Brahmā) found Dakṣa qualified in every way and appointed him as the supreme lord of created beings. When Dakṣa attained this high position, the pride of his heart knew no bounds. Never was a creature born in this world, whom power did not intoxicate.

(1-4)

#### हो - चुच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥ ६०॥

Dakṣa got together all the sages and they began to perform a big sacrifice. All the gods who obtain a share of the oblations offered at a sacrifice were cordially invited to attend.

(60)

नाग सिद्ध गंधबी। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥ चौ०--किंनर बिष्नु बिरंचि महेस बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ ३ ॥ सतीं बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले संदर बिधि नाना ॥ सर संदरीं करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ २ ॥ सिवँ कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरवानी॥ महेस मोहि आयस् देहीं। कछ दिन जाइ रहीं मिस एहीं॥ ३॥ पति परित्याग हृद्यँ दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी ॥ सनोहर सती बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ४ ॥

Kinnaras (a species of demigods), Nāgas, Siddhas (a class of celestial beings) and Gandharvas (celestial songsters) and the whole host of gods proceeded to the sacrifice along with their wives. All the gods with the exception of Viṣṇu, Viranchi (the Creator) and the great Lord Siva, set out in their aerial cars. Sati beheld beautiful aerial cars of various patterns coursing through the air. Celestial damsels were singing melodious strains, which intruded upon the ears of ascetics and broke their

meditation. When Sati inquired about the stir in the air, Siva explained the whole thing. She was somewhat delighted to hear of the sacrifice commenced by Her father and thought of making it an excuse for staying a few days with Her father in case the great Lord Siva granted Her leave. Repudiation by Her lord tormented Her heart not a little; but conscious of Her guilt She would not utter a word. At last Sati spoke in a charming voice tinged with awe, misgiving and affection:— (1-4)

#### दो॰--पिता भवन उत्सव परम जौं प्रभु आयसु होइ। तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥

"There is great rejoicing at my father's house, O Lord. If You grant me leave, I would fain go and see it, O storehouse of compassion." (61)

चौ०--कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥
दच्छ सकल निज सुता बोलाईं। हमरें बयर तुम्हउ बिसराईं॥ १॥
ब्रह्मसमाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करिं अपमाना॥
जौं बिनु बोलें जाहु भवानी। रहइ न सील सनेहु न कानी॥ २॥
जदिप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेंहुँ न सँदेहा॥
तदिप बिरोध मान जहुँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥ ३॥
भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा॥
कह प्रभु जाहु जो बिनाईं बोलाएँ। निहं भिल बात हमारे भाएँ॥ ४॥

Lord Siva replied, "Your suggestion is good and has commended itself to Me as well. But the anomaly is that Your father has sent no invitation to us. Dakṣa has invited all his other daughters; but because of the grudge he bears to us you too have been ignored. In the court of Brahmā he once took offence at our behaviour; that is why he insults us even now. If you go there uninvited, Bhavānī, all decorum, affection and honour will be cast to the winds

It is no doubt true one should call on one's friend, master, father or teacher without waiting for a formal invitation; yet where someone nurses a grudge against you, you reap no good by going there.'' Sambhu expostulated with Satī in so many ways; but as fate had willed it wisdom would not dawn on Her. The Lord repeated once more that if She went to Her father's place uninvited, He anticipated no good results from it.

(1-4)

#### दो॰-किह देखा हर जतन वहु रहइ न दच्छकुमारि। दिए मुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥

Having reasoned with Her in ways more than one when Hara at last perceived that the daughter of Daksa was not going to stay, the Slayer of Tripura detailed a few of His principal attendants as Her escort and sent Her away.

(62)

चौ०—िपता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥
सादर भलेहिं मिली एक माता। भिगनीं मिली बहुत मुसुकाता॥ १॥
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता॥
सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीखं संभु कर भागा॥ २॥
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ॥
पाछिल दुखु न हृद्यँ अस ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥ ३॥
जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना॥
समुझि सो सितिहि भयउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा॥ ४॥

When Bhavani (etymologically, the Consort of Bhava, an epithet of Siva) reached Her father's house, no one greeted Her for fear of incurring Daksa's displeasure. Her mother was the solutary figure who met Her kindly. Her sisters Her with profuse smiles. received Daksa would not even inquire about Her health; he burnt all over with rage at the very sight of Satī. Satī then went to have a look at the sacrifice; but nowhere did She find any share of oblations set apart for Sambhu. Then realize did She the

Sankara's warning; Her heart burnt within Her at the thought of the insult offered to Her lord. The former grief (that of repudiation by Her lord) did not torment Her heart so much as the great agony She now felt (as a result of the insult offered to Her husband). Although there are terrible agonies of various kinds in this world, the insult offered to one's own people is the most painful of them 'all. The thought of the same made Sati furious. Her mother tried to pacify Her in many ways.

(1-4)

#### दो॰—सिव अपमानु न जाइ सिंह हृदयँ न होइ प्रबोध। सकल सभिह हठि हटिक तब बोलीं बचन सक्रोध॥ ६३॥

The insult to Siva was something unbearable; Her heart could not, therefore, be pacified. Then, sharply reproaching the whole assembly, She spoke in angry accents:—

चौ०—सुनहु सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥
सो फलु तुरत लहब सब काहूँ । भली भाँति पिछताब पिताहूँ ॥ ९ ॥
संत संभु श्रीपिति अपबादा । सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥
काटिअ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूदि न त चिलअ पराई ॥ २ ॥
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥
पिता मंदमित निंदत तेही । दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ ३ ॥
तिजहुँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥
अस किह जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ ४ ॥

"Hear ye elders of the assembly and all great sages! All of you who have reviled Sankara or heard Him reviled must forthwith reap the fruit of your sin and My father too shall fully repent. Wherever you hear a saint, Sambhu or Viṣṇu (the Lord of Lakṣmi) vilified, the rule is that if it lies within your power you should tear out the tongue of the reviler or you should run away closing your ears. The Slayer of Tripura, the great Lord Śiva,

is the universal Spirit; He is the father of the universe and is beneficent to all. It is Him that my stupid father vilifies, and this body of Mine has sprung from the loins of Daksa. Therefore, installing in My heart Lord Siva, who bears the moon on His forehead and a bull as His emblem, I shall immediately quit this body." As She spoke thus She burnt Her body with the fire of Yoga.\* A plaintive cry rose from the whole assembly. (1-4)

#### दो॰ सती मरनु सुनि संभु गन छगे करन मख खीस। जग्य विधंस विछोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस॥ ६४॥

Hearing of Sati's death, the attendants of Sambhu began to destroy the sacrifice. Seeing the sacrifice being destroyed, the great sage Bhrgu protected it (64)

संकर चौ०-समाचार पाए । बीरभद्र करि कोप सब जाइ तिहह कीन्हा। सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा॥ १॥ जग्य बिधंस गित सोई। जिस कछ संभु बिमुख के होई॥ जगबिदित दच्छ जानी । ताते मैं यह इतिहास सकल जग संछेप सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ गृह जाई। जनमीं कारन हिमगिरि पारबती तन पाई ॥ ३॥ तें उमा सैल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥ ४ ॥

Sankara got all the news and in His wrath He sent Virabhadra. Going there the latter made havoc of the sacrifice and requited all the gods

according to their deserts. As is well-known to the world, Daksa met the same fate which an opponent of Sambhu generally meets. The story is known

<sup>\*</sup> Fire produced by Yogis through the friction of the vital airs within the body.

throughout the world. that is why I have told it in brief While dying, Satī asked a boon of Śrī Hari that She might remain devoted to the feet of Śiva in all successive births. That is why She was reborn as Pārvatī (liv. daughter of a mountain) in the house of Himāchala (the deity presiding over

the Himālaya mountain). Ever since Umā was born in the house of Himālaya the mountain became an abode of all blessings and prosperity. Sages built beautiful hermitages here and there and Himālaya assigned them suitable abodes (in the form of caves etc.).

(1-4)

### दो॰—सदा सुमन फल सहित सव द्रुम नव नाना जाति। प्रगटीं सुंदर सैल पर मनि आकर वहु भाँति॥ ६५॥

Young trees of different varieties were endowed with never-failing blossoms and fruits, and mines of jewels of various kinds appeared on the beautiful mountain. (65)

चौ०-सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥ सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करिं अनुरागा ॥ १ ॥ वयरु सोह सैल गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥ गिरिजा गृह तासु । ब्रह्मादिक गावहिं जसु नुतन मंगल पाए । कौतुकहीं गिरि नारद समाचार सब गेह सिधाए॥ कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ ३॥ बड आदर नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सिल्ल सबु भवनु सिंचावा ॥ निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोकि मेली मुनि चरना॥ ४॥

All, the rivers bore holy waters; birds, beasts and bees, all rejoiced. All animals gave up their natural antipathies and all those who dwelt on the mountain loved one another. With the advent of Girijā (a synonym of Pārvatī) the mountain (Himālaya) wore a cheerful look even as devotion to Śrī Rāma lights up the face of a devotee Every day brought a new delight to the house of Himāchala, whose glory was sung even by great gods like Brahmā (the Creator). Receiving all the news

Nārada eagerly went to the house of Himāchala The king of mountains (the presiding deity of the Himālayas), received him with great honour, washing the sage's feet he led him to a beautiful seat. He bowed his head at the sage's feet along with his wife and had his whole mansion sprinkled with the water hallowed by his feet. Himāchala extolled his own good luck and, summoning his daughter, placed her at the sage's feet.

(1-4)

# दो॰ त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदयँ विचारि॥ ६६॥

"You know everything, including the past, present and future, and have access everywhere. Therefore, O good sage, tell me what is good and what is bad about my daughter after a mature consideration." (66)

चौ०-कह मुनि बिहसि गृढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ अंबिका भवानी ॥ १ ॥ स्यानी । नाम सुसील उमा संदर सहज पियहि कुमारी । होइहि संतत पिआरी ॥ संपन्न सब लच्छन कर अहिवाता। एहि तें जसु पैहहिं पितु माता॥ २॥ एहि अचल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्रुभ नाही॥ सकल पुज्य कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिहिहीं पतिव्रत असिधारा॥ ३॥ सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥ पित हीना। उदासीन सब संसय छीना ॥ ४ ॥ अमान मात

The sage smilingly replied in the following soft yet significant words: "Your daughter is a mine of all virtues—pretty, amiable and intelligent by nature. She will be called Umā, Ambikā (lit., mother) and Bhavānī Adorned with all good traits, the girl shall win the unfailing love of her husband. She shall remain ever united with her lord and bring glory to her parents. She shall command the respect of the whole

universe; he who waits upon her shall lack nothing. By the mere thought of her name women in this world shall be enabled to tread the path of fidelity to their lord, which is sharp as the edge of a sword. Your daughter, O Himālaya, is endowed with auspicious marks. Hear now the few drawbacks she possesses. Devoid of merits, free from pride, without father or mother, unconcerned and free from doubts,—(1—4)

#### दो॰—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। अस स्वामी पहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥ ६७॥

"An ascetic with matted hair and a heart devoid of longing, stark naked and with hideous accourrements—such a one shall be her lord, as I can read from the lines on her palm." (67)

चौ - सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥ न जाना । दसा एक समुझब बिलगाना ॥ १ ॥ नारदहँ यह भेद सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥ मुषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृद्यँ धरि राखा॥ २॥ न सनेहु। मिलन कठिन मन भा संदेहु॥ कमल उपजेउ सिव पद दुराई । सखी उछँग बैठी पुनि जाई ॥ ३ ॥ प्रीति जानि कुअवसरु होइ देवरिषि बानी । सोचिहिं दंपति सर्खी सयानी ॥ झुठि कहइ गिरिराऊ । कंहह नाथ का करिअ उपाऊ ॥ ४ ॥

Hearing the words of the sage and believing them to be true, Himālaya and his wife became disconsolate; while Umā felt delighted. Even Nārada could not perceive this difference. Even though their outer expression was the same, their feeling was different. Girijā and all her playmates, Himālaya and

his wife, Menā, all had their hair standing on their end and their eyes were full of tears. The words of the celestial sage Nārada could not be untrue: Umā cherished them in her heart. Love for the lotus feet of Siva sprouted in her heart. She, however, felt diffident in her mind: union with Siva

appeared so difficult to her. Finding the time inopportune for its disclosure, she concealed her emotion and then sat down in the lap of one of her playmates. The prediction of the sage could not be false: the thought made

Himavān and his wife as well as the senior playmates anxious. Collecting himself, the lord of mountains said, "Tell me, holy sir, what remedy should now be employed ""."

(1-4)

### दो॰ कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥ ६८॥

The chief of sages, Nārada, replied: "Hear, O Himavān; whatever has been decreed by Fate no one can undo,—not even gods, demons, human beings, Nāgas or sages. (68)

चौ०—तदिप एक मैं कहउँ उपाई। होइ करें जों दैउ सहाई॥

जस बह मैं बरनेठँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमिह तस संसय नाहीं॥ १॥

जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पिंह मैं अनुमाने॥

जों बिबाहु संकर सन होई। दोषउ गुन सम कह सबु कोई॥ २॥

जों अहि सेज सयन हिर करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं॥

भानु कृसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं॥ ३॥

सुभ अह असुभ सिलिल सब बहुई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहुई॥

समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाई। रिंब पावक सुरसिर की नाई॥ ४॥

"Nevertheless I tell you one remedy: this may avail if heaven helps you. Umā will undoubtedly get such a husband as I have described to you. But whatever dements I have shown in her bridegroom exist in Siva so far as I can guess. If her marriage takes place with Sankara, everyone will call the demerits as good as virtues. Even though Śrī Hari uses the serpent-god

Sesa as His couch and sleeps thereon, the wise do not blame Him for the same. Even so the sun and fire absorb moisture in all forms, but no one calls them names. Again, water of every description, pure as well as impure, flows into the Gangā; yet no one calls the heavenly stream impure. Even like the sun, fire and the Gangā, the mighty incur no blame. (1-4)

# दो॰—जों अस हिसिषा कर्राहं नर जड़ विवेक अभिमान। पर्राहं कल्रप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान॥ ६९॥

"If in their pride of wisdom foolish men emulate the great, they are cast into hell for a whole Kalpa or life-time of the universe. Can an embodied soul vie with God  $\rho$  (69)

चौ - सुरसिर जल कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करिंह तेहि पाना॥
सुरसिर मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिह अंतरु तैसें॥ १॥
संभु सहज समस्थ भगवाना। एहि बिबाहँ सब बिधि कल्याना॥
दुराराध्य पै अहिंह महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू॥ २॥

जों तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥ जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहें सिव तजि दूसर नाहीं॥ ३॥ बर दायक प्रनतारित भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन॥ इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साधें॥ ४॥

"Holy men would never drink wine even if they came to know that it had been made of water from the Gangā, but the same wine becomes pure when it is poured into the Gangā. The difference between an individual soul and God should be similarly explained. Sambhu is all-powerful by nature, for He is no other than God Himself. Hence matrimony with Him will prove auspicious in every way. The great Lord Siva is certainly difficult to propitiate; but He is quickly pleased when penance is undergone. If your

daughter practises austerity, the Slayer of the demon Tripura, Siva, can even erase the lines of Fate. Even though there may be many a suitor in the world, there is no match for her except Siva. He is the bestower of boons, the dispeller of the agony of the suppliant, an ocean of benevolence and the delight of His devotee. Without propitiating Siva the object of one's desire cannot be attained through millions of Yogic practices and Japa (repetitions of a mystic formula)."

(1-4)

# दो॰—अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। होइहि यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस॥ ७०॥

So saying and with his thoughts fixed on Śrī Hari, Nārada gave his blessings to Girijā and said, "Shed all fear, O lord of mountains; all will now turn out well."

चौ०--किं अस ब्रह्मभवन सुनि गयऊ। आगिल चरित सुन्हु जस भयऊ॥ पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना॥ १॥ एकांत कुलु होइ अनुपा। करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥ बरु कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानिपआरी ॥ २ ॥ जौं न मिलिहि बरु गिरिजहि जोग् । गिरि जड़ सहज कहिहि सब छोग् ॥ पति करेह बिबाह । जेहिं न बहोरि होइ उर दाह ॥ ३ ॥ सोड बिचारि अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सनेह गिरीसा ॥ सहित घराटै ससि माहीं। नारद बचन अन्यथा नाहीं ॥ ४ ॥ बरु पावक

Having spoken thus, the sage returned to the abode of Brahmā (the Creator). Now hear the end of the story how it came about. Finding her husband alone, Menā (Himālaya's wife) said to him, "My lord, I could not follow the words of the sage. If the match, his house and his pedigree are without parallel and worthy of our daughter, the marriage may be concluded. If not, the girl had better remain unmarried; for, my lord, Umā is dear to me as my

own life. If we fail to secure a match worthy of Girijā, everyone will say Himālaya is dull by nature. Keep this in mind, my lord, while concluding an alliance, so that there may be no cause for repentance." Having spoken these words Menā laid herself prostrate with her head at the feet of her lord. The lord of mountains, Himālaya, replied in endearing terms, "Sooner shall the moon emit fiames of fire than the prophecy of Nārada should prove untrue. (1—4)

### दो॰—प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान। परिवृतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान॥ ७१॥

"Put away all anxiety, my dear, and fix your thoughts on the Lord. He alone who has created Parvati will bring her happiness." (71)

चौ०—अब जों तुम्हिह सुता पर नेहूं। तो अस जाड़ सिखावनु देहूं॥
करें सो तपु जेहिं मिलिहें महेसूं। आन उपायँ न मिटिहि कलेसूं॥ १॥
नारद बचन सगर्भ सहेत्। सुंदर सब गुन निधि बृषकेत्॥
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका। सबिह भाँति संकर अकलंका॥ २॥
सुनि पित बचन हरिष मन माही। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥
उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। सिहत सनेह गोद बैठारी॥ ३॥
बारिहं बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कलु कहि जाई॥
जगत मातु सर्वग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृदु बानी॥ ४॥

"Now if you cherish any love for your child, then go and admonish her that she should practise austerity which may bring about her union with Sivathere is no other way of overcoming sorrow. The words of Nārada are pregnant and full of reason. Siva (who bears a bull for His emblem) is handsome and a mine of all virtues: recognizing this truth do not entertain any misgiving. Sankara is irreproachable in every way." Hearing the above words of her husband

Menā felt delighted at heart; she at once rose and went where Girijā was. At the sight of Umā tears rushed to her eyes and she affectionately took the girl in her lap. Again and again she hugged the child, her voice was choked with emotion and she found herself tongue-tied. The Mother of the universe, the all-knowing Bhavānī, then spoke the following soft words, which brought delight to her mother.—

(1-4)

#### दो॰—सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेसेउ मोहि॥ ७२॥

"Listen, mother; I relate to you a vision which I saw. A handsome and fair-complexioned noble Brahman gave me the following exhortation. (72)

चौ०-करहि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी॥ मातु पितिहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ १॥ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिप्नु सकल जग त्राता॥ रचड तपबल करिंहं संघारा। तपबल सेषु धरइ महि भारा॥ २॥ संभ तपबल सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियँ जानी ॥ अधार सब तप महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥ ३ ॥ बिसमित बचन सुनत उमा तप हित हरषाई॥ पितिह बहुबिधि समुझाई। चलीं मातु अह माता। भए बिकल मुख आव न बाता॥ ४॥ पिता प्रिय

"Recognizing the truth of Narada's words go and practise austerity, O mountain-maid; the idea has commended itself to your father and mother as well. Austerity is conducive to joy and puts an end to sorrow and evils. By virtue of penance the Creator creates the universe. By virtue of penance Visnu By virtue protects the whole world. brings about Sambhu of penance dissolution. By virtue of penance, again, Sesa (the serpent god) bears the burden of the earth on his head. In fact, the entire creation rests on penance, Bhavānī. Bearing this in mind, go and practise austerity." Hearing these words the mother was filled with wonder. She sent for Himālaya and communicated the vision to him. Consoling her parents in many ways Umā set out for penance in a joyous mood. Her loving household and parents felt miserable and none could speak a word.

(1-4)

[ Vol. 15

#### दो॰—बेदिसरा मुनि आइ तब सबिह कहा समुझाइ। पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥७३॥

The sage Vedaśirā then came and consoled them all. They were comforted when they heard of the glory of Pārvatī. (73)

उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ चौ०---उर धरि सकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू॥ १॥ अनुरागा । बिसरी देह तपहिं मन् छागा ॥ चरन उपज फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए ॥ २ ॥ सहस मूल भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा॥ परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ ३॥ पाती महि सुखानेड परना। उमहि नामु तब भयड खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ४ ॥ तप

Cherishing in her heart the feet of her dear lord, Umā went to the forest and began her penance. Her delicate frame was little fit for austerities; yet she renounced all luxuries fixing her mind on the feet of her lord. Her devotion to the feet of her lord presented a new phase every day; and she got so absorbed in penance that she lost all consciousness of her body. For a thousand years she lived on roots and fruits alone; while for another hundred years she subsisted on vegetables. For

some days her only sustenance was water and air; while for a few days she observed a rigorous fast. For three thousand years she maintained herself on the withered leaves of the Bel\* tree that dropped on the ground. Finally she gave up even dry leaves; Umā then came to be known by the name of Aparņā (living without leaves). Seeing her body emaciated through self-mortification the deep voice of Brahmā (the Creator) resounded through the heavens:—

#### दो॰—भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहरु दुसंह कलेस सब अब मिलिहर्हि त्रिपुरारि॥ ७४॥

"Listen, O daughter of the mountain-king; your desire is accomplished. Cease all your rigorous penance; the Slayer of Tripura will soon be yours. (74)

<sup>\*</sup> The Bel tree ( Aegle Marmelos ) is specially sacred to Siva.

चौ०-अस तपु काहूँ न कौन्ह भवानी। भए अनेक धोर मुनि ग्यानी॥ ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ १॥ बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएह तबहीं ॥ पिता जब सप्त रिषीसा । जानेह मिलहिं तुम्हहि बागीसा ॥ २ ॥ तब प्रमान गगन बखानी । पुलक गिरिजा हरषानी ॥ सुनत गिरा बिधि गात गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ ३ ॥ चरित संदर में त्यागा । तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ जाइ तनु नामा । जहँ तहँ सनहिं राम गुन ग्रामा ॥ ६ ॥ जपहिं रघुनायक

"There have been many self-possessed and illumined sages; but not one of them, Bhavānī, performed such penance as this. Now cherish in your heart this supreme utterance from heaven, knowing it to be invariably true and ever sacred When your father comes to call you, give up all resistance and return home at once. Again, when the seven sages meet you, be assured of the veracity of this oracle." Girijā ( the daughter of Himavān )

rejoiced to hear this utterance of Brahmā echoed by heaven, and a thrill ran through her limbs. [Yājñavalkya says to Bharadwāja, ] I have thus sung the beautiful story of Umā, now hear the charming account of Śambhu. Ever since Satī went and quitted her body, Śiva's mind recoiled from everything. He ever repeated the name of the Lord of Raghus and heard the recitation of Śrī Rāma's glories here and there. (1-4)

#### दो - चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। बिचर्रीहं महि धरि हृद्यँ हरि सकल लोक अभिराम॥ ७५॥

The embodiment of intelligence and bliss, the abode of happiness, Śiva, who is ever free from error, arrogance and desire, roamed about on earth with His heart fixed on Śrī Hari, the delight of the whole world. (75)

चौ०—कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंहं ग्याना । कतहुँ राम गुन करिंह बखाना ॥
जदाप अकाम तद्दपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ १ ॥
एहि विधि गयउ कालु बहु बीती । नित नै होइ राम पद प्रीती ॥
नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अबिचल हृद्यँ भगति कै रेखा ॥ २ ॥
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥
बहु प्रकार संकरिह सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ ३ ॥
बहु बिधि राम सिविह समुझावा । पारबती कर जन्मु सुनावा ॥
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सिहत कृपानिधि बरनी ॥ ४ ॥

Here He instructed the sages in wisdom and there He extolled the virtues of Śrī Rāma. Though passionless and all-wise, the Lord was smitten with the pangs of separation from His devotee (Satī). In this way a considerable time elapsed. Devotion to the feet of

Śrī Rāma was ever budding in His heart. When Śrī Rāma saw the self-discipline and affection of Śankara and the indelible stamp of devotion on His heart, the merciful Lord, who fully recognizes services rendered to Him, and is a mine of beauty and amiability

and an embodiment of great splendour, appeared before Sankara and extolled Him in ways more than one. "Who else than You can accomplish such a vow "" He said. Śrī Rāma admonished Him in

many ways and told Him of the birth of Pārvatī. The Lord in His infinite compassion narrated at full length the most pious doings of Girijā.

(1-4)

#### दो॰—अब विनती मम सुनहु सिव जौं मोपर निज नेहु। जाइ विवाहहु सैलजाहि यह मोहि मागें देहु॥ ७६॥

"Now, Śiva, if You have any affection for Me, listen to My appeal. Go and marry Śailajā (the daughter of Himāchala): grant this boon to Me." (76)

चौ० - कह सिव जदिप उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम धर्मु यह नाथ हमारा॥ १॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी॥ भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ २ ॥ प्रभ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्म जत रचना ॥ तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेह जो हम कहेऊ ॥ ३ ॥ कह प्रभु हर अस भाषी । संकर सोइ अंतरधान भए मुरति उर राखी ॥ सिव पहिं आए। बोले प्रभु अति सप्तरिषि बचन सहाए ॥ ४ ॥

Siva replied, "Although this is hardly justifiable, the words of a master cannot be set aside at the same time. My lord, your command must be respectfully carried out: this is my paramount duty. The words of one's parents, teacher and master must be unquestionably obeyed as conducive to bliss. You are my supreme benefactor in every way; therefore, my lord, I bow to Your commands." The Lord was pleased

to hear the well-chosen words of Sankara, which were inspired with devotion, wisdom and piety. The Lord said, "Your vow has been kept; now bear in mind what I have told You." Saying so He went out of sight. Sankara cherished the impression of the vision in His heart. That very moment the seven sages called on Siva. The Lord spoke to them in most charming accents — (1-4)

#### दो॰—पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। गिरिहि प्रेरि पठएडु भवन दूरि करेहु संदेहु॥ ७७॥

"Going to Pārvatī, you put her love to the test. Then directing her father, Himālaya, to her, send her back to her home and dispel her doubts." (77)

चौ०---रिधिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी। मुरतिमंत जैसी ॥ तपस्या बोले सैलकुमारी । करह कवन कारन सुन तपु भारी ॥ १ ॥ तुम्ह चहडू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ केहि का मनु अति सकुचाई। हँसिहह सुनि इमारि जड़ताई ॥ २ ॥ सुनइ सिखावा। चहत बारि मन हठ परा न पर भीति सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिं उदाना॥ ३॥ नारद सत्य अविबेकु हमारा । चाहिअ देखह मुनि सदा सिवहि

There the seers saw Gauri (a name of Pārvatī; lit., fair-complexioned) as if she were penance itself personified. The sages said, "Hear, O daughter of Himāchala: why are you practising such rigorous penance of Whom do you worship, and what do you seek of Why not confide to us the real secret of the real secret of the sages are the real secret of the real secret of the real secret of the real secret of the sages are the real secret of the sages are the real secret of the sages are the sag

sion. You will be amused to hear of my folly. Yet my mind has taken a rigid attitude and heeds no advice; it would raise a wall on water. Relying on the truth of Nārada's prophecy, I long to fly even without wings. Look at my madness. I always covet Śiva as my husband.'

(1-4)

#### दो॰--सुनत बचन बिहसे रिपय गिरिसंभव तव देह। नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह॥ ७८॥

Hearing the above reply the sages laughed and said, "After all your body owes its existence to a mountain (Himālaya); tell us who has ever listened to Nārada's advice and lived in his home. (78)

चौ - दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवत न देखा आई॥ उन घाळा । कनककसिपु कर पुनि अस हाळा ॥ १ ॥ चित्रकेत कर घर नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहिं तजि भवन भिखारी॥ तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ २ ॥ कपटी मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहह पति सहज उदासा ॥ तेहि बचन कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥ ३ ॥ निर्गन निलज कुबेष सुखु अस बह पाएँ। भल भूलिह उग के बौराएँ॥ सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ ४॥ सिवँ पंच कहें

"He called on and admonished the sons of Daksa and they never saw their home again. It was he who ruined the home of Chitraketu, and again Hiranyakasipu (the father of Prahlāda) met a similar fate. Men and women who listen to Nārada's advice are sure to leave their home and become mendicants. Guileful at heart, he bears on his person the marks of a pious man; he would make everyone just like himself. Relying on his words you crave for a husband who is apathetic

by nature, devoid of attributes, shameless, homeless and naked, who has an inauspicious look about him, wears a string of skulls around his neck, is without a family and has serpents for his ornaments. Tell us, what happiness do you expect by obtaining such a husband of You have fallen an easy prey to the machinations of that imposter! Siva married Sati at the intercession of some friends; but later on he abandoned her and left her to die. (1-4)

#### दो॰—अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥

"Siva is care-free now; he lives on alms and enjoys a sound sleep. Can women ever stay in the house of habitual recluses ? (79)

चौ०—अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा॥
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गाविह बेद जासु जस लीला॥ १॥
दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपित पुर बैकुंठ निवासी॥
अस बरु तुम्हिह मिलाउब आनी। सुनत बिहिस कह बचन भवानी॥ २॥
सस्य कहेटु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटै बरु देहा॥
कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥ ३॥
नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवनु उजरउ निहं दरऊँ॥
गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥ ४॥

"Even now accept our advice, we have thought of an excellent match for you—exceptionally good-looking, pious, agreeable and amiable, whose glory and exploits are sung by the Vedas. He is free from blemish, is a mine of all virtues and the lord of Laksmi (the goddess of prosperity) and has His abode in Vaikuntha. Such a suitor we shall unite with you." Hearing this, Bhavānī laughed and said, "You have rightly observed that this body of

mine is begotten of a rock: I would sooner die than give up my tenacity. Gold is another product of rock which does not abandon its character even on being consigned to fire. I may not ignore Nārada's advice; whether my house is full or desolate, I fear not. He who has no faith in the words of his preceptor cannot easily attain either happiness or success even in a dream.

(1-4)

#### दो --- महादेव अवगुन भवन बिष्तु सकल गुन धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥ ८०॥

"The great god Siva may be full of faults and Visnu may be a repository of all virtues. One is, however, concerned with him alone who gladdens one's heart.

चौ०-जौं तुम्ह मिलतेह प्रथम मुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ अब मैं जन्म संभु हित हारा। को गुन दूषन करें बिचारा॥ १॥ तुम्हरे हठ हृद्यँ बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी॥. आल्सु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥ २॥ कौतुकिअन्ह हमारी । बरडँ संभु न त रहउँ कुआरी ॥ कोटि लगि स्गर ·उपदेस् । आपु कहहिं त कर सत बार महेसू॥ ३॥ नारद परडँ कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनह भयउ बिलंबा ॥ प्रेम् बोले मनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ४ ॥

"Had you met me earlier, O great sages! I would have listened to your advice with reverence. But now that I have staked my life for Sambhu, who will weigh His merits and demerits? If you are specially bent upon uniting a pair and cannot help negotiating a match, there is no dearth of suitors and maidens; and those who take delight in such games know no weariness. As for myself I must wed Sambhu or remain a virgin, no matter if I have to continue

the struggle for ten million lives. I will not disregard Nārada's admonition even if Sambhu Himself tells me a hundred times to do so" "I fall at your feet," continued Pāryatī, the

Mother of the universe, "please return to your home. It is already late." Seeing Pārvatī's devotion the enlightened sages exclaimed, "Glory, all glory to You, O Bhavānī, Mother of the universe (1-4)

#### दो॰ नुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥ ८१॥

"You are Māyā, while Śiva is God Himself; You are the parents of the whole universe." Bowing their head at the feet of Pārvatī, they departed. A thrill ran through their frame again and again. (81)

पठाए । करि बिनती गिरजहिं गृह ल्याए ॥ चौ०--जाइ मनिन्ह हिमवंत बहरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सनाई ॥ १ ॥ सनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि मगन सिव गवने गेहा ॥ थिर करि तब संभु सुजाना। छगे करन रघुनायक ध्याना ॥ २ ॥ काला । भुज प्रताप तेहि असर भयउ बल तेज बिसाला ॥ लोकपति जीते। भए देव संपति रीते ॥ ३ ॥ तेहिं सुख जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध छराई॥ पुकारे । देखे बिधि बिरंचि जाइ सब देव दखारे॥ ४॥ तब सन

The sages went and despatched Himavan to Girijā and he with many entreaties brought her home. The seven seers then called on Siva and told Him the whole history of Umā. Siva was enraptured to hear of her love, and the Saptarsis gladly went home. The allwise Sambhu then concentrated His mind and began to meditate on the Lord of Raghus. A demon, Tāraka by name, flourished in those days; his

strength of arm, glory and majesty were great indeed. He conquered all the spheres as well as the guardians of those spheres; all the gods were robbed of their happiness and prosperity. Knowing neither age nor death, he was invincible. The gods fought many a battle with him and lost them. They then went to Viranchi (Brahmā) and told him their grievances. The Creator found all the gods miserable. (1-4)

#### दो॰—सब सन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तब होइ। संभु सुक संभूत सुत पहि जीतइ रन सोइ॥ ८२॥

Brahmā reassured them all saying, "The demon shall die only when there is a son sprung from the loins of Sambhu; for he alone can subdue the demon in battle.

(82)

चौ०—मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर किरहि सहाई॥
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ १॥
तेहिं तपु कीन्ह संभु पित लागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥
जदिप अहइ असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥ २॥
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब विवाहु वरिआई॥ ३॥

#### एहि बिधि भलेहिं देव हित होई। मत अति नीक कहड़ सबु कोई॥ अस्तित सुरन्ह कीन्हि अति हेत्। प्रगटेउ विषमवान झषकेत्॥ ४॥

"Hearing what I say, act accordingly; God will help you and the plan will succeed. Satī, who left her body at the sacrifice performed by Dakṣa, has been born again in the house of Himāchala. She has undergone penance for winning the hand of Sambhu; while Siva has renounced everything and sits absorbed in contemplation. Although it is most unseemly, yet hear one proposal of mine. Approaching Cupid (the god of love), send him to Siva; and let

him disturb the serenity of Sankara's mind. Then we shall go and bow our head at Siva's feet and prevail on Him to marry even against His will. In this way alone may the interests of the gods be served.'' "The idea is excellent," everyone said. The gods then prayed with great devotion and the god of love, armed with five \* arrows and having a fish emblazoned on his standard, appeared on the scene.

(1-4)

#### दो॰—सुरन्ह कही निज विपति सब सुनि मन कीन्ह विचार । संभु विरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥

The gods told him all their distress; hearing their tale, the god of love pondered and spoke thus with a smile, "I expect no good results for myself from hostility to Sambhu. (83)

काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ पर हित लागि तजह जो देही। संतत संत प्रसंसिहं अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर संहित सहाई॥ बिचारा । सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥ २ ॥ हृदयँ ਚਲਰ अस बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ प्रभाउ तब आपन बारिचरकेत् । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत् ॥ ३ ॥ कोपेउ जबहिं नाना । धीरज ग्यान बिग्याना ॥ ब्रह्मचर्ज धरम बत संजम बिरागा । सभय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ ४ ॥ जोग सदाचार जप

"However, I shall do your work; for the Vedas say benevolence is the highest virtue. The saints ever praise him who lays down his life in the service of others." So saying, the god of love bowed his head to all and departed with his associates, the bow of flowers in hand. While leaving, Love thought within himself that hostility to Siva would mean sure

death to him. He then exhibited his power and brought the whole world under his sway. When the god of love (who bears a fish for his emblem) betrayed his anger, all the barriers imposed by the Vedas were swept away in a moment. The whole army of Viveka (discriminating knowledge),—continence, religious vows, self-restraint of many kinds, fortitude, piety, spiritual

<sup>\*</sup> The white lotus, the Asoka flower, the mango blossom, the jasmine and the blue lotus—these are the five kinds of arrows with which the god of love is believed to be armed.

wisdom and the knowledge of qualified divinity both with form and without form, morality, muttering of prayers,

Yoga (contemplative union with God), dispassion and so on, fled in panic. (1-4)

छं॰—भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन्ह महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥

Viveka took to flight with his associates; his great warriors turned their back on the field of battle. They all went and hid themselves in mountain-caves in the form of sacred books at that time. There was commotion in the world and everybody said, "My goodness, what is going to happen? What power will save us? Who is that superhuman being with two heads, to conquer whom the lord of Rati\*, Love, has lifted his bow and arrows in rage?

### हो --- जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । ते निज निज मरजाद तिज भए सकल वस काम ॥ ८४ ॥

Whatever creatures existed in the world, whether animate or inanimate and bearing masculine or feminine appellations, transgressed their natural bounds and were completely possessed by lust. (84)

चौ - सब के हृदयँ मदन अभिलाषा। लता निहारि नवहिं तरु साखा॥ नदीं उमिंग अंबुधि कहूँ धाई । संगम करहिं तलाव असि दसा जड़न्ह के बरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी॥ जल थलचारी। भए कामबस बिसारी ॥ २ ॥ पस पच्छी नभ समय मदन अंध ब्याकुल सब लोका । निसि दिन निहं अवलोकहिं कोका ॥ किंनर ब्याला । प्रेत पिसाच देव-दनुज नर भूत बेताला ॥ ३ ॥ इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ महामुनि जोगी। तेपि सिद्ध विरक्त कामबस भए बियोगी ॥ ४ ॥

The minds of all were seized with lust; the boughs of trees bent low at the sight of creepers. Rivers in spate rushed to meet the ocean, lakes and ponds united in love with one another. Where such was reported to be the case with the inanimate creation, who can relate the doings of sentient beings? Beasts that walk on land and birds traversing the air, and water lost all

sense of time and became victims of lust The whole world was blinded with passion and agitated. The Chakravāka birds, (ruddy geese) tregarded neither day nor night. Gods, demons, human beings, Kinnaras (a class of demigods), serpents, evil spirits, fiends, ghosts and vampires—I have refrained from dwelling on the condition of these, knowing them to be

<sup>\*</sup> The name of Leve's wife.

<sup>†</sup> The red gander and goose are said to unite only during the daytime. They cannot meet at night even if there is no physical barrier between them. During the brief span of time referred to above they ignored this natural bar and met even during the night.

eternal slaves of passion. Even Siddhas (spiritual adepts), great sages who had no attraction for the world and Yogis

(mystics) gave up their Yoga (contemplative union with God) under the influence of lust. (1-4)

छं॰—भए कामवस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै। देखिंह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ अवला विलोकिहें पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामयं। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥

Even great YogIs and ascetics were completely possessed by lust, to say nothing of low-minded people? Those who till lately looked upon the animate and inanimate creation as full of Brahma (God) now saw it as full of the fair sex. Women perceived the whole world as full of men; while the latter beheld it as full of women. For nearly an hour this wonderful game of Love lasted in the universe.

#### सो॰—धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥ ८५॥

Nobody could remain self-possessed; the hearts of all were stolen by the god of love. They alone could hold their own against him, to whom the Hero of Raghu's race extended His protection. (85)

चौ • — उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जौ लगि कामु संभु पिह गयऊ॥

सिविह बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू॥ १॥

भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतिर गएँ मतवारे॥

रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरेष दुर्गम भगवाना॥ २॥

फिरत लाज कछु करि निह जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥

प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ ३॥

बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा॥

जह तह जनु उमगत अनुरागा। देखि मुपुह मन मनसिज जागा॥ ४॥

The wonder lasted for an hour or so till the god of love reached Sambhu. Cupid trembled at the sight of Siva; the whole world returned to itself. All living beings regained their peace of mind at once, even as the intoxicated feel relieved when their spell of drunkenness is over. The god of love was struck with terror at the sight of Bhagavan Rudra (Siva), who is so difficult to conquer and so hard to comprehend. He felt shy in retreating

and was incapable of doing anything; ultimately he resolved upon death and devised a plan. He forthwith manifested the lovely spring, the king of all seasons; rows of young trees laden with flowers appeared so charming. Woods and groves, wells and ponds and all the quarters of heaven assumed a most delightful aspect. Everywhere nature overflowed with love as it were; the sight aroused passion even in dead souls. (1-4)

छं॰ जागइ मनोभव मुपहुँ मन वन सुभगता न परै कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ विकसे सरिन्ह वहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव किर गान नाचीहं अपलरा॥

Passion was aroused even in dead souls and the beauty of the forest beggared description. A cool, gentle and fragrant breeze fanned the fire of passion as a faithful companion. Rows of lotuses blossomed in lakes and swarms of charming bees hummed on them. Swans, cuckoos and parrots uttered their sweet notes; while celestial damsels sang and danced.

#### दो॰—सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत॥ ८६॥

The god of love with his army of followers exhausted all his numberless stratagems, Siva's unbroken trance, however, could not be disturbed. This made Cupid angry.

(86)

बर साखा। तेहि पर चढेंड मदनु मन माखा॥ चौ०—देखि रसाल बिटप संघाने । अति रिस तािक श्रवन लगि ताने ॥ १ ॥ निज सर बिसिख उर लागे। छटि समाधि संभु तब विषम छोभ्र बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ २॥ ईस मन कंपेउ त्रैलोका ॥ मदनु बिलोका । भयउ कोप पल्लव उघारा । चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ ३ ॥ सिवँ तीसर नयन सुर भए असुर सुखारी॥ भयउ जग भारी । डरपे हाहाकार साधक जोगी ॥ ४ ॥ भोगी। भए अकंटक समुझि कामसुखु सोचहिं

Seeing a beautiful bough of a mango tree, the god of love climbed up to it in a mood of frustration. He joined his five arrows to his bow of flowers, and casting an angry look drew the string home to his very ears. He discharged the five sharp arrows, which smote the breast of Siva. The trance was now broken and Sambhu awoke. The Lord's mind was much agitated. Opening His eyes He looked all round. When He saw Cupid hiding behind

mango leaves, He flew into a rage, which made all the three spheres tremble. Siva then uncovered His third eye; the moment He looked at the god of love the latter was reduced to ashes. A loud wail went up through the universe. The gods were alarmed, while the demons were gratified. The thought of (loss of) sense-delights made the voluptuary sad; while the striving Yogis were relieved of a thorn as it were. (1—4)

छं॰—जोगी अकंटक भए पित गित सुनत रित मुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करित संकर पिहं गई॥ अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अवला निरिख बोले सही॥ The YogIs were freed from torment; while Rati (wife of the god of love) fainted as soon as she heard of the fate of her lord. Weeping and wailing and mourning in various ways she approached Sankara; and making loving entreaties in divergent forms she stood before the Lord with clasped hands. Seeing the helpless woman, the benevolent Lord Siva, who is so easy to placate, prophesied as follows:—

#### दो॰—अब तं रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। विनु वपु व्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥ ८७॥

"Henceforth, O Rati, your husband shall be called by the name of Ananga (bodiless'); he shall dominate all even without a body. Now hear how you will meet him again. (87)

अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ चौ०—जब जदुबंस कृष्न होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥ १॥ तनय संकर बानी। कथा अपर अब कहउँ बखानी॥ गवनी -सुनि पाए । ब्रह्मादिक बैकंठ देवन्ह समाचार सब सिधाए ॥ २ ॥ बिश्न बिरंचि क्रपानिकेता ॥ समेता। गए जहाँ सिव प्रथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए अवतंसा ॥ ३ ॥ प्रसन्न चंद्र बृषकेतु । कहतृ क्रपासिध अमर आए केहि हेत् ॥ प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ॥ ४ ॥ तुम्ह

"When Śrī Kṛṣṇa will descend in the line of Yadu to relieve the earth of its heavy burden, your lord will be born again as His son (Pradyumna); this prediction of Mine can never be untrue." Hearing the words of Śankara, Rati went away. I now proceed to relate the subsequent part of the story. When Brahmā (the Creator) and the other gods received all the tidings, they repaired to Vaikuṇṭha (the abode of God Viṣṇu). Thence all the gods, including Viṣṇu and Virañchi (Brahmā),

went where the all-merciful Siva was. They severally extolled and won the pleasure of the Lord whose crest is adorned by the crescent. Siva, who is an ocean of compassion and has a bull emblazoned on His standard, said, "Tell me, immortals, what has brought you here?" To this Brahmā replied, "Lord, You are the inner controller of all, even then, my master, my devotion to You urges me to make the following submission:—

(1-4)

#### दो॰—सकल सुरन्ह के हृद्यँ अस संकर परम उछाहु। निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार विवाहु॥ ८८॥

"The heart of all the immortals is seized with a dominating impulse. They long to witness Your wedding with their own eyes, my lord. (88)

चौ०---यह उत्सव देखिअ भरि छोचन। सोइ कञ्च करहु मदन मद मोचन॥
कामु जारि रित कहुँ बरु दीन्हा। कृपासिंधु यह अति भछ कीन्हा॥ १॥
सासित करि पुनि करिंह पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥
पारवरीं तप्र कीन्ह अपारा। करह तासु अब अंगीकारा॥ २॥

सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी। ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी॥
तब देवन्ह दुंदुभीं बजाई। बरिष सुमन जय जय सुर साईं॥ ३॥
अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतिहं बिधि गिरिभवन पठाए॥
प्रथम गए जहँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ ४॥

"O humbler of the pride of Love! Devise some means whereby we may be enabled to feast our eyes on this glad event. Having burnt the god of love You have done well in granting a boon to Rati, O ocean of compassion. Having meted out punishment, good masters shower their grace as a matter of course such is their natural habit. Pārvatī has practised penance the magnitude of which cannot be estimated, kindly accept her now." Hearing the entreaty of Brahmā

and remembering the words of the Lord (Śrī Rāma), Śiva gladly said, "Amen!" The gods thereupon sounded their kettledrums, and raining down flowers they exclaimed, "Victory, victory to the Lord of celestials" Considering it to be an opportune moment, the seven seers arrived on the scene. Brahmā immediately sent them to the abode of Himavān. They approached Bhavānī in the first instance and addressed the following sweet yet deceptive words to her:— (1—4)

#### दो॰—कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस। अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस॥ ८९॥

"Relying on the advice of Nārada you would not heed our remonstrances then. Your vow has failed now; for the great Lord Siva has burnt the god of love!" (89)

#### [ PAUSE 3 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

चौ०-सुनि बोलीं भवानी । उचित कहेह सुनिबर बिग्यानी ॥ मुसकाइ जान कास अब जारा । अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ १ ॥ सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अमोगी॥ जान सदा जों में सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ।। २ ॥ सुनह सुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ हमार पन जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ जो कहा हर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ तात अवसि नसाई । असि मन्मथ महेस की नाई ॥ ४ ॥ सो

Hearing this, Bhavānī smiled and said, "O great and illumined sages, you have spoken aright. According to your belief it is only now that Sambhu has burnt the god of love and that till now He was smitten with love. To my mind, however, Siva is eternally in rapport with the Infinite, unbegotten, irreproachable, passionless and without enjoyment. Knowing Him as such, if I have served Him lovingly in thought, word and deed,

then hear, O great sages: the gracious Lord will accomplish my vow. Your statement that Hara has burnt the god of love betrays woeful lack of thought in you. Fire, my friends, possesses this inherent property that frost can never approach it: in case it does it must mevitably perish. Similar is the case with the god of love and the great Lord Siva.

(1-4)

#### दो॰—हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास। चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥९०॥

Hearing the words of Bhavānī and perceiving her devotion and faith, the sages were gladdened at heart. Bowing their head to Her, they went to Himavān. (90)

चौ०—सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुःखु पावा ॥
बहुरि कहेउ रित कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ १ ॥
हदयँ बिचारि संसु प्रभुताई । सादर मुनिबर छिए बोलाई ॥
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥ २ ॥
पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गिह पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न हृद्यँ समाती ॥ ३ ॥
लगन बाचि अज सबिह सुनाई । हरपे मुनि सब सुर समुदाई ॥
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥ ४ ॥

They related the whole episode to him and he was much grieved to hear how Siva had burnt Love. The sages then told him of the boon granted to Rati and Himavān was much relieved to learn this. Recalling to his mind the glory of Sambhu, Himāchala respectfully summoned great sages. He had an auspicious date, asterism and hour ascertained and speedily got the exact time of wedding fixed and noted down according to the Vedic precepts. Himāchala handed over the note recording

the exact time of wedding to the seven seers, and clasping their feet made entreaties to them. Calling on Brahmā they delivered the note to him; and as he went through it his heart overflowed with joy. Brahmā read the note aloud to all; the sages as well as the whole concourse of gods was delighted to hear it. Flowers were showered from the air, music flowed from various instruments and auspicious jars were placed in all directions.

(1-4)

#### दो॰ छंगे सँवारन सकल सुर बाहन विविध विमान। होहिं सगुन मंगल सुमद करहिं अपछरा गान॥ ९१॥

All the gods began to adorn their vehicles and aerial cars of various kinds; happy and auspicious omens were visible and celestial damsels sang for joy.

चौ०—सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौह सँवारा॥ ब्याला । तन बिभृति पट केहरि छाला ॥ १ ॥ कंडल पहिरे संदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत अजंगा ॥ गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव बेष सिवधाम क्रपाला ॥ २ ॥ अरु डमरु बिराजा । चले बसहँ चढ़ि बाजिह बाजा ॥ त्रिस्ल सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ३॥ सिवहि आदि सुरब्राता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता॥ बिष्न बिरंचि सब भाँति अनुपा। निर्दे बरात दूछह अनुरूपा॥ ४॥ स्र

The attendants of Sambhu began to adorn their lord. His matted locks were formed into a crown and decked with a crest of serpents. He had serpents for His ear-rings and bracelets, smeared His person with ashes and wrapped a lion's skin round His loins. He bore the crescent on His charming brow and the river Gangā on the crown of His head and had three eyes and a serpent for the sacred thread. His throat was black with the poison swallowed by Him at the beginning of creation and had a wreath of human skulls about His neck. Thus clad in a ghastly attire, He was

nonetheless an embodiment of blessings and merciful to the core. A trident and a Damaru (a small drum shaped like an hour-glass) adorned His hands. Siva rode on a bull while musical instruments played. Female divinities smiled to see Him. "The world has no bride worthy of the bridegroom," they said to one another. Visnu, Brahmā and hosts of other gods joined the bridegroom's procession and rode on their respective vehicles. The gathering of the immortals was incomparable in every respect, the procession, however, was hardly worthy of the bridegroom. (1-4)

#### दो • — बिष्नु कहा अस विहसि तब बोलि सकल दिसिराज। बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज॥ ९२॥

God Viṣṇṇ then called all the guardians of the different quarters and smilingly said, "Every one of you should march separately, each with his own retinue.

चौ०-वर अनुहारि बरात न भाई। इँसी करैहह पर पुर जाई॥ बिष्तु बचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने॥ १॥ मुसुकाहीं । हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं ॥ मनहीं सन महेस अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। शृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ २॥ आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ सिव अनुसासन सुनि सब बेषा । बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ ३ ॥ बाहन नाना मुख काहु। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहु॥ कोउ मुखहीन बिपुल बिपुल नयन कोउ नयन बिद्दीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना॥ ४॥

"The procession, brothers, is no way worthy of the bridegroom; you will make yourself a butt of ridicule in a strange city!" Hearing the words of Visnu, the gods smiled and parted, each with his own group. The great Lord Siva laughed in His sleeves and noticed that Śrī Hari's humour never failed. As soon as He heard these most pleasing remarks of His beloved friend, He sent Bhṛngī to call all His attendants. And they all came

when they heard Siva's command and bowed their head at the lotus feet of their lord. Siva laughed to see His host in their motley attire riding every kind of vehicle. Some were headless, while others were hydra-headed monsters; some were without hands and feet, while others had numerous hands and feet. Some had numerous eyes, while others had no eyes at all; some were stout and well-built, while others had very slim bodies. (1-4)

छं --- तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति घरें। भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥

#### खर स्वान सुअर सुकाल मुख गन वेष अगनित को गनै। बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं वनै॥

Some had lean and thin bodies, while others were very stout; some were tidy, while others had dirty habits. They had frightful ornaments, carried skulls in their hands and were all smeared with fresh blood. They bore heads of donkeys, dogs, swine and jackals and the varieties of their clothes could not be counted. The troops of spirits, goblins and fairies of various kinds beggared description.

#### सो॰—नाचोहें गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत वोछहिं वचन विचित्र विधि॥ ९३॥

The ghosts danced and sang, they were all extremely fantastic. They looked most absurd and spoke words in a peculiar style. (93)

तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहि मग जाता॥ चौ०--जस दलह हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना॥ १॥ सैक सकल जहँ लगि जग माहीं। लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं॥ तलावा । हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥ २ ॥ सागर नदीं धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ संदर तन गेहा । गावहिं संगळ त्रहिनाचल सहित सनेहा ॥ ३ ॥ गए गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥ प्रथमहिं गिरि सुहाई । लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥ ४ ॥ सोभा अवलोकि प्र

The procession was now quite worthy of the bridegroom; the processionists indulged in galeties of various kinds as they went along. On the other side Himāchala erected a most wonderful pavilion which beggared description. As many mountains as existed in the world, small or big, more than man can count, and the whole host of woods, seas, rivers and ponds\* were all invited by Himachala. Capable taking any form they liked. of

they assumed handsome figures and repaired to the house of Himālaya along with their retinues and fair consorts. They all sang festive songs out of affection. The mountain-king had already caused a number of houses to be tastefully decorated; all the guests were lodged therein, each occupying a house befitting one's status. The splendour of the city was so captivating that after a glance at it the creative skill of Brahmāhimself looked very small. (1—4)

छं॰ — छघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं॥

<sup>\*</sup> According to the Hindu scriptures every natural object is believed to be presided over by a spirit; it is these spirits that are referred to here.

A glance at the beautiful city made the creative art of Brahmā himself pale into insignificance. Groves and gardens, wells and ponds and rivers, all looked charming beyond words. Every house was decorated with a number of triumphal arches, flags and buntings. Men and women of the city were so lovely and ingenious that they enraptured the hearts even of sages.

#### दो॰-जगदंवा जहँ अवतर्ग सो पुरु बरनि कि जाइ। रिद्धि सिंद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ॥ ९४॥

The city in which the Mother of the universe had bodied Herself forth baffled all description. Prosperity and success, wealth and happiness were always on the increase there and presented a new aspect. (94)

बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ चौ०-नगर निकट बनाव सिज बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ १॥ हियँ हरषे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी॥ सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥२॥ धीरज तहँ रहे सयाने। बालक धरि सब लै जीव पराने ॥ गएँ भवन पूछिहिं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता॥ ३॥ कहिअ काह कहि जाइ न बाता। जम कर धार किथों बरिआता॥ बौराह बसहँ असवारा । ब्याल बिभूषन कपाल छारा ॥ ४ ॥

When it was heard that the bridegroom's procession was close at hand, there was commotion in the city, which added to its charm. Adorning themselves and decorating their vehicles of various kinds, a party proceeded in advance to receive the procession with due honour. They were gladdened at heart to see the gathering of the immortals. And they were all the more happy to behold Sri Hari (Viṣṇu) But when they started looking at Siva's retinue, every animal they rode started back and fled in panic. The adults

recovered themselves and remained where they were, while every child that came ran for its life. On their reaching home when their parents questioned them, they spoke as follows, their limbs still shaking with fear, "What shall we say The sight was such as could not be described. We wonder whether it was a bridegroom's procession or the army of Death. The bridegroom is a maniac, riding on a bull; serpents, skulls and ashes are his ornaments

(1-4)

छं॰—तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा विवाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥

"His body is smeared with ashes and adorned with serpents and skulls. He is naked, has matted hair on his head and is dreadful to look at. He is accompanied by ghosts and evil spirits, goblins and fairies and demons with a

frightful countenance. He who survives on seeing the bridegroom's procession is a man of great luck indeed and he alone will witness the wedding of Umā." These were the words uttered by the children from house to house.

#### दो॰—समुझि महेस समाज सब जनि जनक मुसुकाहिं। बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिं॥ ९५॥

The parents smiled; for they knew that the children were talking of Śiva's retinue. They reassured the children in many ways and said, "Be not afraid, there is no cause for fear." (95)

चौ०—छै अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सहाए ॥ सँवारी । संग सभ आरती सुमंगल गावहिं नारी ॥ १ ॥ पानी । परिछन चली थार सोह बर हरिह हरवानी ॥ बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥ २ ॥ बिकट अति त्रासा। गए महेस भागि भवन पैठीं जहाँ जनवासा ॥ दुखु भारी । छीन्ही मेना हृदयँ भयउ बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ बैठारी । स्याम गोट सरोज नयन भरे जेहिं बिधि तुम्हिह रूप अस दीन्हा । तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥ ४ ॥

The party which had gone ahead to bridegroom's procession returned with the procession and assigned beautiful lodgings to all the guests. Menā (Pārvatī's mother) kindled auspicious lights for waving round the bridegroom and the women accompanying her sang melodious songs of rejoicing. A salver of gold adorned Mena's fair hands and she proceeded to welcome Lord Hara with great delight. women were seized with excessive fear when they saw Rudra (Siva) in frightful accourrements. They fled in great panic and entered the house; while the great Lord Siva repaired to the lodgings of the bridegroom's party. Menāwas sore distressed at heart and sent for Pārvatī. With great affection she seated her in her lap; and tears rushed to her eyes, which resembled a pair of blue lotuses. "To think that the Creator, who has made you so beautiful, should have been stupid enough to give you such a raving madman for a bridegroom! (1-4)

छं॰—कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हिह सुंदरता दई। जो फल्ल चिहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरिहं लागई॥ तुम्ह सिहत गिरि तें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं। घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करौं॥

"How strange that the Creator, who has made you so lovely, should have given you a crazy fellow for a bridegroom! A fruit which should have adorned the wish-yielding tree is helplessly appearing on a thorny Baboot. Taking you in my arms I would sooner fall from a mountain-top, crut myself into the flames or drown myself into the sea. Let my home be ruined and let me early a bad reputation throughout the world; but in no case would I marry you with this maniac so long as there is life in me."

#### दो॰—भईं विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि विलापु रोदित वदित सुता सनेहु सँभारि॥ ९६॥

All the ladies assembled there were distressed when they saw the consort of Himāchala sad. Recalling the affection of her daughter she wailed, wept and exclaimed as below:—

(96)

चौ० नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥
अस उपदेसु उमिह जिन्ह दीन्हा। बारे बरिह लागि तपु कीन्हा॥ १॥
साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ २॥
जननिहि बिकल बिलोकि भवानी। बोली जुत बिबेक मृदु बानी॥
अस बिचारि सोचिहि मित माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता॥ ३॥
करम लिखा जों बाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइअ काहू॥
तुम्ह सन मिटिहं कि बिधि के अंका। मातु ब्यर्थ जिन लेह कलंका॥ ४॥

"What harm have I done to Nārada that he should have ruined my happy home and tendered such advice to Umā as made her undergo penance for securing a crazy husband P In good sooth the sage is passionless and without affection: he has no wealth, no dwelling and no wife and is indifferent to all. That is why he destroys others' homes. He has neither shame nor fear. What does a barren woman know of

the pains of childbirth "" Seeing Her mother distressed, Bhavānī addressed the following soft yet prudent words to her. "Whatever is ordained by Providence cannot be altered Realizing this be not worried, mother. If I am destined to have a crazy husband, why should anyone be blamed for it ? Can you alter the decree of Providence? Therefore, take no reproach on you unnecessarily. (1-4)

छं॰—जिन छेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जहाँ पाउव तहीं॥ सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि विमोचहीं॥

"Take no reproach on you; cease lamenting this is no occasion for it. The amount of joy and sorrow that has fallen to my lot I must reap wherever I go." Hearing the soft and polite words of Umā all the ladies became sad. They blamed the Creator in many ways and tears flowed from their eyes.

#### दो॰—तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत॥९७॥

On hearing the news that very moment Himachala came to his house along with Narada and the seven seers. (97)

चौ०—तब नारद सबही समुझावा । पुरुब कथाप्रसंगु सुनावा ॥ बानी । जगटंबा सत्य सुनह मम भवानी ॥ १ ॥ तव सता अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संभ अजा निवासिनि ॥ अरघंग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ २ ॥ जनमीं जाई। नामु सती सुंदर प्रथम दच्छ तन पाई ॥ गृह सती संकरहि विवाहीं। कथा प्रसिद्ध जग माहीं ॥ ३ ॥ सकल संगा । देखेड वार आवत सिव पतंगा ॥ रघुक्ल कमल सिव कहा न कीन्हा। अम बस बेघु सीय कर छीन्हा॥ ४॥ मोह

Then Nārada reassured them all, narrating to them the past history of Umā. He said, "Menā, hear my true words: your daughter is none else than Bhavānī (the eternal Consort of Śiva), Mother of the universe. She is the unborn and imperishable divine energy, which has no beginning, She is Śambhu's inseparable half. She creates, maintains and then dissolves the universe and assumes the semblance of a material form of Her own will. First She was born

in the house of Dakṣa Satī was Her name and charming was Her form. Even in that incarnation Satī was married with Śankara. The story is well-known throughout the world. One day, while She was returning home with Śiva, She beheld Śrī Rāma, who is a sun as it were to the lotus-like race of Raghu. Bewildered by His sight, She did not listen to Śiva's advice and was beguiled into assuming the disguise of Sītā. (1—4)

छं॰—सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर बिरहें जाइ वहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनमि तुम्हरें भवन निज पित लागि दारुन तपु किया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया॥

"Śankara repudiated Her because She had offended Him by assuming the disguise of SItā. Separated from Hara, She then visited the sacrifice undertaken by Her father and burnt Herself in the fire of Yoga (meditation) there. Now, reborn in your house, She has undergone terrible penance for the sake of Her lord. Knowing this, give up all doubt, Girijā (your daughter) is ever beloved of Śankara."

#### दो॰ सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद॥ ९८॥

When they heard Nārada's explanation, the sadness of all was dispersed. In a trice the news spread from house to house throughout the city. (98)

चौ०—तब मयना हिमर्वतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद बंदे॥ नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर छोग सब अति हरषाने॥ १॥ छगे होन पुर मंगछगाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु ब्यवहारा॥ २॥ मो जेवनार कि जाड बखानी । बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी॥ बोल बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती॥३॥ सकल पाँति बेठी जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ जेवंत सुर जानी । लगीं देन गारीं मृदु बानी॥ ४॥

Then Menā and her consort Himavān rejoiced and bowed at Pārvatī's feet again and again. All the citizens, including men, women and children, youngmen as well as elderly people, were immensely delighted. Festive songs began to be sung in the city, vases of gold of every pattern were displayed by all. Dishes of various kinds were prepared in accordance with the processes given in gastrological works. Is it ever possible to describe

the varieties of dishes prepared in the house where lived Mother Bhavānī p Himāchala respectfully summoned all the members of the bridegroom's party, including Viṣṇu, Brahmā and other gods of all classes The dinner guests sat in many rows, and expert cooks began to serve. Finding the gods dining, batches of women began to banter and rail at them in pleasant strains.

(1-4)

छं॰—गारीं मधुर खर देहिं सुंदरि विंग्य वचन सुनावहीं। भोजनु करीहें सुर अति विलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं॥ जेवँत जो वढ़यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो। अचवाँइ दीन्हे पान गवने वास जहूँ जाको रह्यो॥

Charming women railed in sweet strains and poured innuendoes. The gods felt much amused to hear them and dired for an unusually long time. The joy that swelled at the dinner cannot be described even with millions of tongues. Having been served with water for rinsing their mouths at the end of the dinner, they were given betel-leaves; and then they returned to their respective lodgings.

#### दो॰—बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ। समय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ॥ ९९॥

The seven sages called once more and read out to Himavan the note recording the time fixed for the wedding; and perceiving that the hour had arrived, the latter sent for the gods.

(99)

सुर सादुर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन चौ०—बोलि सकल बिधान सँवारी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ १ ॥ बेद बेदी सुहावा । जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ सिंघासन् अति दिब्य सिरु नाई। हृद्यँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ २॥ बिप्रन्ह बोलाईं। करि सिंगारु सखीं लै आईं॥ मुनीसन्ह उमा सुर मोहे। बरने छवि अस जग कविं को है॥ ३॥ सकल रूप जानि भव भामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ जगदंबिका भवानी। जाइ न कोटिहुँ बद्न बखानी॥ ४॥ संदरता

Himavān politely sent for all the gods and assigned an appropriate seat to each of them. An altar was prepared in accordance with the Vedic ritual and women chanted charming festal strains. A divinely beautiful throne with the images of a pair of lions for its arms was placed on the altar, being a handiwork of the Creator himself, it beggared description. Bowing His head to the Brahmans and calling to His mind His own Master, the Lord of Raghus, Šiva

took His seat on the throne. The great sages then sent for Umā, who was brought in by Her girl companions richly adorned. All the gods were enraptured at Her beauty. What poet in the world could describe such loveliness Pecognizing in Her the Mother of the universe and Spouse of Siva, the divinities mentally bowed to Her. The perfection of beauty that Bhavānī was could not be adequately praised even with millions of tongues. (1-4)

छं॰ — कोटिहुँ वदन निर्ह वनै वरनत जग जनि सोभा महा। सकुचिह कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥ छिब खानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ। अवलोकि सकिह न सकुच पित पद कमल मनु मधुकर तहाँ॥

The superb beauty of the Mother of the universe could not be described even with millions of tongues. When even the Vedas, Sesa (the serpent-god) and Sāradā (the goddess of learning) shrink abashed, of what account is the dull-witted Tulasīdāsa P Mother Bhavānī, the mine of beauty, walked to the middle of the pavilion, where Siva was. Out of shyness She could not gaze on Her lord's lotus feet, although Her heart was fixed thereon like a bee.

#### दो॰—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जियँ जानि॥ १००॥

At the direction of the sages Sambhu and Bhavānī paid divine honours to Lord Gaṇapati. Let no one be puzzled to hear this; for one should bear in mind that gods have existed from time without beginning.\* (100)

चौ० - जिस बिबाह के विधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥ कन्या पानी। भवहि समरपीं जानि भवानी॥ १॥ गिरीस महेसा । हियँ हरषे तब सकल सुरेसा ॥ पानिग्रहन जब कीन्ह उचरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ २ ॥ बेदमंत्र मनिवर विधाना । सुमनवृष्टि नभ भे बिधि नाना ॥ बाजहिं बिबिध बाजन गिरिजा भयउ बिबाहू । सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥ ३ ॥ रथ नागा। धेन बसन मनि बस्तु बिभागा॥ दासीं भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ ४ ॥ अन्न कनकभाजन

<sup>\*</sup> Lord Ganapati is reputed to be an offspring of Siva and Parvati. It may, therefore, be asked how He came to be worshipped by the divine pair even at the time of their wedding. The poet meets this question by stating that Ganesa and the other gods are eternal and unbegotten and that they only appear to be born.

The great sages had the nuptial ceremony performed in all its details as laid down in the Vedas. Taking sacred Kuśa grass in his hand and holding the bride by Her hand, the mountainking Himālaya made Her over to Bhava (Śiva) knowing Her to be His eternal consort. When the great Lord Śiva took the hand of the bride, all the great gods were glad at heart. The principal sages chanted the Vedic formulas, while the gods exclaimed, "Victory, victory, all victory to Śankara!" Musical

instruments of various kinds were sounded and flowers of different varieties were rained down from the heavens. The wedding of Hara and Girijā was thus concluded. A spirit of rejoicing pervaded the whole universe. Menservants and maid-servants, horses and chariots, elephants and cows, raiment, jewels and various other articles and even so cart-loads of foodgrains and gold utensils were given as dowry, which was more than one could describe.

छं॰—दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहाो। का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ सिवँ कुपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥

Himāchala gave presents of various kinds as dowry; then, joining his palms, he said, "I have nothing to give You, Śankara, You have all Your desires sated!" He could say no more and remained clasping the latter's feet. The ocean of mercy that Śiva is reassured His father-in-law in every possible way. Then Menā, with her heart overflowing with love, clasped His lotus feet and said:—

### दो - नाथ उमा मम प्रान सम गृहिक करी करेहु। छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वरु देहु॥ १०१॥

"Lord, Umā is dear to me as life; take her as a maid-servant of Your house and forgive all her faults. Be pleased to grant this boon to me." (101)

चौ०—बहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननीं उमा बोलि तब लीनही। लै उछंग सुंदर सिख दीनही॥ १॥ करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीनिह कुमारी॥ २॥ कत बिधि सुजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ मै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी॥ ३॥ पुनि पुनि मिलति परित गहि चरना। परम प्रेमु कह्यु जाइ न बरना॥ सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥ ४॥

Sambhu comforted His mother-in-law in ways more than one; and she returned home bowing her head at His feet. The mother then sent for Umā, and taking Her into her lap gave Her the following excellent advice: "Ever adore the feet of Sankara this sums up the duty of a wife. Her husband is her deity; there is no other god for her "As she spoke these words, her eyes filled with tears and she pressed the girl to her bosom. "Why has god created woman in this world of One who is dependent on others can never dream of happiness." The mother was overwhelmed with emotion, but knowing as she did that it was not an opportune moment for

betraying one's weakness, she recovered herself. Menā met Pārvatī again and again and fell down clasping the girl's feet, her supreme love was beyond all words. Bidding adieu to all the ladies Bhavānī ran and clung to her mother's breast once more. (1-4)

छं॰—जननिहि वहुरि मिलि चली उचित असीस सव काहूँ दई ।
फिरि फिरि विलोकित मातु तन तब सखीं लै सिव वहिंगई ॥
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले।
सव अमर हरपे सुमन वरिष निसान नम वाजे भले॥

Taking leave of Her mother once more, Bhavānī departed; everyone uttered appropriate blessings to Her. She often turned back to have a look at Her mother; Her girl companions then took Her to Śiva Having gratified all beggars, Śankara proceeded to His home (Mount Kailāsa) with Umā. All the divinities delightfully rained down flowers and kettledrums produced a charming sound in the heavens.

#### दो॰ चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भाँति परितोषु करि विदा कीन्ह वृषकेतु॥ १०२॥

Himavān then accompanied Śiva in order to escort Him with great affection. Śiva, however, sent him back, consoling him in various ways. (102)

चौ०—तुरत गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥ भवन आए आद्र दान बिनय बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ संभु कैलासिंह आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥ पितु संभु भवानी । तेहिं सिंगारु न कहउँ बखानी ॥ २ ॥ जगत मातु बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसिंह कैलासा॥ गिरिजा नित नयऊ । एहि बिधि बिपुल काल चिल गयऊ ॥ ३ ॥ बिहार जनमेउ षटबद्न कुमारा । तारकु असुरु समर जेहिं मारा ॥ निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ४ ॥

The mountain-king returned home at once and summoned all other mountains and lakes. Himavan greeted them with due attention, gifts, polite words and great honour and allowed them all to depart. No sooner had sambhu reached Mount-Kailasa than all the gods returned to their respective realms. Sambhu and Bhavani are the parents of the universe; hence I refrain from portraying their amorous sports. Indulging in luxuries and enjoyments of various kinds the

divine pair lived on Mount Kailāsa along with Their attendants. Hara and Girijā enjoyed some new delight every day. In this way a considerable time elapsed. Thereafter was born to them a boy with six heads, who (later on) killed the demon Tāraka in battle. The story of Sanmukha (the six headed deity) is well-known in the Vedas, Tantras and Purānas, and the entire world knows it.

# छं॰—जगु जान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा। तेहि हेतु में वृपकेतु सुत कर चरित संछेपिहं कहा॥ यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहिंह जे गावहीं। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं॥

The tale of the birth, exploits, glory and surpassing strength of Sanmukha is known to the whole world. That is why I have briefly touched the narrative of Siva's son. Men and women who narrate or sing this story of the wedding of Umā and Sambhu shall ever rejoice in their auspicious undertakings as well as during festive occasions such as wedding etc.

#### दो॰—चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहिं पारु। वरने तुलसीदासु किमि अति मितिमंद गवाँरु॥ १०३॥

The exploits of Girijā's lord are illimitable like the ocean, even the Vedas cannot reach their end. How, then, can Tulasīdāsa, a most dull-witted clown, succeed in describing them o (103)

चौ०—संभु चिरत सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा॥
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिन्ह नीरु रोमाविल ठाढ़ी॥ ९॥
प्रेम बिबस सुख आव न बानी। दसा देखि हरषे सुनि ग्यानी॥
अहो धन्य तव जन्सु सुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा॥ २॥
सिव पद कमल जिन्हिह रित नाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥ ३॥
सिब सम को रघुपित ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सतौ असि नारी॥
पनु करि रखुपिन भगति देखाई। को सिव सम रामिह प्रिय भाई॥ ४॥

Bharadwāja was much delighted to hear the sweet and charming story of Sambhu's deeds. His passion for hearing the story grew to be inordinate; tears rushed to his eyes and the hair on his body bristled with joy. Overpowered with emotion he could not utter a word. The enlightened sage Yājñavalkya was delighted to see his condition. "Blessed indeed is your birth, O great sage," he said, "to you

the Lord of Gaurī is dear as life Those who love not Śiva's lotus feet cannot even dream of pleasing Rāma. A guileless love for Śiva's feet is the surest sign of a devotee of Rāma. Who is so faithful to the Lord of Raghus as Śiva, who renounced a sinless wife like Satī, and demonstrated ideal devotion to Rāma by His pledge of unswerving fidelity between Brother, whom does Rāma hold so dear as Śiva by (1-4)

## दो॰—प्रथमिंह में किह सिव चिरत वूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार॥ १०४॥

"Having begun by recounting the deeds of Siva I have come to know your secret. You are indeed a faithful servant of Rāma, free from all impurities. (104)

चो०—में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रखुपति लीला॥

सुनु मुनि आजु समागम तोरें। किह न जाह जस सुखु मन मोरें॥ १॥

राम चरिन अति अमित मुनीसा। किह न सकिं सत कोटि अहीसा॥

तद्पि जथाश्रुन कहउँ बखानी। सुमिरि गिरापिति प्रभु धनुपानी॥ २॥

सारद दाहनारि सम स्त्रामी। रामु सुत्रधर अंतरजामी॥

जेहि पर कृपा करिहं जनु जानी। किव उर अजिर नचाविहं बानी॥ ३॥

प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा॥

परम रम्य गिरिबह कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥ ४॥

I have come to know your virtues and disposition. Listen, therefore, while I narrate the story of the Lord of Raghus. O sage, I cannot say how glad I am at this meeting with you today. O lord of sages, the exploits of SrI Rāma are much beyond measure; even a thousand million Sesas (serpent-kings) cannot recount them. Nevertheless, fixing my thoughts on the Lord who wields a bow in His hand and is the lord of speech, I repeat the tale as I have heard it. Śāradā (the goddess of

speech) is like a puppet; while Śrī Rāma, the inner controller of all, is the master of the puppet show, who holds the strings in his hands. When He blesses a poet knowing him to be a devotee, He causes the goddess to dance in the courtyard of his heart. To Him, the benevolent Lord of Raghus, I bow and commence the recital of His fair virtues. Of all mountains the most charming and the best is Kailāsa, where Šiva and Umā eternally dwell.

(1-4)

### दो॰—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिवृंद। वसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुककंद॥ १०५॥

Hosts of Siddhas (adepts), ascetics and Yogis (mystics), as well as gods, Kinnaras and sages, all lucky souls, reside there and adore Siva, the root of all joy.

चौ०—हिर हर बिमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ निहं जाहीं॥
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नृतन सुंदर सब काला॥ १॥
त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया॥
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ॥ २॥
निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला॥
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन सुनिचीरा॥ ३॥
तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना॥
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छिब हारी॥ ४॥

Those who have their faces turned away from Hari and Hara and have no love for righteousness cannot even dream of going there. On the summit of that mountain exists a huge banyan

tree, which is ever young and is charming during all seasons. Fanned by cool, soft and fragrant breezes, its shade is very refreshing. It is the favourite resort of Siva, extolled by the Vedas.

Once upon a time the Lord betook Himself beneath the tree and was much gladdened at heart to see it. Spreading His tigerskin on the ground with His own hands, the all-merciful Siva sat down casually. His body fair in hue as the jasmine, the moon and the conch-shell; arms of inordinate length, a hermit's covering, consisting

of the bark of trees, wrapped round His loins. His feet resembling a pair of full-blown red lotuses and their toe-nails shedding a lustre which dispelled the darkness of the devotee's heart; serpents and the ashes serving as ornaments of the Slayer of Tripura and His countenance eclipsing the splendour even of the autumnal full moon (1-4)

#### दो॰—जटा मुकुट सुरसरित सिर छोचन निलन विसाल। नीलकंठ लावन्य निधि सोह वाल विधु भाल॥१०६॥

With His twisted coils of hair for a crown and the celestial stream (the Gangā) adorning His head, eyes as big as a pair of lotuses, throat dark with poison and with the crescent shining on His brow, the Lord looked like a veritable mine of beauty.

(106)

कामरिष कैसें । घरें सरीरु सांतरस जैसें ॥ चौ०-बेंडें सोह अवसरु जानी। गईं संभु पहिं मातु भवानी॥ १॥ भल प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसन् हर दीन्हा॥ कथा चित आई॥ २॥ बैरीं सिव समीप हरषाई । पुरुब जन्म अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी॥ हियँ हेनु सैलकुमारी ॥ ३ ॥ हितकारी । सोइ लोक सकल पूछन चह पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित बिस्वनाथ नाथ नर देवा। सकल करहिं पंकज सेवा॥ ४॥ पद अरु अचर नाग

Seated there, the Destroyer of Cupid looked like an incarnation of the sentiment of Quietism. Finding it a good opportunity, Mother Bhavānī called on Śambhu. In recognition of Her wifely love Lord Hara showed Her great courtesy and assigned Her a seat on His left side. Pārvatī gladly sat down beside Śiva and recalled the history of Her past life. Presuming that Her lord cherished in His heart greater love for

Her than before, Umā smilingly spoke the following sweet words to Him the Daughter of Himālaya sought to elicit from Her lord the story which is profitable to the whole world. "O Lord of the universe, O my Master, O slayer of the demon Tripura! Your glory is known to all the three spheres. Animate as well inanimate beings, Nāgas, men and gods, all do homage to Your lotus feet.

#### दो॰—प्रभु समरथ सर्वग्य सिव सकल कला गुन धाम। जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम॥ १०७॥

"My lord, You are all-powerful, all-wise and all-blissful, You are a repository of all arts and virtues and a storehouse of Yoga (askesis), wisdom and dispassion. Your Name is a wish-yielding tree as it were to the suppliant. (107)

चौ०—जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥
तो प्रभु हरहु मोर अग्याना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ १॥
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सिह कि दिरद् जिनत दुखु सोई॥
सिसभूषन अस हद्यँ बिचारी। हरहु नाथ मम मित अम भारी॥ २॥
प्रभु जे सुनि परमारथबादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥
सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिं रघुपित गुन गाना॥ ३॥
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपित सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥ ४॥

"O blissful Lord, if You are pleased with me and know me to be Your faithful servant, then, my Master, disperse my ignorance by repeating to me the various stories of the Lord of Raghus. Why should he who has his abode beneath a wish-yielding tree undergo the suffering born of want D Bearing this in mind, O Lord with the crescent on the forehead, dispel the great confusion of my mind. O Lord, the sages who discourse on

the supreme Reality speak of Rāma as the Brahma who has no beginning; Sesa and Sāradā, as well as the Vedas and the Purāṇas, all sing praises of the Lord of Raghus. You too, O Subduer of Love, reverently repeat the word 'Rāma' night and day. Is this Rāma the same as the son of the King of Ayodhyā or some other unborn, unqualified and imperceptible Being 0 (1-4)

#### दो॰—जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मित भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥ १०८॥

"If a king's son, how could he be Brahma (the Infinite) And if he were Brahma, how could his mind get unhinged by the loss of his wife When I see his acts on the one hand, and hear of his glory on the other, my mind gets utterly confused. (108)

चौ०—जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू ॥ १॥
मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥
तदिप मिलन मन बोधु न आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥ २॥
अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवउँ कर जोरें॥
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि कोधा॥ ३॥
तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥
कहहु पुनीत राम गुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ ४॥

"If, my lord, there is any other desireless, all-pervading and all-powerful Brahma, instruct me about the same. Be not angry at my folly, but take steps to wipe out my ignorance. In the wood (in my previous birth) I witnessed

Śrī Rāma's glory, although I was too awe-stricken to tell You. Yet, my mind was so impure that I did not understand, and I reaped a good return for my folly. Some doubt still lingers in my mind. Be gracious to me, I implore

You with joined palms. Lord, You instructed me then in ways more than one, yet I did not understand. Do not allow this thought to anger You. I have no such delusion now: I find

developed in me a taste for hearing the story of Rāma. Recount the sacred virtues of Śrī Rāma, O Lord of immortals, having the serpent-king (Śeṣa) for an ornament. (1-4)

#### दो॰ —बंदउँ पद धरि धरिन सिरु विनय करउँ कर जोरि। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९॥

"Placing my head on the ground, I adore Your feet and entreat You with joined palms to recount the unsullied glory of the Chief of Raghus, giving in substance the conclusion of the revealed texts (the Vedas) on the subject. (109)

चौ०—जदिप जोषिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥
गूढ़ तत्त्व न साधु दुराविहें। आरत अधिकारी जह पाविहें॥ १॥
अति आरित पूछउँ सुरराया। रघुपित कथा कहहु किर दाया॥
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥ २॥
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचिरित पुनि कहहु उदारा॥
कहहु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥ ३॥
बन बिस कीन्हें चिरत अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥ ४॥

"Though as a woman I am not qualified to hear it, I am Your servant in thought, word and deed. Saints do not withhold even an esoteric truth wherever they find a man smitten with agony, and therefore qualified to receive it. I ask You with a heart sore distressed; be gracious enough to narrate the story of the Lord of Raghus. First tell me after a mature thought what makes the unqualified Brahma assume a qualified form. Then, my lord, relate the story of Śrī Rāma's descent, and tell me

next the charming exploits of His childhood. Then let me know how He wedded Janaka's Daughter, Sītā, and the fault for which He had to renounce His father's kingdom later on. Then describe the innumerable deeds performed by Him while He lived in the forest; and further tell me, my lord, how He killed Rāvaṇa. Then relate, O blissful Śankara, all the numerous sports that were enacted by Him after His coronation.

(1-4)

#### दो॰ वहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम॥११०॥

"Thereafter relate, O gracious Lord, the miracle wrought by Rāma, viz., how that Jewel of Raghu's line proceeded to His divine Abode along with all His subjects.

चौ०—पुनि प्रभु कहहु सो तस्त्र बस्तानी । जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ १ ॥ अंगरेड राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबेका॥

जो प्रभु में पूछा निहं होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई॥ २॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पावँर का जाना॥

प्रस्न उमा कै सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥ ३॥

हर हियँ राम चरित सब आए। प्रेम पुलक् लोचन जल छाए॥

अगिर्धुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ ४॥

"Then expound, my lord, the truth in the realization of which enlightened sages remain absorbed. And thereafter discuss in detail the conceptions of Devotion, Jñāna or Knowledge of the formless Absolute, Vijñāna or the Knowledge of qualified Divinity with and without form, and Dispassion. Over and above this, O Lord of purest understanding, reveal to me the many other mysteries connected with Rāma. And if there be anything which I have omitted to ask, do not keep it back, my gracious lord. You are the preceptor

of all the three spheres, so declare the Vedas; what can other poor creatures know o'' Siva was glad at heart to hear these questions of Umā, naturally pleasing and guileless as they were. All the exploits of Rāma flashed on His mind, the hair on His body bristled with rapture and His eyes filled with tears. The figure of Śrī Rāma was reflected on the mirror of His heart. This brought immense joy to Śiva, who is an embodiment of supreme bliss Himself.

(1-4)

#### दो॰—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपति चरित महेस तब हरियत बरनै लीन्ह॥१११॥

For an hour or so Siva was lost in the ecstasy of meditation. He then recovered Himself and thereafter began joyfully to tell the story of Rāma (111)

जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रज पहिचानें॥ चौ०--झुठेउ सत्य जाइ हेराई। जागें जथा सपन अम जाई॥ १॥ जेहि जानें जग सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ बंदडँ बालरूप अमंगल हारी । द्वउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ २ ॥ संगल भवन रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ करि प्रनाम गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ ३ ॥ धन्य धन्य प्रसंगा। सकल लोक जग पुँछेह रघ्रपति कथा पावनि गंगा॥ चरन अनुरागी । कीनिहह प्रस्न जगत हित लागी ॥ ४ ॥ रघुबीर त्रम्ह

"Due to lack of knowledge about Sri Rāma even the unreal passes for real, just as ignorance about a rope leads us to mistake it for a snake. Even so the moment we know Him the world of matter vanishes, just as the delusion of a dream disappears as soon as we wake up. Him do I reverence in

the form of a Child, the repetition of whose Name brings all kinds of success within our easy reach. May that Home of bliss and Bane of woe take compassion on me,—He who sports in the courtyard of King Daśaratha.'' After thus paying homage to Rāma, the Slayer of the demon Tripura joyfully

### Kalyana-Kalpataru.



The Child Rame

spoke in mellifluous accents as follows: "You are indeed blessed and worthy of applause, O daughter of the mountain-king; there is no such benefactor as you. You have asked me to repeat the history of the Lord of Raghus, which is potent enough to

sanctify all the spheres even as the Gangā purifies the whole world. You are full of love for the feet of the Hero of Raghu's race; You have put questions to Me only with an eye to the good of the world.

(1-4)

#### दो॰—राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तब मन माहि । सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछ नाहिं॥ ११२॥

"By the blessing of Rāma, O Pārvatī, not even in dream can grief, infatuation, doubt or error enter your mind, so far as I can judge. (112)

चौ०—तदपि असंका कीन्हिंह सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना ॥ १ ॥ नयनिह संत दुरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख वहर लेखा ॥ ते सिर कद तुंबरि समतुला। जे न नमत हरि गुर पद मूला॥ २॥ जिन्ह हरि भगति हृदयँ नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ जो नहिं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ३ ॥ निदुर सोइ छाती। सुनि हरि चरित न जो हरषाती॥ राम के लीला। सुर हित दनुज विमोहनसीला॥ ४॥ गिरिजा

"Yet you have expressed the same old doubts again, so that all those who repeat or hear this account may be benefited thereby. The ears of those who have never heard the stories of Śrī Harı are no better than snakeholes. The eyes of those who have not blessed them with the sight of saints are as good as the sham eyes in a peacock's tail. The heads that bow not at the soles of Śrī Hari or of one's preceptor are just like bitter pumpkins.

Those who have cherished not in their heart the spirit of devotion to Sri Hari are as good as dead, though living. The tongue that does not sing the praises of Rāma is just like the tongue of a frog. The heart which does not rejoice to hear the tales of Sri Hari is hard as adamant and cruel indeed. Hear, O Girijā, the exploits of Sri Rāma, which prove beneficial to the gods and mystify the demons.

(1-4)

#### दो॰—रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि। सतसमाज सुरहोक सब को न सुनै अस जानि॥११३॥

"Like the cow of plenty, the story of Rāma bestows all blessings on those who devote themselves to it; and the assemblages of saints are the various abodes of gods. Knowing this, who would not listen to it? (113)

चौ०—रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ाविनहारी॥ रामकथा कळि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ १॥

सहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ गुन चरित राम कीरति गुन नाना ॥ २ ॥ कथा अनंत राम भगवाना । तथा जधा श्रव जिस मित मोरी। किहहउँ देखि प्रीति अति तोरी॥ तदपि सहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाई॥३॥ सहज तव उमा मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेह भवानी॥ नहिं एक कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरिह सुनि ध्याना ॥ ४ ॥ कहा राम त्रस्ह

"The story of Rāma is the lovely clap of hand-palms, which scares away the birds of doubt. Even so the story of Rāma is an axe to the tree of Kaliyuga ( the impurities of the Kali age ), listen to it with reverence, O daughter of the mountain-king. The charming names of Śrī Rāma, as well as His virtues, stories, births and deeds have all been declared by the Vedas to be beyond number. As there is no end to the divine Rāma, even so His stories, glory and virtues are also endless. Yet, seeing your great love, I

will tell them even as I have heard of them to the best of my intellectual capacity Umā, your inquiries are naturally winning and delightful and such as are approved of by the saints; as for myself I am particulariy pleased to hear them. But there was one thing, Bhavānī, which I did not like, although you uttered it under a spell of delusion: you suggested that the Rāma whom the Vedas extol and on whom the sages contemplate is someone else!

(1-4)

#### दो॰ कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखंडी हिर पद विमुख जानिहं झूठ न साच॥ ११४॥

"Such words are spoken and heard by those vile men alone who are possessed by the devil of infatuation, are impious and averse to the feet of Śrī Hari and know no difference between truth and falsehood, (114)

अभागी। काई बिषय मुकुर मन छागी॥ अकोबिद अंध चौ०-अग्य कृटिल बिसेषी । सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी ॥ १ ॥ लंपट कपटी असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लासु नहिं हानी॥ कहहिं ते बेद नयन बिहीना। राम रूप देखिंहं किमि दीना॥२॥ मलिन ं अरु जिन्ह कें अगुन न सग्न बिवेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥ भ्रमाहीं । तिन्हिं कहत कछु अघटित नाहीं ॥ ३ ॥ हरिमाया बस जगत मतवारे । ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ बातंल बिबस भूत मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ ४ ॥ जिन्ह कृत सहामोह

"Foolish, ignorant and blind wretches, the mirror of whose heart is clouded by the film of sensuality, lecherous, deceitful and grossly perverse, who have never seen an assemblage of holy men even in a dream and who have no sense of gain and loss, they alone make statements which are repugnant to the

Vedas. The mirror of their heart is soiled and they have no eyes to see; how, then, can those wretched souls behold the beauty of Śrī Rāma ? For those who have no knowledge either of the unqualified Brahma or of qualified Divinity, who indulge in fantastic utterances of various kinds and who spin

round in this world under the influence of Śrī Hari's deluding potency, no assertion is too absurd to make. Those who are delirious or mad, those who

are possessed and those who are inebriated do not talk sense. None should give ear to the ravings of those who have drunk the wine of infatuation. (1-4)

#### सो॰—अस निज हृद्यँ विचारि तजु संसय भजु राम पद। सन् गिरिराजकमारि भ्रम तम रवि कर वचन मम॥ ११५॥

"Thus assured in your heart, discard all doubt and adore Śrī Rāma's feet. O daughter of the mountain-king, hear my words, which are sun-beams as it were for the darkness of error.

चौ०-सगुनहि अगुनहि नहिं कछ भेदा। गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥१॥ गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥ नास भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा॥ २॥ दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा छवलेसा॥ सिचिदानंद राम भगवाना । नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ ३ ॥ प्रकासरूप सहज अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ बिघाद ग्यान परेस पुराना ॥ ४ ॥ जाना । परमानंद जग राम

"There is no difference between qualified Divinity and the unqualified Brahma: so declare the sages and men of wisdom, the Vedas and the Puranas. That which is attributeless and formless, unborn, becomes imperceptible and qualified under the influence of the devotee's love How can the Absolute become qualified o In the same way as water and the hall-stone are nondifferent in substance. Infatuation is out of the question for Him whose very Name is like the sun to the darkness of error. Śrī Rāma, who is Truth. Consciousness and Bliss combined, is

like the sun; the night of ignorance cannot subsist in Him even to the smallest degree. He is the Lord whose very being is light, there is no dawn of understanding in His case. (For the dawn presupposes night and night there is none in the sunlight of Śrī Rāma.) Joy and grief, knowledge and ignorance, egoism and pride—these are the characteristics of a Jīva (finite being). Śrī Rāma is the all-pervading Brahma; He is supreme bliss personified, the highest lord and the most ancient Being. The whole world knows it.

(1-4)

#### दो॰—पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल्पानि मम स्वामि सोइ कहि सिवँ नायउ माथ॥ ११६॥

"He who is universally known as the Spirit, the fount of light, manifest in all forms and is the lord of life as well as of matter, that Jewel of Raghu's line is my Master." So saying Siva bowed His head to Him. (116)

चौ०—निज भ्रम नहिं स्मुझिंह अग्यानी । प्रभु पर मोह धरिंह जड़ प्रानी ॥ जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहिंह कुबिचारी ॥ १ ॥

लाएँ। प्रगट जुगल सिस तेहि के भाएँ॥ अंगुलि लोचन मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ २॥ अस विषद्वक राम डमा तें एक सचेता ॥ समेता । सकल एक जीव स्र विषय अनादि अवधपति सोई ॥ ३ ॥ जोई। राम प्रकासक कर सब राम् । मायाधीस ग्यान गुन धाम् ॥ प्रकासक जगत प्रकास्य मोह सहाया ॥ ४ ॥ तें माया । भास सत्य इव जड सन्यता जास्

"Fools do not perceive their own error: on the other hand, those stupid creatures attribute infatuation to the Lord, just as on seeing the sky covered with clouds, men of unsound judgment declare that the sun has been screened by the clouds. To him who sees with a finger stuck into his eyes the moon appears as doubled. Umā, infatuation is attributed to Rāma in the same way as darkness, smoke or dust appears in the sky. The objects of the senses, the senses and their presiding deities as well as the Jīva (embodied soul)—all these derive their illumination one from

the other. (That is to say, the objects are illumined by the senses, the senses are illumined by their presiding deities and the deities presiding over the senses are illumined by the conscious Self.) The supreme illuminator of them all is the eternal Rāma, King of Ayodhyā. The world of matter is the object of illumination, while Rāma is its illuminator. He is the lord of Māyā and the abode of wisdom and virtues. It is due to His reality that even unconscious Matter appears as real through ignorance.

(1-4)

#### दो॰ -- रजत स्रीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर वारि। जद्पि मृषा तिहुँ काळ सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥ ११७॥

"Just as a shell is mustaken for silver and a mirage for water even though the appearance is false at all times (in the past, present and future), nobody can dispel this delusion (117)

चौ०—एहि बिधि जग हिर आश्रित रहई। जद्दि असत्य देत दुख अहई॥
जौं सपनें सिर काटें कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ १॥
जासु कृपाँ अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा॥ २॥
बिनु पद चलइ सुनह बिनु काना। कर बिनु करम करह बिधि नाना॥
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ ३॥
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। यहइ घ्रान बिनु बास असेषा॥
असि सब भाँति अलोकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ ४॥

"In a like manner is this world of matter superimposed on Hari. Though unreal, it gives us pain nonetheless, just as if a man's head is cut off in a dream, he is not rid of pain till he

wakes. Girijā, He whose grace wipes out such delusion is none else than the benevolent. Lord of Raghus. Nobody has been able to discover His beginning or end. Basing their conclusions on

speculation the Vedas have described Him in the following words. He walks without feet, hears without ears and performs actions of various kinds even without hands. He enjoys all tastes without a mouth (palate) and is a most clever speaker even though devoid

of speech. He touches without a body (the tactile sense), sees without eyes and catches all odours even without a nose (the olifactory sense). His ways are thus supernatural in every respect and His glory is beyond description. (1-4)

#### दो॰—जेहि इमि गाविह वेद वुध जािह धर्राह मुनि ध्यान। सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान॥ ११८॥

"He who is thus extolled by the Vedas and men of wisdom and whom the sages love to contemplate is no other than the divine Rāma, son of Daśaratha, lord of Ayodhyā, the friend of His devotees. (118)

न्हो०-कासीं अवलोकी । जासु नाम बल करडँ बिसोकी ॥ मरत जंतु प्रभ मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ ३ ॥ विबसह जास् कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ नर समिरन जे करहीं । भव बारिधि गोपद इव तरहीं ॥ २ ॥ नर भवानी । तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ॥ राम सो परमातमा संसय उर माहीं। ग्यान बिराग अस आनत सकल गुन जाहीं ॥ ३ ॥ सिव के अम भंजन बचना। मिटि गैं सब कुतरक के रचना॥ रघ्रपति प्रीति प्रतीती। दारुन पद असंभावना बीती ॥ ४ ॥

"When I behold any creature dying in the holy Kāśi (the modern Banaras), it is by the power of His Name that I rid it of all sorrow (liberate it). He is my lord, the Chief of Raghus, the sovereign of all creation, animate as well as inanimate, the witness of all hearts. If men repeat His Name even in a helpless state, sins committed by them in a series of previous existences are burnt away, while those who devoutly remember Him are able to cross the ocean of mundane existence as if it were a mere hollow made by

the hoof of a cow. Rāma is no other than that supreme Spirit, Bhavānī; your assertion that He is subject to delusion is wholly unwarranted. The moment a man harbours such a doubt in his mind, his wisdom, dispassion and all other virtues bid adieu to him." When Pārvatī heard Śiva's illuminating words, the whole structure of her sophistry collapsed. Attachment and devotion to the feet of the Lord of Raghus sprang in her heart and her shocking incredulity disappeared.

(1-4)

#### दो॰—पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥ ११९॥

Clasping the lotus feet of her lord again and again, and joining her lotuslike palms, Pārvatī spoke the following fine words, steeping them as it were in the nectar of love:— (119) चौ॰-सिस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी ॥ संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ १॥ कुपाल त्रह सब क्रपाँ बिषादा । सखी भयउँ प्रभू चरन नाथ अब गयउ प्रसादा ॥ सोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड नारि अयानी ॥ २ ॥ में पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभ प्रथम अबिनासी । सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ ३ ॥ चिनमय रास ब्रह्म हेत् । मोहि समझाइ नाथ धरेड नरतन केहि कहह ब्षकेत् ॥ प्रीति सनि परम बिनीता । रामकथा पुनीता ॥ ४ ॥ बचन पर

"Now that I have listened to Your words, which were refreshing as moonbeams, my ignorance, like the feverish heat of the autumnal sunshine, has faded away. You have removed all my doubt, O gracious Lord, and the reality of Rāma has been revealed to me. By Your grace, my lord, my gloom has been lifted and I feel happy now by the blessing of my lord's feet. Now, regarding me as Your slave, even though I am a woman, ignorant and stupid by

nature, answer my former question, if You are pleased with me, my lord. Rāma, I now understand, is no other than the indestructible Brahma (God), who is consciousness itself and who, though bereft of all, yet dwells in the heart of all. Why did He take the form of a human being D Explain this to me, O Śankara." Hearing Umā's most polite words and seeing Her unadulterated love for the story of Śrī Rāma,—

(1-4)

#### दो॰—हियँ हरपे कामारि तब संकर सहज सुजान। बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कुपानिधान॥ १२० (क)॥

-The all-merciful and all-wise Sankara, the Destroyer of Cupid, was glad at heart and, extolling Umā in so many ways, said:- (120 A)

### [ PAUSE 1 FOR A NINE-DAY RECITATION ] [ PAUSE 4 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

सो॰—सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।

कहा भुसुंडि वस्तानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १२० ( ख ) ॥
सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगें कहव ।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ॥ १२० (ग )॥
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित ।

मैं निज मित अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु॥ १२० (घ )॥

"Hear the blessed story of the holy Rāmacharitamānasa, which was narrated at length by the sage Bhusundi and heard by the king of birds, Garuda. I shall tell you later on how that great dialogue took place. First listen to the most charming and sanctifying story of His descent. The virtues, names, stories and forms of Śrī Hari are all unlimited, innumerable and immeasurable. Yet I proceed to tell them according to the best of my intellectual capacity; listen, Umā, with reverence (120 B-D).

चौ०—सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए॥ जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ १॥ हेतु हरि अवतार मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ बुद्धि अतर्क्य बेद पुराना । जस कछ कहिं स्वमित अनुमाना ॥ २ ॥ तद्वि मंत स्नि में सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ जब होड् धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥ ३॥ करिंह अनीति जाइ निंह बरनी । सीदिंह बिप्र धेनु सुर तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सजन पीरा ॥ ४ ॥

"Hark, O Girijā: the Vedas and the Tantras have sung numerous charming and sinless exploits of Śrī Hari. The cause of Śrī Hari's descent cannot be precisely stated. Listen, O sensible lady: Śrī Rāma is beyond the grasp of intellect, mind or speech such is my conviction. Yet, O charming lady, I tell you the reason as I understand it and even as the saints

and sages, the Vedas and the Purāṇas have stated according to their intellectual level Whenever virtue declines and vile and haughty demons multiply and work uniquity that cannot be told, and whenever Brahmans, cows, gods and earth itself are in trouble, the gracious Lord assumes various (transcendent) forms and relieves the distress of the virtuous. (1-4)

#### दो॰—असुर मारि थापिंह सुरन्ह राखिंह निज श्रुति सेतु। जग विस्तारींह विसद जस राम जन्म कर हेतु॥ १२१॥

"Killing the demons He reinstates the gods, preserves the bounds of propriety fixed by the Vedas, which represent His own breath, and diffuses His immaculate glory throughout the world. This is the motive of Śrī Rāma's descent. (121)

गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥ जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ १॥ दुइ कहउँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥ प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ २ ॥ हरि के देह तिन्ह पाई ॥ द्नउ भाई। तामस असुर बिग्र हाटकळोचन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ ३ ॥ अरु बिख्याता । धरि बराह निपाता ॥ ब्पू एक बीर होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥ ४ ॥

"Singing this glory the devotees cross the ocean of mundane existence; it is for the sake of His devotees that the compassionate Lord bodies Himself forth. The motives of Śrī Rāma's birth are many, each more wonderful than the other. I will refer to one or two such births at some length; please

listen attentively, O wise Bhavānī. Śrī Hari has two favourite gate-keepers, Jaya and Vijaya, who are known to everybody. Due to the curse of certain Brahmans (Sanaka and his three brothers) both these brothers were born in the accursed species of demons. One of them was known as Hiranyakasipu

and the other as Hiranyaksa. They became known throughout the universe as the tamers of the pride of Indra (the chief of gods) Both of them were celebrated heroes who came out victorious in battle. The Lord assumed the form of a Boar in order to kill

one of the two brothers (viz., Hiranyākṣa); while bodying Himself forth as a Man-Lion, He killed the other (Hiranyakaśipu) and spread the fair renown of His devotee, Prahlāda (Hiranyakaśipu's son).

(1-4)

#### दो॰—भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बळवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥ १२२॥

"It is these two brothers that were born again as the powerful and most valiant Rākṣasas, Rāvana and Kumbhakarna, who were great warriors and, as all the world knows, conquered even gods. (122)

भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना॥ चौ०--- सकत तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ १ ॥ बार पित कौसल्या बिख्याता ॥ अदिति तहाँ माता । दसस्थ बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ २ ॥ एहि देखि दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे॥ एक सुर कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महाबल संभ मरह न मारा ॥ ३ ॥ असुराधिप नारी । तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ ४ ॥ सती

"Even though slain by the Lord, the two brothers ( Hiranyākṣa and Hiranyakssipu) did not attain liberation, for the Brahmans had doomed them to three births. It was on their account that the Lover of the devotees bodied Himself forth on one occasion. In that birth Kasyapa and Aditi were His parents, who were known by the names of Dasaratha and Kausalyā respectively. This was how in one Kalpa ( round of creation ) the Lord descended from

heaven and performed purifying deeds on earth. In another Kalpa all the gods were worsted in their conflict with the demon Jalandhara. Seeing their distress Sambhu waged war against him, which knew no end, but the demon, who possessed a great might, could not be killed in spite of His best efforts. The wife of the demon chief was a most virtuous lady. Armed by her strength of character the demon could not be conquered even by the Vanquisher of Tripura. (1-4)

#### दो॰—छल करि टारेड तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहिं जानेड मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥ १२३॥

"By a stratagem the Lord broke her vow of chastity and accomplished the purpose of the gods. When the lady discovered the trick, she cursed Him in her wrath.

चौ०—तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकिनिधि कृपाल भगवाना ॥ तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हित राम परम पद दयऊ ॥ ९ ॥

कारन एहा । जेहि छगि राम धरी नरदेहा ॥ एक जनम कर प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ २ ॥ प्रति कथा एक बारा। कलप एक तेहि छगि दीन्ह अवतारा ॥ भइं सुनि बानी। नारद बिष्नुभगत गिरिजा चिकत पुनि ग्यानी ॥ ३ ॥ मनि दीन्हा। का रमापति कीन्हा ॥ श्राप अपराध पुरारी । मुनि मन प्रसंग मोहि मोह कहह आचरज भारी ॥ ४ ॥

"The sportive and gracious Lord accepted her curse. It was this Jalandhara who was reborn as Rāvaṇa in this latter Kalpa. Killing him in battle Śrī Rāma conferred on him the supreme state (final beatitude). This was the reason why Śrī Rāma assumed a human form in one particular birth. Hark, O Bharadwāja: the story of each birth of the Lord has been sung by poets in diverse ways. On one occasion Nārada cursed the Lord; this served as an excuse

of His birth in one particular Kalpa." Girijā was taken aback to hear these words and said, "Nārada is a votary of God Viṣnu and an enlightened soul too Wherefore did the sage pronounce a curse p What offence had Lakṣmī's lord committed against him p Tell me the whole story, O Slayer of the demon Tripura. It is very strange that the sage should have fallen a prey to delusion."

(1-4)

#### दो॰—बोले बिहसि महेस तव ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥ १२४ (क)॥

The great Lord Siva then replied with a smile, "There is no one enlightened or deluded. Man instantly becomes what the Lord of Raghus wills him to be at a particular moment. (124 A)

#### सो०—कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज साद्र सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद्॥ १२४ (ख)॥

Said Yājnavalkya, "I am going to recount the virtues of Rāma, O Bharadwāja; listen with a devout mind." Renouncing pride and intoxication, O Tulasīdāsa, adore the Lord of Raghus, who puts an end to metempsychosis. (124B)

चौ०—हिमगिरि गुहा एक अति पाविन । बह समीप सुरसरी सुहाविन ॥
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १ ॥
निरिष्ति सेळ सिर विपिन विभागा । भयउ रमापित पद अनुरागा ॥
सुमिरत हरिहि श्राप गित वाधी । सहज विमळ मन लागि समाधी ॥ २ ॥
सुनि गित देखि सुरेस डेराना । कामिह बोलि कीन्ह सनमाना ॥
सिहत सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरिष हियँ जळवरकेत् ॥ ३ ॥
सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहुत देवरिषि मम पुर वासा ॥
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ ४ ॥

"In the Himālaya mountains there was a most sacred cave, the beautiful heavenly stream (Gangā) flowed near by. The sight of this most holy and

charming hermitage highly attracted the mind of the celestial sage Nārada. Seeing the mountain, the river and the forest glades, his heart developed

love for the feet of Laksmi's lord. The thought of Śri Hari broke the spell of the curse\* (pronounced by Daksa, which did not allow him to stay at one place), and his mind, which was naturally sinless, fell into a trance Seeing the sage's condition, Indra (the chief of gods) became apprehensive. Summoning the god of love, he received him with

great honour and said, "For my sake go with your associates!" The god of love (who has a fish emblazoned on his standard) set out gladdened at heart Indra apprehended that the celestial sage sought to occupy his abode. Those who are lustful and grasping are afraid of everyone like the evil-minded crow.

(1-4)

#### दो॰—सूख हाङ् छै भाग सठ खान निरिष्ठ मृगराज। छीनि लेइ जिन जान जङ् तिमि सुरपतिहि न लाज॥ १२५॥

Just as a foolish dog, on seeing a king of beasts, should run away with a dry bone, fearing in his crass ignorance lest the lion should rob him of it, Indra too in his shamelessness thought as above (125)

चौ०-तेहि आश्रमहिं मद्न जब गयऊ। निज मार्या बसंत निरमयऊ ॥ क्रसुमित विविध बिटप बहुरंगा। कूजीई कोकिल गुंजहिं भृंगा ॥ १ ॥ सुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बढावनिहारी ॥ नबीना । सक्छ असमसर सुरनारि प्रबीना ॥ २ ॥ कला रंभादिक गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि क्रीड़िहें पानि पतंगा ॥ करहिं मदन हरपाना । कीन्हेंसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ ३ ॥ काम कला कल्लु मुनिहि न ब्यापी। निज भयँ डरेउ मनोभव कि चाँपि सकड़ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जास् ॥ ४ ॥

When the god of love reached that hermitage, he created a semblance of the vernal season by his illusory power. Many-coloured blossoms appeared on the trees of different kinds; cuckoos sang and bees hummed. Delightful breezes, cool, soft and fragrant, blew, fanning the flame of passion. Rambhā and other heavenly damsels, who looked ever young and were all past masters in amorous sports, sang in undulating tones

of various kinds and sported in many ways, ball in hand. The god of love was delighted to see his associates there and employed a variety of deceptive tricks. But his amorous devices had no effect on the sage. Guilty Cupid was now apprehensive of his own destruction. Can anyone dare to trespass the bounds of him who has the Lord of Laksmi as his great protector.

(1-4)

## दो॰—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन॥ १२६॥

In dire dismay the god of love with his accomplices acknowledged his defeat and clasped the sage's feet, addressing him in accents of deep humility. (126)

चौ०-भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ नाहु चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> For the cause of the curse see Chaupai 1 following Dohā 78 ( p. 83 ).

मुनि सुसीलता आपिन करनी । सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी ॥
सुनि सब कें मन अचरज आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ २ ॥
तब नारद गवने सिव पाईं। जिता काम अहमिति मन माईं।
मार चरित संकरिह सुनाए । अतिष्रिय जानि महेस सिखाए ॥ ३ ॥
बीर बार बिनवउँ मुनि तोई। जिमि यह कथा सुनायहु मोईी॥
तिमि जिन हरिहि सुनावहु कबहुँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहुँ॥ ४ ॥

There was no anger in Nārada's mind; he reassured the god of love by addressing him in friendly terms. Then, bowing his head at the sage's feet and obtaining his leave, Love retired with his accomplices. Reaching the court of Indra (the chief of gods) he related his own doings, on the one hand, and the sage's elemency, on the other. Hearing the tale all were astonished: they extelled the sage and bowed their

head to Hari. Then Nārada called on Śiva. he was proud of his victory over Love and told Him all Love's doings. Knowing him to be His most beloved friend, the great Lord Śiva admonished him as follows:—"O sage, I pray you again and again never repeat this story to Hari as you have repeated it to me. Even if the topic ever comes up before Him, please hush it up."

(1-4)

#### दो॰—संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बळवान॥ १२७॥

Wholesome was the advice given by Sambhu; but it did not please Nārada. Bharadwāja, now hear what interesting thing happened. The will of Hari is predominant. (127)

चौ०-राम कीन्ह चाहिं सोइ होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई॥ बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥ १॥ करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रबीना ॥ मुनिनाथा । जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ २ ॥ छीरसिंध गवने मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिषिहिं समेता ॥ हरिष चराचर राया । बहते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥ ३ ॥ बोले बिहसि सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरिज सिवँ राखे॥ नारद अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥ ४॥

The will of Śrī Rāma alone prevails, there is no one who can alter it Śambhu's advice fell flat on the sage. Then he went to the abode of Brahmā (the Creator). Singing the glories of Śrī Hari, to the accompaniment of the excellent lute he had in his hand, the lord of sages, Nārada, who was skilled in music, once repaired to the ocean of milk, where dwells the abode of

Lakṣmī, Bhagavān Nārāyaṇa, who is Vedānta (the crown of all Vedas) personified. The abode of Ramā (Lakṣmī) rose to meet him in great joy and shared His seat with the sage. The Lord of the entire creation, animate as well as inanimate, said with a smile, "It is after a long time that you have showed Me this favour, reverend sir." Nārada told Him all the doings of

Love, even though Siva had already forbidden him to do so. Most formidable is the Māyā (deluding potency) of the

Lord of Raghus. No one was ever born in this world, who is beyond its charm. (1-4)

#### दो॰—रूख वदन करि वचन मृदु वोले श्रीभगवान। तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥ १२८॥

With an impassive look, yet in coaxing accents, said the Lord, "By your very thought self-delusion, lust, arrogance and pride disappear. (128)

चौ०-सन सनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाकें॥ रत मतिधीरा । तुम्हिंह कि करड मनोभव पीरा ॥ १ ॥ ब्रह्मचरज सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल नारद कहेड मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ गरब तरु भारी ॥ २ ॥ में डारिहडँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करिब मैं सोई ॥ ३ ॥ तब नारद हरि पद सिर नाई। चले हृदयँ अहमिति अधिकाई॥ तब प्रेरी। सनह कठिन करनी तेहि केरी॥ ४॥ श्रीपति निज माया

"Hark, O sage! the mind of him alone is susceptible to delusion, whose heart is devoid of wisdom and dispassion. You are steadfast in your vow of celibacy and resolute of mind, you can never be smitten with pangs of Love". Nārada replied with a feeling of pride, "Lord, it is all due to Your grace." The compassionate Lord pondered and saw that a huge tree of pride had sprouted in his heart. "I shall soon

tear it up by roots, for it is My vow to serve the best interests of My servants. I must contrive some plan which may do good to the sage and serve as a diversion for Me." Then, bowing his head at the feet of Śrī Hari, Nārada departed. The pride in his heart had swelled. The Lord of Laksmi (the goddess of prosperity) then set His Māyā into operation. Now hear of her relentless doings. (1-4)

#### दो॰—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार॥१२९॥

The Lord's Māyā (deluding potency) created on the way a city with an area of eight hundred square miles. The manifold architectural beauties of that city excelled even those of Viṣṇu's own capital (Vaikunṭha). (129)

चौ०—बसिंह नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनिसज रित तनुधारी॥
तेहिं पुर बसइ सीलिनिधि राजा। अगिनत हय गय सेन समाजा॥ १॥
सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥
बिस्तमोहनी तासु कुमारी। श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी॥ २॥
सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥
करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहँ अगिनत महिपाला॥ ३॥

#### मुनि काँनुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरबासिन्ह सब पृछत भयऊ॥ सनि सब चरित भूपगुहँ आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए॥ ४॥

It was inhabited by graceful men and women, whom you would take to be so many incarnations of the god of love and his wife Rati. A 'king, Silanidhi by name, ruled over that city; he owned numberless horses, elephants and troops. He possessed the grandeur and luxury of a hundred Indras, and was a repository of grace, splendour, might and wisdom. He had a daughter, Viśwamohini by name, whose beauty enraptured even Laksmi

She was no other than Śrī Hari's own Māya (enrapturing potency), the fountainhead of all virtues, who can describe her charm? The princess was going to marry by self-election, hence kings beyond number arrived there as suitors. The sportive sage (Nārada) entered the city and inquired everything from the people Hearing all that had been going on there, he wended his way to the kings palace. The king paid him homage and gave him a seat. (1-4)

#### दो॰—आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि। कहुहु नाथ गुन दोप सव एहि के हृद्यँ विचारि॥ १३०॥

The king brought and showed the princess to Nārada and said, "Tell me after mature thought all that is good or bad about her." (130)

चौ०—देखि रूप मुनि बिरित विसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी॥
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृद्य हरष निहं प्रगट बखाने॥ १॥
जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥
सेविह सकल चराचर ताही। बरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥ २॥
लच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ ३॥
करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी॥
जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥ ४॥

Seeing her beauty the sage forgot all about his dispassion and remained gazing on her for a long time When he read the auspicious marks on her body, he was lost in reverie. He was gladdened at heart, but he would not openly mention the happy characteristics "He who weds this girl," he said to himself, "shall become immortal; and no one shall, be able to conquer him in battle. He whom Silanidhi's daughter selects for her lord shall be adored by the entire creation, both

animate and inanimate." Having read these characteristics the sage kept them to himself, and mentioned a few fabricated ones to the king. Telling the king that his daughter was of good promise, Nārada left. He thought within himself, "Let me devise and try some means whereby the princess may choose me for her husband." He had no more zeal to practise Japa (muttering of sacred formulas) or austerity. "Good God, how am I to get the girl p" he said to himself. (1-4)

दो॰—पहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप विसाल। जो बिलोकि रीझै कुअँरि तव मेलै जयमाल॥१३१॥ "What is needed on this occasion is great personal charm and surpassing beauty, whereby the princess may be enamoured of me and place the wreath of victory round my neck," he continued. (131)

सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥ मागों चौ०-हरि सन निहं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ १॥ मोरें हित हरि सम कौतुकी बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु क्रपाला ॥ प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काज़ हिएँ हरषाने ॥ २ ॥ होह सहाई ॥ अति आरति कहि कथा सनाई। करह कृपा करि प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावीं ओही॥३॥ देह जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥ देखि बिसाला । हियँ हँसि बोले दीनदयाला ॥ ४ ॥ निज माया बल

"Let me ask Hari for a gift of beauty. But, alas' much time will be lost in going to Him Yet I have no such friend as Hari, let Him, therefore, come to my rescue at this juncture" Then Nārada prayed in manifold ways and lo' the sportive and merciful Lord appeared before him. The sight was soothing to the sage's eyes. He was glad at heart and felt assured that his object would be accomplished. In great humility he

told the Lord all that had happened, and said. "Be gracious to me and be good enough to help me Lord, bestow on me Your own beauty, in no other way can I get possession of her. Speedily do that which may serve my best interests, I am Your own servant, my lord "Seeing the mighty power of His Māyā, the Lord, who is compassionate to the poor, smiled to himself and said—

(1-4)

#### दो॰--जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करव न आन कछ बचन न मृषा हमार ॥ १३२ ॥

"Nārada, listen to Me; I shall do that alone which is good to you, and nothing else. My words can never be untrue. (132)

चौ०—कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी। बैंद न देइ सुनहु सुनि जोगी॥

एहि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ। किह अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ १॥

माया विवस भए सुनि मूढ़ा। ससुझी निहं हिर गिरा निगृहा॥

गवने तुरत तहाँ रिषेराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई॥ २॥

निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव किर सिहत समाजा॥

सुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तिज आनिह बरिहि न मोरें॥ ३॥

सुनि हित कारन कुपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥

सो चिरत्र छिल काहुँ न पावा। नारद जानि सबिह सिर नावा॥ ४॥

"Hark, O contemplative ascetic' if a patient distracted by his malady asks for something which is harmful to him, the physician would not give it. In a like manner I have resolved on doing what is good to you." So saying, the Lord disappeared. Under the spell of His Māyā the sage was so mystified that he could not understand even such unambiguous words of Śrī Hari. The chief of seers hastened to the spot where the arena for the choice-marriage

had been prepared. Richly adorned, the royal suitors had occupied their respective seats, each with his retinue. The sage was glad at heart for he thought within himself, "My beauty is so surpassing that the princess will never commit the error of choosing for her husband

anyone else than me' In the sage's own interest the gracious Lord had made him hideous beyond description. But no one could mark the change that had taken place in him; everyone knew him to be Nārada and greeted him as such (1-4)

#### हो॰—रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सव भेउ। विष्रवेष देखत फिरहिं परम कौनुकी तेउ॥ १३३॥

Two of Śiva's attendants too happened to be there They knew the whole secret and, disguised as Brahmans, went about seeing the fun. (133)

चौ १ — जेहिं समाज बैठे मुनि जाई । हृद्यं रूप अहमिति अधिकाई ॥
तहं बैठे महेस गन दोऊ । बिप्रवेष गित लख़ न कोऊ ॥ १ ॥
करिहं कृटि नारदिह सुनाई । नीकि दीन्हि हिर सुंदरताई ॥
रीझिहि राजकुअँरि छवि देखी । इन्हिह बरिहि हिर जानि बिसेषी ॥ २ ॥
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसिहं संभु गन अति सच्च पाएँ ॥
जदिप सुनिहं मुनि अटपिट बानी । समुझि न परइ बुद्धि अम सानी ॥ ३ ॥
काहुँ न लख़ा सो चिरत बिसेषा । सो सरूप नृपकन्याँ देखा ॥
मर्कट बदन भयंकर देही । देखत हृद्यँ कोध भा तेही ॥ ४ ॥

In the row where sat Nārada, exceedingly proud of his beauty, the two attendants of Maheśa too seated themselves. Being disguised as Brahmans they could not be detected. They flung sarcastic remarks at Nārada, saying, "Hari has given this man such excellent beauty that the princess will be enamoured to look at it and shall certainly choose him, taking him for Hari\* Himself." The sage was under a spell

of delusion, for his heart had been stolen by love. The attendants of Siva felt amused at this and greatly enjoyed the fun Even though the sage heard their ironical talk, he could not follow it, his reason being clouded by infatuation. No one perceived this extraordinary phenomenon; the princess alone saw his ugly form. The moment she beheld his monkey-like face and frightful form she was filled with rage. (1—4)

#### दो॰--सर्खी संग है कुआँरि तव चिंह जनु राजमराह । देखत फिरइ महीप सव कर सरोज जयमाह ॥ १३४ ॥

Accompanied by her girl companions the princess then glided as a swan. With a wreath of victory in her lotus hands she moved about surveying each of her royal suitors.

(134)

चौ०—जेहि दिसि बैठे नारद फूछी। सो दिसि तेहिं न बिकोकी भूली॥
पुनि पुनि मुनि उकसिंह अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं॥ १॥

<sup>\*</sup> The word 'Hari' also means a monkey: the attendants of Siva, therefore, indirectly hinted that the sage looked like a monkey.

धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुअँरि हरिष मेलेउ जयमाला ॥
दुल्हिनि ले गे लिच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥ २ ॥
सुनि अति बिकल मोहँ मित नाठी । मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥
तब हर गन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई ॥ ३ ॥
अस किह दोउ भागे भयँ भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥
बेषु बिलोकि क्रोध अति बादा । तिन्हिह सराप दीन्ह अति गादा ॥ ४ ॥

She did not care to look even casually at the quarter in which Nārada sat elated with pride. Again and again the sage would raise himself and fidget about; the attendants of Hara smiled to see him in that state. The gracious Lord too went there in the form of a king; the princess joyfully placed the wreath of victory round His neck. The Lord of Laksmi carried off the bride to the despair of all assembled kings. The sage felt much perturbed,

for infatuation had robbed the sage of his reason. He felt as if a gem had dropped from a loosened knot in the end of his garment. The attendants of Hara then smilingly said, "Just look at your face in a mirror." Uttering these words both ran away in great alarm and the sage looked at his reflection in water. His fury knew no bounds when he beheld his form; and he pronounced a terrible curse on the attendants of Siva — (1-4)

#### दो॰—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥ १३५॥

"O you sinful imposters, go and be reborn as demons. You mocked me; therefore, reap its reward. Mock again a sage, if you dare." (135)

चौ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदिप हृद्यँ संतोष मन माहीं । सपदि चले कमलापति कोप पाहीं ॥ १ ॥ श्राप कि मरिहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ २ ॥ सुरसाईं। मुनि कहें चले बिकल की नाईं॥ मधुर बचन अति क्रोधा। माया बस न बचन उपजा रहा मन संपदा देखी । तुम्हरें नहिं इरिषा सकह कपट बिसेषी ॥ बौरायहु । सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायह ॥ ४ ॥ मथत रुद्रहि

Looking again in water, he saw that he had regained his real form, yet his heart found no solace. His lips quivered and there was indignation in his heart. At once he proceeded to where the Lord of Laksmi was. "I shall either curse Him or die at His door," he said to himself, "seeing that He has made me a butt of ridicule throughout the world." The terror of the demons, Sri Hari, met him right on the way. He was

accompanied by Goddess Ramā and the princess referred to above. The lord of immortals spoke in gentle tones, "To what destination, holy sir, are you betaking yourself like one distracted p". As soon as he heard these words Nārada was filled with rage. Dominated as he was by Māyā, there was no reason left in him. He said, "You cannot bear to look upon the good fortune of others. You are richly endowed with jealousy

and fraud. While churning the ocean through the gods You made  $\operatorname{Him}$  quaff You drove Rudra mad and inciting  $\operatorname{Him}$  the poison. (1-4)

#### दो॰ असुर सुरा विष संकरिह आपु रमा मिन चार । स्वारथ साधक कृटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६ ॥

"Apportioning intoxicating liquor to the demons and poison to Sankara, You appropriated Ramā and the lovely gem (Kaustubha) to Yourself You have ever been selfish and perverse, and treacherous in Your dealings. (136)

चौ०--परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनिह करह तुम्ह सोई॥ भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियँ कछ धरहू॥ १॥ डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाह ॥ करम सुभासुभ तुम्हिह न बाधा। अब छिग तुम्हिह न काहूँ साधा॥ २॥ भवन अब बायन दीन्हां । पावहुगे फल भले आपन कोन्हा ॥ मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरह श्राप मम एहा॥ ३॥ कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिंह कीस सहाय तुम्हारी ॥ भारी । नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी ॥ ४ ॥ सस अपकार कीन्ह त्रम्ह

"You are absolutely independent and subordinate to none; therefore You do whatever pleases Your mind. You debase a good soul and redeem a vile person and neither rejoice nor grieve over it. Deceiving everyone You have become habituated to such tricks. You entertain no fear and are always zealous in pursuing Your object. Good and evil deeds do not come in Your way, no one has so far been able to correct

You You have this time played with fire and shall reap what You have sown. Take that very form in which You have imposed upon me. this is my curse. You made me look like a monkey; therefore You shall have monkeys for Your helpmates. And as You have grievously wronged me, so shall You suffer the pangs of separation from Your wife.

(1-4)

#### दो॰—श्राप सीस धरि हरषि हियँ प्रभु वहु विनती कीन्हि । निज माया के प्रवलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥ १३७॥

Gladly accepting the curse, the compassionate Lord made many entreaties to the sage, and withdrew the irresistible charm of His Māyā (137)

चौ०—जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी॥
तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारित हरना॥ १॥
मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥
मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥ २॥
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृद्यँ तुरत बिश्रामा॥
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥ ३॥
जेहि पर कृपा न करिंह पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥
अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिंह माया निअराई॥ ४॥

When Śrī Hari lifted the spell of His Māyā, there was neither Ramā nor the princess to be seen by His side. In dire dismay the sage then clasped the feet of Hari and said, "O Reliever of the distress of the suppliant, save me! O gracious lord' let my curse prove ineffectual." "It was My will," replied the Lord, who is so merciful to the humble. "I poured many abuses at You," the sage repeated, "how shall

my sins be expiated o'' "Go and repeat the names of Sankara a hundred times; your heart will be disburdened at once No one is so dear to Me as Siva never give up this belief even by mistake. O sage, he who does not earn the goodwill of Siva shall never attain true devotion to Me. Bearing this in mind, go and perambulate the globe My Māyā shall haunt you no more"

(1-4)

#### दो॰—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥१३८॥

Having thus reassured the sage, the Lord then disappeared; while Nārada proceeded to Satyaloka (the seventh paradise, the abode of Brahmā) chanting Śrī Rāma's praises as he went (138)

चौ० हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष बिसेषी॥
अति सभीत नारद पिहं आए। गिह पद आरत बचन सुनाए॥ १॥
हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनद्याला॥ २॥
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥
भुजबल बिस्र जितब तुम्ह जहिआ। धरिहिहं बिष्नु मनुज तनु तहिआ॥ ३॥
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ ४॥

When the attendants of Siva saw the sage moving along the road free from delusion and greatly delighted at heart, they approached him in great alarm and, clasping his feet, spoke to him in great humility, "We are servants of Siva and no Brahmans, O great sage; we committed a great sin and have reaped its fruit. Now rid us of the curse, O benevolent sage". Nārada, who was full of compassion to the humble,

replied, "Both of you go and take the form of demons. You shall possess an enormous fortune, grandeur and strength. When you have subdued the universe by the might of your arm, God Viṣṇu shall take a human form. Dying at His hands in battle, you shall be liberated and shall never be reborn." Bowing their head at the sage's feet, both departed and were reborn as demons in due course. (1-4)

#### दो॰—पक कलप पहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार॥ १३९॥

In one Kalpa (round of creation) it was for this reason that Lord Sri Hari assumed a human form. It is His vow to gladden the gods, to delight the virtuous and to ease the earth of its burden.

(139)

चौ०-एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुन्दर बिचित्र घनेरे॥ प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानाविधि करहीं ॥ १ ॥ प्रति मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ कथा अनुप बुखाने । करिंह न सानि आचर्ज स्थाने ॥ २ ॥ बिबिध प्रसंग हरिकथा अनंता। कहिं सुनिहं बहु बिधि सब संता॥ हरि अनंत सुहाए । कल्प कोटि लगि जाहिं न गाए ॥ ३ ॥ चरित रामचंद्र भवानी । हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ यह कहा हिनकारी। सेवत सुलम सकल दुख हारी॥ ४॥ कोनकी प्रनत यस्

Thus Śrī Hari's births and exploits are many, they are all charming, delightful and marvellous. In every cycle of creation the Lord manifests Himself and enacts lovely sports of various kinds, and the great sages have on each such occasion sung His story in most sacred strains, relating wonderful anecdotes of diverse kinds, hearing which the wise marvel not Infinite is Śrī Hari and infinite are His stories,

each saint sings and hears them in divergent ways. The lovely sports of Rāmachandra carrot be sung even in crores of Kalpas This episode, O Bhavānī, has been narrated by me in order to show that even enlightened sages are deluded by Śrī Hari's Māyā. The Lord is sportive and a friend of the suppliant; He is easy to serve and rids one of all sorrows

(1-4)

### सो॰—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल । अस विचारिं मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि॥ १४०॥

There is no god, man or sage whom Śrī Hari's powerful Māyā cannot infatuate. Bearing this in mind, one should adore the Lord of this great Māyā. (140)

सैलकुमारी। कहउँ विचित्र कथा बिस्तारी ॥ चौ०-अपर हेत्र सन जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ १ ॥ जो प्रभ बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनिवेषा॥ सरीर रहिह बोरानी ॥ २ न जास चरित अवलोकि भवानी । सती मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी॥ छाया अवतारा । सो सब कहिहउँ मित अनुसारा ॥ ३ ॥ लीला कीन्हि जो तेहिं बानी । सक्चि संप्रेम मुसकानी ॥ संकर उमा बहरि बरने बुषकेत् । सो भयउ जोहि हेत्र ॥ ४ ॥ अवतार

Hear, O daughter of the mountain-king, another reason why the unbegotten, unqualified and formless Brahma became king of Ayodhyā. I shall relate at length the marvellous story connected with it. The Lord whom you saw roaming in the forest with His brother (Laksmana) in the garb of hermits, and whose doings drove you mad in the form of Satī to such an extent that the shadow of that madness haunts you even to this day,—

hear His exploits, which serve as a cure for the disease of delusion. The sportive deeds that were performed by the Lord in that birth, I shall relate them all to the best of My talents. Hearing Sankara's words, O Bharadwāja, Umā blushed and smiled with love. Siva ( who has a bull emblazoned on His standard) then began to relate the cause of the Lord's descent on that particular occasion. (1-4)

#### दो॰—सो में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥ १४१॥

I proceed to tell you all about it, O Bharadwāja, listen attentively. The story of Śrī Rāma wipes out all the impurities of the Kali age, brings forth all blessings and is most charming. (141)

अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि चौ०-स्वायंभ मन् नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ १ ॥ आचरन धरम सुत तासू । ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥ नृप उत्तानपाद प्रियव्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसिह कुमारी । जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ तासु -धरेउ जेहिं कपिल कृपाला ॥ ३ ॥ दीनदयाला । जठर सांख्य सास्त्र जिन्ह बखाना । तस्व बिचार निपुन भगवाना ॥ प्रगट काला । प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ ४ ॥ तेहिं मनु राज कीन्ह बहु

Swāyambhuva\* Manu had Śatarūpā as wife; of them was born this human race, peerless in God's creation. The piety and conduct of the pair were excellent, the standard of morality set up by them is sung by the Vedas even to this day. Their son was King Uttānapāda, who begot the celebrated devotee of Śrī Hari, Dhruva. Manu's younger son was known as Priyavrata, who is mentioned with praise by the Vedas and the Purānas They had a daughter too, Devahūti by name, who

was the favourite consort of the sage Kardama, and who bore in her womb the all-powerful and benevolent Lord Kapila, the primal divinity, who is compassionate to the humble and who openly expounded the philosophy of Sānkhya, an adept as He was in the enquiry after the ultimate principles. The said Manu ruled for a long period and followed the Lord's commandments (in the form of the scriptural ordinance) in every way.

(1-4)

#### सो॰—होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन। हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति विनु ॥ १४२ ॥

"I have reached the fourth stage of my life (old age) while I am still living under the roof of my house (as a householder), but I have not yet lost my relish for the pleasures of sense," he said to himself. He felt sore distressed at heart that his life had been wasted without devotion to Śrī Hari. (142)

चौ०--बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ १॥

<sup>\*</sup> So-called because he was born of Swayambhû ( the self-born Brahmà ). It is stated in the Puranas that the Creator divided himself into two halves, one of which was a male and the other a female. The former was known by the name of Swayambhuva and the other as Satarūpā. He was the first of the fourteen Manus who rule over God's creation in succession, each holding office for  $71\frac{1}{2}$  Chaturyugas or repetitions of the four Yugas.

बसहिं तहाँ सुनि सिद्ध समाजा। तह हियँ हरिष चलेउ मन राजा॥ पंथ मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरें जात सोहहिं सरीरा ॥ २ ॥ धेनुमति तीरा । हरिष नहाने निरमल सुनि ग्यानी । धरम मिलन सिद्ध धुरंधर नृपरिषि तीरथ रहे सुहाए । सुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ परिधाना । सन समाज नित सुनहिं सरीर मनिपट पुराना ॥ ४ ॥

Manu then perforce resigned the throne to his son and departed for the forest with his wife. Pre-eminent of all holy places is the celebrated Naimiṣāranya (the modern Nimsar in Oudh), which is most sacred and bestows success on those striving for realization. Multitudes of sages and adepts lived there. Glad of heart, King Manu proceeded to that place. Passing along the road, the king and queen of resolute mind looked like incarnations of spiritual wisdom and

devotion respectively. On reaching the bank of the Gomati they bathed with delight in the limpid stream. Adepts and enlightened sages came to see him, recognizing in the royal sage a champion of virtue. The sages reverently took them to all holy and lovely spots that were scattered here and there. With emaciated bodies and clad in hermits' robes they daily listened to the Purānas in the assembly of saints.

(1-4)

#### दो॰--द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग॥ १४३॥

They further devoutly repeated the twelve-lettered formula (ॐ नमो भगवते वाहुदेवाय). Their mind was fondly devoted to the lotus feet of Lord Vasudeva (the all-pervading Visnu).

चौ०-करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सिचदानंदा ॥ हरि हेत्र करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ १॥ निरंतर होई। देखिअ नयन उर अभिलाष परम प्रभ सोई॥ अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥ २ ॥ अगुन बेद निरूपा। निजानंद जेहि निरुपाधि भगवाना । उपजिहं जासु बिष्सु अंस तें नाना ॥ ३ ॥ अहर्द्ध । भगत हेतु सेवक प्रभ बस लीलात**न** सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पुजिहि अभिलाषा ॥ ४ ॥

They lived on vegetables, fruits and roots and meditated on Brahma (the Absolute), who is truth, consciousness and bliss combined. Again, they started undergoing penance for the sake of Śrī Hari, giving up roots and fruits for water alone. Their heart ever clamoured, "Let us see with our eyes that supreme Lord who is without attributes, without

parts and without beginning or end, who is contemplated upon by the exponents of the highest reality, whom the Vedas describe in negative terms such as 'Not this, not this', who is bliss itself, unconditioned and without comparison, and from a particle of whose being emanate a number of Sambhus, Viranchis and Visnus." Even such a Lord is

subordinate to the will of His devotees and assumes for their sake a form suitable for sport. If the above utterance of the Vedas is true, our desire will be surely accomplished.

(1-4)

#### दो॰—पहि विधि वीते वरप पट सहस वारि आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥ १४४॥

In this way six thousand years elapsed even while they lived on water. Then for another seven millennia they lived on air alone. (144)

चौ०—बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढे रहे एक पद दोऊ॥

बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥ १॥

मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर निहं चलिंह चलाए॥

अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनिहं निहं पीरा॥ २॥

प्रभु सर्वेग्य दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥

मागु मागु बरु भे नभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥ ३॥

मृतक जिआविन गिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जब आई॥

हष्टपुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबिहं भवन ते आए॥ ४॥

For ten thousand years they refused to inhale even air ( i e., held their breath ) and remained standing on one leg. Beholding their great penance Brahmā, Hari and Hara repeatedly called on Manu and tempted him in many ways, saying "Ask for a boon." But the king and queen were most resolute and did not swerve in spite of the deities' efforts to deflect them from their course. Although their frame had been reduced to a mere skeleton, there was not the least anguish in their heart. The

omniscient Lord now recognized the king and queen as His own servants. The ascetic couple solely depended on Him. In the meantime a most deep voice thundered from heaven, "Ask, ask for a boon." The voice was steeped in the nectar of compassion and was so charming that it infused life into the dead. Entering through the cavity of the ears when it reached their very heart, they found their body attractive, animated and robust as before, as if they had just returned from home. (1-4)

#### दो॰—श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न दृदयँ समात॥ १४५॥

As the royal couple heard these words, which were delightful to the ear as nectar itself, the hair on their body bristled and a thrill ran through their limbs. Then, falling prostrate on the ground and with his heart overflowing with love, Manu spoke — (145)

चौ०—सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्। बिधि हरि हर बंदित पद रेन्॥ सेवत सुरुभ सकरु सुख दायक। प्रनतपारु सचराचर नायक॥ १॥ जौं अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू॥ जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥ २॥ जो भुसुंदि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ देखिंह हम सो रूप भरि छोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥ ३॥ दंपित बचन परम प्रिय छागे। मृदुछ बिनीन प्रेम रस पागे॥ भगत बछछ प्रभु कृपानिधाना। बिस्बबास प्रगटे भगवाना॥ ४॥

"Listen, O Lord! You are a wishyielding tree and a cow of plenty to
Your servants. The dust below Your
feet is adored by Brahmā, Hari and
Hara. You are easy to serve and a
fountain of all blessings. You are the
protector of the suppliant and the lord
of all creation, both animate and
inanimate. O friend of the forlorn, if
You have any affection for us, be pleased
to grant this boon to us. The form
which dwells in Śiva's heart and is
sought by sages, which sports like a

swar in the lake of Bhuśundi's mind and is glorified by the Vedas as both with and without attributes,—be gracious to us and let us feast our eyes on that form. O Reliever of the distress of the suppliant'' The soft and humble words of the royal couple, steeped as they were in the nectar of love, were liked by the Lord very much. Full of affection for His devotees and a storehouse of compassion, the all-powerful Lord, who pervades the whole universe, manifested Himself. (1-4)

#### दो॰—नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर स्थाम। लाजीहें तन सोभा निरिख कोटि कोटि सत काम॥ १४६॥

Billions and millions of Loves blushed to behold the elegance of His swarthy form, which resembled a blue lotus (in the softness of its touch), a sapphire (in its gloss) and a dark cloud (in its freshness).

छिब सींवा। चारु कपोल चित्रक दर श्रीवा॥ चौ०-सरद मयंक बदन संदर नासा । बिधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥ १ ॥ अरुन रद अंबुज अंबक छिब नीकी। चितविन लिलित भावँती जी की॥ मनोज चाप छिब हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ २॥ भुक्टि भाजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥ कंडल मकर मुक्ट सिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ ३ ॥ उर श्रीबत्स रुचिर जनेऊ । बाह् बिभूषन सुंदर केहरि कंधर चारु भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ४ ॥ सरिस सुभग

His countenance, which resembled the autumnal full moon, was the very perfection of beauty. Lovely were His cheeks and chin and His neck resembled the conch-shell in its spiral shape His ruddy lips, teeth and nose were charming. His smile put to shame the rays of the moon. His eyes possessed the exquisite beauty of fresh-blown lotuses and His lovely glance captivated the heart. His eyebrows stole the beauty

of Love's bow and a sectarian mark shone on His forehead. Fish-shaped earnings hung from his ear-lobes and a crown adorned His head. His curly locks looked like a swarm of bees. His breast was marked by a curl of hair and adorned with a beautiful wreath of sylvan flowers, a string of precious stones and other jewelled ornaments. His strong and well-built neck resembled that of a lion and the loyely sacred

thread was suspended from it. His long an elephant. The ornaments adorning

them were also charming. A quiver was heautiful arms resembled the trunk of tied to His waist and His hands bore an arrow and a bow. (1-4)

### दो॰-तिहत विनिद्दक पीत पट उदर रेख बर तीनि। नाभि मनोहर लेति जन जमन भवँर छवि छीनि ॥ १४७ ॥

His vellow robes put to shame streaks of lightning and His belly had three folds: while His attractive navel robbed, as it were, the eddles on the Yamunā (147)of their beauty.

चौ०--पद राजीव बरानि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसिंह जेन्ह माहीं॥ भाग सोभति अनुकूछा। आदिसक्ति छिबीनिधि जगमूला ॥ १ ॥ अंस उपजिंह गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ भूकृटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ २ ॥ बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥ **छ**बिसमुद्र हरि रूप रूप अनुपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ ३॥ चितवहिं सादर हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥ सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापंजा ॥ ४ ॥

His lotus feet, which attract the minds of sages like so many bees, were beyond description. On His left side shone His primordial energy, Sītā, who is ever devoted to Him, and who is a storehouse of beauty and the source of the universe. Sita, who stood to the left of Srī Rāma, was the same from a fragment of whose being emanate countless Laksmis, Umās amd Brahmānis ( Saraswatīs ), all mines of virtues, and the mere play of whose eyebrows brings the cosmos into existence. On

the form of Srī Hari, the ocean of beauty, Manu and Satarupa gazed intently with unblinking eyes. That incomparable beauty they looked on with reverence and would not feel sated with it. Overcome with joy they lost consciousness of their body and fell flat on the ground, clasping His feet with their hands. The gracious Lord touched their heads with His own lotus hands and lifted them up at once.

(1-4)

### दो॰ - बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। मागह बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४८ ॥

The compassionate Lord then said, "Knowing that I am highly pleased with you and recognizing Me as a great donor, ask whatever boon you will," (148)

चौ०-सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरजु बोले सृदु बानी॥ कमल तुम्हारे । अब पूरे नाथ देखि पद सब काम हमारे॥ १॥ बिंड़ उर माहीं । सुगम अगम किंह जाति सो नाहीं ॥ तुम्हिंह देत अति सुगम गोसाईं। अगम छाग मोहि निज कृपनाईं॥ २॥

बिबुधतरु पाई। बहु संपति मागत सकुचाई॥ दरिद्व निर्दे सोई। तथा हृद्यँ मम तास प्रभाउ जान संसय म्यो अंतरजामी । पुरवह मोर त्रम्ह जानह मनोरथ स्वामी ॥ बिहाइ सकच मोही । मोरें नहिं अदेय कछ तोही ॥ ४ ॥ माग् न्प

On hearing the words of the Lord, Manu joined his palms and summoning courage spoke in soft accents, "Now that we have seen Your lotus feet, all our desires have been fulfilled. Yet one ardent longing still lingers in my heart. It is easy of accomplishment and at the same time hard to attain, hence it cannot be expressed. O Lord, it is easy for You to grant it, but due to my wretched condition it appears to

me so hard to attain. Just as a pauper who has found a wish-yielding tree feels shy in asking for abundant wealth, little realizing its glory, even so my heart is possessed by doubt. Being the witness of all hearts, You know my mind, therefore, O my master, grant my desire." "O king, ask of Me unreservedly, there is nothing which I would not give you."

(1-4)

### दो॰ दानि सिरोमनि रूपानिधि नाथ कहउँ सितभाउ। चाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥ १४९॥

"O crest-jewel of donors, O gracious lord, I tell You my sincere wish I would have a son like You. I can have nothing to conceal from You." (149)

चौ०-देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ स्रोजों कहँ जाई। नृप तव तनय होव में आई॥ १॥ सरिस सतरूपहि बिलोकि जोरें। देबि मागु बरु जो रुचि तोरें॥ कर चतुर नृप मागा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ २ ॥ नाथ परंतु सुठि होति ढिठाई। जद्पि भगत हित तुम्हिह सोहाई ॥ जग स्वामी। ब्रह्म सक्छ ब्रह्मादि उर अंतरजामी ॥ ३ ॥ संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ मन नाथ तव अहहीं। जो सुख पाविह जो गति लहहीं॥ ४॥ जे निज भगत

On seeing his love and hearing his invaluable words, the compassionate Lord said, "Amen. But where shall I go to find My equal of I Myself, O king, shall be a son to you." Then, seeing Satarūpā with her hands still folded, He said, "O good lady, ask whatever boon you please." "O gracious Lord, the boon which the clever king has just asked has appealed to me much. But it is great presumption, my

Lord, even though such presumption is liked by You, O friend of the devotees. You are the progenitor even of Brahmā and other gods, the lord of the universe and the Supreme Being who dwells within the heart of all. Realizing this, my mind is filled with doubt, but what You have said is infallible. O my master, the bliss that is enjoyed and the goal that is reached by Your own devotees,— (1-4)

दो॰ सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु। सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमिह कृपा करि देहु॥ १५०॥ "Grant me in Your mercy, O Lord, that very bliss, the same destiny, the same devotion, the same attachment to Your feet, the same insight and the same mode of living" (150)

नौ०—सुनि सृदु गृह रुचिर वर रचना। कृपासिंधु बोले सृदु बचना॥

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ १॥

मातु बिबेक अलांकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥

बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥ २॥

सुत बिषड्क तव पद रित होऊ। मोहि बड़ मूड़ कहै किन कोऊ॥

मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना॥ ३॥

अस बह मागि चरन गिह रहेऊ। एवमस्तु कहनानिधि कहेऊ॥

अब तुम्ह मम अनुमासन मानी। बसहु जाइ सुरवित रजधानी॥ ४॥

Hearing the soft, pregnant, charming and excellent speech of Satarūpā, the gracious Lord gently replied, "Whatever desire you cherish in your mind I have granted; you should have no doubt about it. Mother, by My grace your uncommon wisdom shall never fail." Bowing at His feet, Manu again said, "Lord, I have one more request to make. Let me have attachment to Your feet, of the same type as one has for a

son, no matter if anyone calls me a big fool. Just as a snake cannot live without the gem on its hood and a fish without water, even so let my life be dependent on You (let me not survive without You) Asking this boon, the king remained clasping the Lord's feet till the Allmerciful said, "Let it be so. Now, obeying My command go and dwell in the capital of Indra (the chief of gods).

### सो॰—तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि। होइहहु अवध भुआल तव मैं होव तुम्हार सुत॥ १५१॥

"Having enjoyed extensive enjoyments there you shall, after some time, be born as king of Ayodhyā, then, dear father, I will be your son. (151)

नरवेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ चौ०--इच्छामय अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिइउँ चरित भगत सुखदाता॥ १॥ जे सुनि सादर नर बड्भागी। भव तरिहृहिं समता मद त्यागी॥ आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ २ ॥ पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ ३ ॥ भगत कृपाला । तेहिं आश्रम निवसे धरि कछ काला॥ तजि अनयासा । जाइ कीन्ह पाइ तन अमरावति बासा ॥ ४ ॥

Voluntarily assuming human guise I will manifest Myself in your house. Bodying Myself forth with My rays I will perform sportive acts which

will be a source of delight to My devotees. Hearing of such exploits with reverence blessed men shall cross the ocean of worldly existence, renouncing

the feeling of meum and arrogance. This Māyā, who is no other than My primordial energy that has brought forth the universe, She too will manifest Herself. In this way I will accomplish your desire and this pledge of Mine shall never, never, never fail." Repeating this again and again, the gracious Lord

vanished out of sight. Cherishing in their mind the image of the Lord who is so compassionate to His devotees, the wedded couple stayed in that hermitage for some time more. And dropping their body, when the time came, without the least pain they went and took their abode in Amarāvatī, the city of immortals (1-4)

### दो॰—यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृपकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥ १५२॥

This most sacred legend was related by Siva (who has a bull emblazoned or His standard) to Umā Bharadwāja, now hear yet another cause of Śrī Rāma's birth.

#### [ PAUSE 5 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

चौ०-सन् सुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संसु बखानी॥ बिटित एक कैंकय देस । सत्यकेत तहँ बसइ नरेस ॥ १ ॥ निधाना । तेज धुरंधर नीति सील त्रताप बलवाना ॥ धरम सुत बीरा। सब गुन धाम रनधीरा ॥ २ ॥ कें भए ज्याल महा धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस अरिमर्दन नामा । भूजबल संग्रामा ॥ ३ ॥ सतहि अतुल अवल अपर परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ भाइहि भाइहि दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ ४ ॥ सुतिह जेडे नुप

Listen, O sage, to an old and sacred legend which was narrated by Sambhu to Girijā. There was a principality known by the name of Kaikaya, which was celebrated throughout the world. A king named Satyaketu ruled there. He was a champion of virtue, a storehouse of political wisdom, dignified, glorious, amiable and powerful. He had two gallant sons, who were repositories of all virtues and most staunch in battle. The elder of the two and the heir to

the throne was named Pratāpabhānu. The other was known by the name of Arimardana, who was unequalled in strength of arm and steady in battle. There was perfect unity between the two brothers and the affection each bore to the other was free from all blemish and guile. To the elder son the king resigned the throne and withdrew himself into the forest for the sake of devotion to Śrī Hari.

(1-4)

### दो॰—जब प्रतापरिव भयउ नृप फिरी दोहाई देस। प्रजा पाल अति वेदविधि कतहँ नहीं अब लेस ॥ १५३॥

When Pratapabhanu became king, a proclamation to this effect was made throughout the land. He looked after his subjects with utmost care according to the precepts of the Vedas and there was not a speck of sin anywhere (in his kingdom).

धरमरुचि सुक समाना ॥ मचिव सयाना । नाम चौ०--नृप हिनकारक प्रताप्पंज रनधीरा ॥ १ ॥ बलबीरा । आप सचिव बंध मयान अवारा । अमित सभट सब समर जुझारा ॥ स्रेन संग चन्रंग वाजे गहगहे निसाना ॥ २ ॥ बिलोकि हरधाना । अरु मेन गड बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ कटकई हेन लराईं । जीते अनेक सकल परीं भूप कीन्हें। छै छै दंड नुप दीन्हे ॥ छाडि बस भजबल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभान महिपाला ॥ ४ ॥

The prime minister, Dharmaruchi by name, was a second Sukra\* and was as devoted to the king as he was wise. With a prudent counseller and a gallant and powerful brother, the king himself was an embodiment of glory and daring in war. He owned a vast army consisting of horse and foot, chariots and elephants. It had numberless excellent warriors all of whom fought fearlessly in battle. The king rejoiced to see his army and there was a tumultuous sound of kettledrums.

He collected a special force for the conquest of the world, and availing himself of an auspicious day marched forth with beat of drums. A number of battles were fought here and there and all hostile kings were brought to their knees by superior might. By the strength of his arm he reduced all the seven sections of the terrestrial region and let the princes go on payment of tribute. Now Pratāpabhānu was the undisputed sovereign of the entire globe. (1—4)

### दो॰—खबस बिख करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेसु। अरथ घरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु॥ १५४॥

Having thus subjugated the whole universe by the might of his arm, the king re-entered his capital. He devoted himself to the pleasures of wealth, religious practices and sense-gratification etc. at the appropriate time. (154)

पाई । कामधेन चौ०--भूप भै सहाई ॥ **यतापभान** बल बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥ ३ ॥ धरमरुचि हरि पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती॥ नृप सब के सेवा॥२॥ पितर महिदेवा । करइ सदा संत बेद बखाने । सकल भूप धरम जे करइ सादर सख दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनइ बेद बर सास्त्र पुराना ॥ ३ ॥ तड़ागा । सुमन बाटिका बिप्रभवन सुहाए । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ ४॥ सुरभवन

Invigorated by King Pratapabhanu's might, the charming earth became a cow of plenty as it were (yielded all one's coveted products). The people were happy and free from all sorrows and

both men and women were good-looking and virtuous. The minister, Dharmaruchi, was devoted to the feet of Śrī Hari; in the interest of his royal master he advised him on state policy every day.

<sup>\*</sup> The celebrated preceptor of the Daityas, who is noted for his political insight and is credited with the authorship of the famous work on political science, Sukranitt.

Preceptors, gods, saints, manes and Brahmans—the king invariably served them all. Whatever duties have been enjoined on a king in the Vedas, he gladly and devoutly performed. He bestowed gifts of various kinds every day and listened to the best scriptures

including the Vedas and the Purānas. In all holy places he constructed many small and big wells and tanks, flower gardens and lovely orchards, dwellings for the Brahmans and beautiful temples of wonderful architecture.

(1-4)

### दो॰—जहँ लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सव जाग। वार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥ १५५॥

Whatever sacrifices have been enjoined in the Vedas and the Purāṇas, the king devoutly performed each one of them a thousand times. (155)

चौ० हृद्यं न कछु फल अनुसंधाना। भूप बिबेकी परम सुजाना॥

करइ जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अपिंत नृप ग्यानी॥ १॥

चिद्र बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥

बिध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ २॥

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ सिसिह ग्रिस राहू॥

बड़ बिधु निहं समात मुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं॥ ३॥

कोल कराल दसन छिब गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥

घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ॥ ४॥

There was no seeking for any reward in his heart; the king was a man of great intelligence and wisdom. Whatever meritorious act he performed in thought, word or deed, the wise king dedicated it to Lord Vāsudeva (the all-pervading God Viṣṇu). Equipping himself with all the outfit of hunting, the king mounted a gallant steed one day and, entering the dense forest of the Vindhya range, killed many a sacred deer. While ranging in the wood he espied a wild boar. It

looked as if with the moon in his mouth the demon Rāhu had hid in the forest. The orb was too large to be contained in the mouth, yet in his rage he would not disgorge it. Thus have I chosen to portray the beauty of the frightful tusks of the boar, while its body too was of an enormous size and bulk. Growling at the tramp of the horse and pricking up its ears it gazed with a startled look.

(1-4)

### दो॰—नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुद्धिक नृप हाँकि न होइ निबाहु॥ १५६॥

On seeing the huge boar, which resembled a purple mountain-peak, the king whipped the horse and advanced rapidly, challenging the boar at the same time and saying it could no longer escape. (156)

चौ०—आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ १॥ तिक तिर महीस चलावा । किर छल सुअर सरीर बचावा ॥
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस बस भूप चलेउ सँग लागा ॥ २ ॥
गयउ दूरि वन गहन बराहू । जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥
अति अकेल बन बिपुल कलेसू । तदिप न मृग मग तजह नरेसू ॥ ३ ॥
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥
अगम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥ ४ ॥

When it saw the horse coming on with a great noise, the boar took to flight swift as wind. The king lost no time in fitting the arrow to his bow and the boar crouched as soon as it saw the shaft. The king discharged his arrows taking a steady aim each time, but the boar saved itself by its wiliness. The beast rushed on, now hiding and now emerging into view, while the king in much excitement followed closely on its track. The boar went afar into a

dense thicket, which was impenetrable by horse or elephant. Even though the king was all by himself and was faced with untold hardships in the forest, still he would not abandon the chase. Seeing the king so determined, the boar slunk away into a deep mountain-cave. When the king perceived that there was no access to the cave, he had to return much disappointed; and, what was worse, he lost his track in the great forest.

### दो॰—खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत॥ १५७॥

Exhausted with much exertion and oppressed by hunger and thirst, the king and his horse kept searching for a stream or pond and almost fainted for want of water. (157)

चौ०—िफरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपित कपट मुनिबेषा॥

जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गयउ पराई॥ १॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥

गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजिह नृप अभिमानी॥ २॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कें साजा॥

तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरिब तेहिं तब चीन्हा॥ ३॥

राउ तृषित निर्हं सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥

उतिर तरग तें कीन्ड प्रनामा। परम चत्र न कहेउ निज नामा॥ ४॥

While wandering in the forest he espied a hermitage. In that hermitage dwelt, in the disguise of a hermit, a monarch who had been despoiled of his kingdom by Pratāpabhānu and who had run away from the field of battle deserting his army. Knowing that the time was propitious for Pratāpabhānu and most unfavourable to

his own self, he felt much disgusted at heart and refused to return home, and he was too proud to come to terms with the victor. Suppressing the anger in his own heart the ex-king lived in the forest like a pauper in the garb of an anchorite. It was to him that King Pratāpabhānu went and he for his part immediately recognized, that

the newcomer was no other than Pratāpabhānu. Overcome by thirst, the latter, however, could not recognize the ex-king. Perceiving his holy garb Pratāpa-

bhanu took him to be a great sage and, getting down from his horse, made obeisance to him. The king was, however, too astute to disclose his name. (1-4)

### दो॰—भूपति तृषित विलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ। मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ॥ १५८॥

Seeing King Pratāpabhānu thirsty, he showed him a good lake and the king as well as his horse gladly bathed in it and drank from it. (158)

चौ०—गै श्रम सकल सुर्खा नृप भयऊ । निज आश्रम तापस लै गयऊ ॥

आसन दीन्ह अस्त रिव जानी । पुनि नापस बोलेउ मृदु बानी ॥ १ ॥

को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें । सुंदर जुवा जीव परहेलें ॥

चक्कबर्ति के लच्छन तोरें । देखत द्या लागि अति मोरें ॥ २ ॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥

फिरत अहेरें परेउँ मुलाई । बहें भाग देखेउँ पद आई ॥ ३ ॥

हम कहँ दुर्लंभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भल होनिहारा ॥

कह मुनि तात भयउ अधिआरा । जोजन सत्तरि नगह तुम्हारा ॥ ४ ॥

The whole fatigue was gone and the king heaved a sigh of relief. The hermit thereafter took him back to his hermitage; and perceiving that it was sunset now he gave him a seat and then spoke to him in polite terms, "Who are you and wherefore do you risk your life by roaming in the forest all alone, even though you are so young and handsome ? Reading the marks of an emperor on your person I am moved

with great pity." "Listen, O great sage: there is a king named Pratāpabhānu; I am his minister. Ranging in pursuit of game I have lost my way and by great good fortune I have been led into your presence. Your sight is a rare boon to me, it leads me to believe that something good is about to befall me." The hermit said, "It is now dusk, my son, and your city is five hundred and sixty miles away. (1-4)

### दो॰—निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान। वसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत विहान॥ १५९ (क)॥

"Listen, O friend: dark and dreary is the night, and the forest is dense and trackless; knowing this, tarry here overnight and depart next morning." (159 A)

### तुळसी जिस भवतन्यता तैसी मिळइ सहाइ। आपुनु आवइ ताहि पींह ताहि तहाँ छै जाइ॥ १५९ (ख)॥

The inevitable, says Tulasīdāsa, is invariably preceded by circumstances that are favourable to it. Either it comes to a man or takes him to the cause of his doom. (159 B)

चौ०—भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥ नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ १॥ पुनि बोलंड मृद्धु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥
मोहि मुनीम सुन सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥ २॥
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहड़ निज काजा॥ ३॥
ममुद्धि राजसुख दुखित अरानी। अवाँ अनल इव सुलगाइ छाती॥
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृद्यँ हरवाना॥ ४॥

"Very well, my lord," the king replied: and bowing to the hermit's command he tied up the horse to a tree and then sat down. The king extolled him in many ways and bowing at his feet congratulated himself. He then spoke to him in soft and endearing terms, "Regarding you as a father, my lord, I venture to address you. Looking upon me as your son and servant O great sage, pray tell me your name in full, my master." Although the king did not recognize him, he recognized the king. While the king had a guileless

heart, the hermit was a pastmaster in fraud. Being an enemy in the first instance, and a Kṣatriya on top of it and again of royal blood, he sought to accomplish his end by dint of his cunning. The thought of the pleasures of royalty had made the enemy king sad; the fire of jealousy smouldered within his heart like that of a furnace. On hearing the artless words of Pratāpabhānu and recalling the grudge he had nursed against him, the hermit felt delighted at heart.

(1-4)

### दो॰—कपट बोरि वानी मृदुल बोलेड जुगुति समेत। नाम हमार भिस्तारि अब निर्धन रहित निकेत॥ १६०॥

He uttered the following soft yet false and artful words, "My name is now Bhikhārī (a mendicant), penniless and homeless as I am." (160)

चौ०—कह नृप जे बिग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥
सदा रहिं अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥ १॥
तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम अिंकचन प्रिय हिर केरें॥
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिराचि सिविहि संदेहा॥ २॥
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥ ३॥
सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥
सुनु सितभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥ ४॥

The king replied, "Those who are repositories of wisdom and free from pride like you always keep their reality concealed; even though proficient in every way, they prefer to remain in tattered clothes. That is why saints as well as the Vedas proclaim that those who are supremely indigent are held

most dear by Śrī Hari. Penniless and homeless beggars like you fill the minds of even Virañchi and Śiva with doubt. Whoever you may be, I bow at Your feet; now be gracious to me, my lord." When the hermit saw the king's artless affection and extraordinary faith in him, he won him over in every way and

spoke with a still greater affection, that I have dwelt here for long. "Listen, Q king: I tell you sincerely (1-4)

### दो॰—अब लगि मोहि न मिलेड कोड में न जनावउँ काहु। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु॥ १६१ (क)॥

"No one has come to me so far nor do I make myself known to anyone, for popular esteem is like a wild fire, which consumes the forest of penance (i.  $e^{i}$ , neutralizes it). (161 A)

### सो०--तुलसी देखि सुवेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर। सुदंर केकिहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि॥ १६१ (छ)॥

Not only fools, says Tulasīdāsa, but even clever men are taken in by fair appearances. Look at the beautiful peacock though its notes are sweet like nectar, it devours snakes.

(161 B)

नौ०—तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। हिर तिज किमिप प्रयोजन नाहीं॥
प्रभु जानत सब बिनीहें जनाएँ। कहतु कविन सिधि छोक रिझाएँ॥ १॥
तुम्ह सुचि सुमित प्रम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥
अब जौं तात दुरावउँ नोही। दारुन दोष घटइ अति मोही॥ २॥
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपिह उपज बिस्वासा॥
देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोछा तापस बगध्यानी॥ ३॥
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोछेउ पुनि सिरु नाई॥
कहह नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥ ४॥

"That is why I live in this world away from the public gaze. I have little to do with anything other than Srī Hari. The Lord knows everything without being told; tell me, then, what is to be gained by humouring the world. You are sincere and intelligent and are therefore supremely dear to me; and I too have earned your affection and confidence. Now, my son, if I were to keep anything from you, I shall incur

the most severe blame." The more the hermit talked of his indifference to the world the more trustful grew the king. When the false anchorite saw the king devoted to him in thought, word and deed, he said, "My name, brother, is Ekatanu." Hearing this, the king bowed his head and asked further, "Kindly explain to me the meaning of this appellation, recognizing me as your faithful servant. (1-4)

### दो॰—आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भें मोरि। नाम एकतनु हेत् तेहि देह न धरी वहोरि॥१६२॥

"My birth took place at the first dawn of creation. Since then I have never taken another body; that is why I am called Ekatanu. (162)

चौ०—जिन आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥
तपबल तें जग सजह बिधाता। तपबल बिष्तु भए परित्राता॥ १॥
तपबल संभु करिहं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥
भयउ नृपिह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहें सो लागा॥ २॥

बिरति बिबेका॥ निरूपन अनेका । करड इतिहास करम धरम कहानी । कहेसि अमित बखानी ॥ ३ ॥ आचरज पालन प्रलय उदसव भयऊ । आपन कहन बस नापस नोही । कीन्हेह मोही ॥ ४ ॥ जानउँ लाग भल कपर नुप कह

"Marvel not, my son, to hear this, for nothing is too difficult to obtain through penance. By dint of penance Brahml creates the universe; by dint of penance Vishu assumed the role of its protector. By dint of penance, again, Sambhu destroys the world, there is nothing in this world which cannot be attained through penance." Hearing this, the king felt much enamoured and the hermit commenced relating old legends Having discussed topics of Karma (action) and Dharma (duty) and told

many legends bearing on them, he discoursed on dispassion and knowledge. And he further related at length countless marvellous stories connected with the creation, maintenance and dissolution of the universe. Hearing all this the king completely yielded to the influence of the hermit and then proceeded to tell him his real name. Said the hermit, "O king, I know you. Even though you tried to deceive me, I appreciated this move on your part.

(1-4)

### सो॰—सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहाई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव॥ १६३॥

"O king, the political maxim is that kings should not disclose their name in all cases. And when I thought of your political sagacity, I conceived great love for you. (163)

चौ०--नाम प्रतापदिनेसा । सत्यकेत तुम्हार तव पिता नरेसा॥ जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ १ ॥ गुर प्रसाद सहज सुधाई । ग्रीति प्रतीति नीति निप्रनाई ॥ देखि तव मन मोरें। कहउँ कथा उपजि निज पुछे तोरें॥ २॥ परी संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥ अब प्रसन्न भूपति हरवाना । गहि पद बिनय कीन्द्रि बिधि नाना ॥ ३ ॥ सुनि सबचन तोरें । चारि कृपासिधु मुनि पदारथ दरसन करतल बिलोकी । मागि अगम बर होउँ असोकी ॥ ४ ॥ प्रभृहि तथापि प्रसन्न

"Your name is Pratāpabhānu; King Satyaketu was your father. O king, by the grace of my preceptor I know everything; but foreseeing my own harm I refuse to tell everything I know. When I saw your natural straightforwardness, affection, faith and political wisdom, I conceived a spontaneous affection for you; and that is why I told you my own story on your asking I am now pleased, doubt not and ask what you

will, O king." Hearing these agreeable words, the king rejoiced and, clasping the hermit's feet, supplicated to him in many ways "O gracious sage, by your very sight I have within my grasp all the four ends of human existence (viz., religious merit, wealth, enjoyment and final beatitude). Yet, as I see my lord so gracious, I would ask a boon which is impossible to attain otherwise, and thereby overcome sorrow. (1-4)

## दो॰--जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिन कोउ। एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ॥ १६४॥

"Let my body be free from old age, death and suffering; let no one vanquish me in battle and let me enjoy undisputed sovereignty over the globe for a hundred Kalpas (repetitions of creation) and let me have no enemies." (164)

ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ चौ०-कह नुप तापस पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकल छाडि महीसा ॥ १ ॥ सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥ बिप्र तपबल बस करह नरेसा। तो तुअ बस बिधि बिप्नु महेसा॥ २॥ बिग्रन्ह सन बरिआई। सत्य कहउँ दोउ भूजा उठाई॥ व्रह्मकुल सन् महिपाला । तोर नास नहिं कवनेहुँ काला ॥ ३ ॥ बिन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नास ॥ बचन क्रुपानिधाना । मो कहुँ सर्ब काल कल्याना ॥ ४ ॥ ਰਕ प्रसाद प्रभ

Said the anchorite, "So be it, O king. But there is one difficulty; hear it too. Even Death shall bow his head at your feet (much more those who are subject to death). The only exception shall be the Brahmans, O ruler of the earth. The Brahmans are ever powerful by virtue of their penance; no one can deliver from their wrath. If you can reduce the Brahmans to your will, O king, even Brahmā, Viṣṇu and the great

Lord Siva shall be at your command. Might is of no avail against the Brahmans; with both arms raised to heaven I tell you this truth. Listen, O sovereign; if you escape the Brahman's curse, you shall never perish." Hearing his words, the king rejoiced and said, "My lord, I shall no longer die. By your grace, O benevolent master, I shall be blessed at all times."

(1-4)

### दो॰—एवमस्तु , कहि कपटमुनि बोला कुटिल वहोरि। मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि॥ १६५॥

"Amen" said the false anchorite, and added with crafty intent, "If you tell anyone about my meeting with you and your straying away, the fault shall not be mine. (165)

बरजउँ राजा । कहें कथा चौ०—तातें सें तोहि तव अकाजा ॥ कहानी । नास मम बानी ॥ १ ॥ ळरें तुम्हार सत्य परत श्रवन यह द्विजश्रापा । नास तोर भानप्रतापा ॥ प्रगटें अथवा सुनु यह तव नाहीं। जौं हरि हर कोपिंह मन माहीं॥ २॥ उपायँ निधन आन नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहह को राखा॥ सत्य जों कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥ ३॥ राखड कहे तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥ चलब हम मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥ ४॥ डरपत

"I warn you, O king, because great harm shall befall you if you relate this incident to anyone. If this talk happens to reach a third pair of ears, I tell you the truth, you are doomed. O Pratāpabhānu, if you divulge this secret or if a Brahman curses you, you are undone. In no other way shall you die, even if Śrī Hari and Hara get angry with you." "It is true, my lord," said the king, clasping the hermit's feet. "Tell

me, who can deliver from the wrath of a Brahman or a spiritual preceptor of A Guru can save one even if one has evoked the wrath of Brahmā; but in the event of a quarrel with one's preceptor there is no one in the world who can save. If I do not follow your advice, let me perish; I care not. My mind is disturbed by only one fear; the curse of a Brahman, my lord, is something most terrible. (1—4)

### दो॰—होहिं विप्र वस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ । तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखउँ कोउ ॥ १६६ ॥

"How shall I be able to win over the Brahmans o Kindly tell me that too. I see no friend other than you, my gracious lord." (166)

चौ०-सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं॥ सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ १ ॥ अति नृप सोई । मोर जाब तव नगर न होई ॥ आधीन जुगति अरु जब तें भयऊँ। काह के गृह ग्राम न गयऊँ॥ २॥ **लगें** जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस मृद्ध बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ३ ॥ बोलेउ महीस पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तुन धरहीं ॥ लघन्ह मौलि वह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥ ४॥

"Listen, O king: there are various expedients in this world. But they are hard to accomplish and are of doubtful issue besides. Of course, there is one very simple device; but that too involves one difficulty. Its contrivance depends on me; but my going to your city is out of the question. Ever since I was born I have never been to anybody's house or village so far. And if I do not go, it will be a misfortune for you.

I am therefore in a dilemma today." Hearing this, the king replied in a polite language, "My lord, there is a maxim laid down in the Vedas: the great show kindness to the small. Mountains always bear tiny blades of grass on their tops, the fathomless ocean carries floating foam on its breast and the earth ever bears dust on its bosom."

(1-4)

### दो॰—अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल॥ १६७॥

So saying, the king clasped the hermit's feet and said, "Be gracious to me, my master. You are a saint, compassionate to the humble; therefore, my lord, take this trouble on my behalf." (167)

चौ०—जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥ सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लंभ कछु मोही॥ १॥ अवसि काज मैं करिहर्ड तोरा। मन तन बचन भगत तें मोरा॥
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबिंह जब करिअ दुराऊ॥ २॥
जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुमहु मोहि जान न कोई॥
अन्न सो जोइ जोइ मोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसर्ह॥ ३॥
पुनि निन्ह के गृह जेवँइ जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबन भरि संकलप करेहू॥ ४॥

Knowing that the king was completely under his influence, the hermit, who was clever at deception, said, "Listen, O king. I tell you the truth. For me in this world there is nothing hard to obtain. I will surely accomplish your object, devoted as you are in thought, word and deed to me. The power of Yoga (contemplation), planning, penance and mystic formulas works only when

secrecy is maintained about them. Co king, if I cook food and you serve if and if nobody comes to know me, whoever tastes the food so prepared shall become amenable to your orders. Again, I tell you, whosoever dines at the house of such people shall, O king be dominated by your will. Go and operate this scheme, O king, and take this yow for a whole year. (1-4)

### दो॰—नित नृतन द्विज सहस्र सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकलप लगि दिनीहं करिव जेवनार॥ १६८॥

"Every day invite a new set of a hundred thousand Brahmans with thei" families; while I, so long as your vow lasts, shall provide the daily banquet. (168)

चौ०—एहि बिधि भूप कष्ट अति थीरें। होइहिंह सकल विश्र बस तोरें।।

करिहिंह बिश्र होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ ९॥
और एक तोहि कहउँ लखाऊ। में एहिं बेघ न आउब काऊ॥
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हिर आनव में किर निज माया॥ २॥
तपबल तेहि किर आपु समाना। रिखहउँ इहाँ बरघ परवाना॥

मैं धिर तासु बेघु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारब काजा॥ ३॥
गै निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥

मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहउँ सोवतिह निकेता॥ ४॥

"In this way, O king, with little exertion all the Brahmans shall be reduced to your will. The Brahmans in their turn will offer oblations into the sacred fire, perform big sacrifices and practise adoration; and through that channel the gods too shall be easily won over. I give you one more sign. I will never come in this form. By my delusive power, O king, I will carry

off your family priest and, making him just like myself by dint of my penar e, will keep him here for the year; while I, O king, will take his form and manage everything for you. The night is far gone, so you had better retire now; on the third day we will meet again. By my penitential power I will convey you home, both you and your horse, even while you are asleep. (1-4)

### दो॰—मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥ १६९॥

"I will come in the form I have told you, and you will recognize me when I call you aside and remind you of all this." (169)

आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छलग्यानी ॥ चौ०-सयन कीन्ह नृप निदा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ १॥ संप तहँ आवा । जेहिं सुकर होइ नृपहि भुलावा ॥ कालकेन निसिचर नापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट परम मित्र तेहि के मत सूत अह दम भाई। खल अति अजय देव दुखदाई ॥ देखि दुखारे ॥ ३ ॥ प्रथमहिं भूप समर सब मारे। बिप्र संत सर बयर सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा॥ तेहिं खल पाछिल जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी बस न जान कछ राऊ ॥ ४ ॥

The king went to sleep in obedience to the hermit: while the counterfeit sage returned to his own seat and sat down there. Deep sleep came upon the weary monarch; but how could the other, fellow sleep, distracted as he was with anxiety. The demon Kālaketu made his appearance there: it was he who had assumed the form of a boar and led the king astray. A great friend of the hermit-king, he was skilled in

manifold ways of deceit. He had a hundred sons and ten brothers, who were great villains, invincible and annoying to the gods. Seeing the Brahmans, saints and gods in distress the king had already killed them all in battle Recalling the old grudge the wretch conspired with the hermit-king and contrived a plot for the extermination of the enemy, but, as fate would have it, the king knew nothing of it. (1-4)

### दो॰—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु। अजहुँ देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेषित राहु॥ १७०॥

A spirited foe, even though left alone, should not be lightly regarded. The demon Rāhu,\* who has nothing left of him but his head, is able to torment both the sun and moon even to this day.

(170)

चौ०--तापस नृप निज सखिह निहारी। हरिष मिलेड उठि भयउ सुखारी ॥ सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥ १॥ सित्रहि कहि सुनहु नरेसा। जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ साधेउँ रिपु परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई॥ २॥ मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई॥ रिपु बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ ३ ॥ तापस नृपहि समेता । पहुँचाएसि माझ निकेता ॥ **द्रुव** भानप्रतापहि बाजि बाजि बनाई ॥ ४ ॥ सयन कराई। हयगृहँ बाँधेसि नुपहि नारि पहिं

<sup>\*</sup> According to the Hindu belief a solar or lunar eclipse takes place only when in the astral plane the demon Rahu, a sworn enemy of both the sun-god and the moon-god, devours the one or the other either wholly or partly. The demon, however, consists of the head alone, his trunk having been cut off by God Vişnu while he was unlawfully attempting to partake of the nectar which was being served to the gods. Since, however, he had already tasted the nectar, the head became immortal.

The hermit-king was delighted to see his ally and rose to meet him. The meeting gave him much satisfaction and he related the whole story to his friend. The demon too was glad and said, "Listen, O king since you have followed my advice, take the enemy as subdued. Cease to worry now and lay yourself to rest. God has effected a cure without the use of a

medicine. I will sweep away the enemy root and branch and see you on the fourth day." Fully reassuring the hermitking, the arch-impostor, who was highly irascible, departed. In an instant he conveyed Pratapabhanu to his palace, horse and all. Putting the king to bed beside his queen, he tied up the horse in the stall in the proper way.

(1-4)

### दो॰—राजा के उपरोहितहि हरि हैं गयउ वहोरि। है राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मित भोरि॥ १७१॥

Again he carried off the king's family priest and, depriving him of his senses by his supernatural power, kept him in a mountain-cave. (171)

चौ०—आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अन्पा॥
जागेउ नृप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरज माना॥ १॥
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवँहिं जेहिं जान न रानी॥
कानन गयउ बाजि चिढ़ तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं॥ २॥
गएँ जाम जुग भूपित आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥
उपरोहितहि देख जब राजा। चिकत बिलोक सुमिरि सोइ काजा॥ ३॥
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित लीनी॥
समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुझावा॥ ४॥

Himself assuming the form of the family priest, the demon went and lay down on the former's sumptuous bed. The king woke even before daybreak and felt much astonished to find himself at home. Attributing the miracle to the supernatural power of the sage, he got up quietly, unperceived by the queen. Mounting the same horse he rode off to the woods without any man or woman of the city knowing it. When it was midday, the king returned,

there was rejoicing and festal music in every house. When the king saw his family-priest, he looked at him in amazement, recollecting the object he held so dear to his heart. The interval of three days hung heavy on the monarch as an age, his mind being set on the feet of the false anchorite. At the appointed time the priest came and reminded him in detail of all that had been agreed upon.

(1-4)

### दो॰--नृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम वस रहा न चेत। वरे तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत॥ १७२॥

The king was delighted to recognize his preceptor (in the priest's form); his mind was too clouded to have any sense left. At once he invited a hundred thousand chosen Brahmans with their families.

नों • — उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जिस श्रुति गाई॥

मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। बिजन बहु गिन सकह न कोई॥ ९॥
बिविध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा॥

भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥ २॥
परुपन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि काला॥
बिप्रतृंद उठि उठि गृह जाहू। है बिह हानि अन्न जिन खाहू॥ ३॥
भयउ रसोई भृसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥
भूष बिकल मित मोहँ भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी॥ ४॥

The priest cooked four kinds of coods with six different tastes as mentioned in the Vedas. He prepared in illusory banquet and a variety of ceasoned dishes more than one could count. Dressing the flesh of a variety of nimals the wretch mixed with it the cooked flesh of Brahmans. All the invited Brahmans were then called for the dinner. Their feet were duly washed and they were respectfully shown to their places. The moment the king began to serve

the food, a (fictitious) voice from heaven (raised by the demon Kālaketu himself) said, "Up, up, Brahmans' and return to your homes. Taste not this food; it is most harmful. The dishes include the flesh of the Brahmans." Up rose all the Brahmans believing the ethereal voice. The king lost his nerve; his mind was bewildered with infatuation. As fate would have it, he could not utter a word.

(1-4)

### दो॰—बोले विप्र सकोप तव नर्हि कछु कीन्ह बिचार। जाइ निसाचर होहु नृप मृढ़ सहित परिवार॥१७३॥

Then exclaimed the Brahmans in wrath, regardless of consequences, "O foolish king, go and take birth in the demon's form, you and all your family. (173)

न्ते विद्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥
ईस्वर राला धरम हमारा। जैहिस तें समेत परिवारा॥ १॥
संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥
नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा । भे बहोरि वर गिरा अकासा॥ २॥
बिद्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। निहं अपराध भूप कछु कीन्हा॥
चिकत बिद्र सब सुनि नभवानी। भूप गयउ जहँ भोजन खानी॥ ३॥
तहँ न असन निहं बिद्र सुआरा। फिरेड राउ मन सोच अपारा॥
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई॥ ४॥

"O vile Kṣatriya! inviting the Brahmans you were out to ruin them ith their families. But God has reserved our sanctity; it is you and your race that are undone. In the ourse of a year you shall perish, and not a soul shall be left in your family

to offer water to gratify your spirit." Hearing the curse the king was sore stricken with fear. Again, a voice was heard from heaven, "O holy Brahmans, you have uttered this curse without careful thought; the king has committed no crime." The Brahmans were

astounded when they heard the ethereal voice. The king hastened to the kitchen. There was neither any food there nor the Brahman cook. The king returned

in deep thought He related the whole story to the Brahmans and threw himself on the ground frantic with fear. (1-4)

### दो॰—भूपति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूपन तोर। किएँ अन्यथा होइ नहिं विप्रशाप अति घोर॥१७४॥

"Even though you are guiltless, O king, what is inevitable fails not. A Brahman's curse is very terrible; no amount of effort can counteract it." (174)

चौ०—अस किह सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥
सोचिह दूषन दैवहि देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं॥ १॥
उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबिर जनाई॥
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥ २॥
वेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई॥
ज्झे सकल सुभट किर करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥ ३॥
सत्यकेतु कुल कोउ निहं बाँचा। बिप्रश्चाप किमि होइ असाँचा॥
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥ ४॥

So saying, all the Brahmans dispersed. When the people of the city received the news, they were much perturbed and began to blame Providence, who had begun upon a swan and produced a crow instead. Conveying the priest to his house, the demon (Kālaketu) communicated the tidings to the hermit. The wretch in his turn despatched letters in all directions and a host of princes hastened with their troops martially

arrayed and, beating their kettledrums, beleaguered the city. Every day battles were fought in diverse forms. All his champions fought valiantly and fell. And the king with his brother bit the dust. Not one of Satyaketu's family survived, a Brahman's curse can never fail. Having vanquished the foe and re-inhabiting the city all the chiefs returned to their own capitals enriched with victory and fame. (1-4)

### दो॰—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम। धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम॥१७५॥

Listen, O Bharadwāja whosoever mours the displeasure of heaven, for him a grain of dust becomes vast as Mount Meru, a father becomes frightful as Yama (the god of death) and every rope a snake. (175)

चौ०—काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिवंडा॥ १॥
भूप अनुज अरिमदंन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा॥
सिचव जो रहा धरमरुचि जासू। भयउ विमात्र बंधु लघु तासू॥ २॥
नाम बिभीषन जेहि जग जाना। बिष्नुभगत विग्यान निधाना॥
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर धनेरे॥ ३॥

#### अनेका । कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ जिनस खल सब पापी । बरनि न जाहिं बिस्व परितापी ॥ ४ ॥ क्रपा रहित हिंसक

O sage, in due time, I tell you, this king, with his family, was born as a demon. He had ten heads and twenty arms. His name was Ravana, he was a tormidable hero. The king's younger brother, Ammardana by name, became Kumbhakarna. powerful was known minister. who Dharmaruchi, became Rāvana's younger half-brother, Vibhīsana by name, who is known to the whole world as a devotee of God Visnu and a repository of wisdom. And the king's sons and servants, they were born a fierce demon crew. These wretches could take any shape they liked and belonged to various orders. They were all wicked, monstrous and devoid of sense and were ruthless, bloody and sinful. They were a torment to all creation beyond what words can tell.

(1-4)

#### दो॰—उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । तदपि महीसर श्राप वस भए सकल अघरूप ॥ १७६ ॥

Even though they were born in the incomparably pure and holy line of the sage Pulastya, yet, on account of the Brahman's curse, they were all embodi-(176)ments of sin.

चौ०-कीन्ह बिबिध तप तीनिहूँ भाई। परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ गयउ निकट तप देखि विधाता। मागहु बर प्रसन्न मैं ताता॥ १॥ बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ बचन सुनह जगदीसा॥ इम काहु के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥ २॥ एवमस्तु तुम्ह बढ़ तप कीन्हा। में ब्रह्माँ मिलि तेहि बर दीन्हा॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥ ३ ॥ जों एहिं खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू ॥ तासु मति फेरी । मागेसि नीद मास सारद प्रेरि षट केरी ॥ ४ ॥

All the three brothers practised austerities of various kinds, terrible penance the Creator drew nigh and said to the eldest of them, "Ask a boon, dear son." The ten-headed Ravana suppliantly clasped his feet and addressed to him the following words. "Listen, O lord of the universe: my prayer is that I should die at the hands of none save monkeys and men." "So be it; you

have done great penance." This was the boon Brahmā and I granted to beyond all description. Seeing their him (said Siva). The Creator then approached Kumbhakarna and was astonished to see his gigantic form. Brahmā said to himself, "Should this wretch have his daily repast, the whole world will be laid waste." So Brahmā directed Sarada, who changed his mind. Accordingly the demon asked for continued sleep, extending over six months (1-4)

> दो॰--गए विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु। तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥ १७७ ॥

Last of all Brahmā went up to Vibhīṣaṇa and said. "Ask a boon, my son." He asked for pure love for the lotus feet of the Lord. (177)

बर ब्रह्म सिधाए। हरचित ते अपने गृह चौ०--तिन्हहि देह नामा । परम सुंदरी नारि ल्लामा ॥ १ ॥ मंदोदरि तनजा मर्यं दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ नारि भिल पाई। पुनि दोड बंधु बिआहेसि जाई॥ २॥ सिंधु मझारो । बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ त्रिकृट एक दानवँ बहरि सँवारा । कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ ३ ॥ भोगावति जसि अहिकुल बासा । अमरावित जसि सक्रितवासा ॥ तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका॥ ४॥

Having granted them boons Brahmā went away, while they returned to their home rejoicing. The demon Maya had a daughter, Mandodarī by name, who was exceedingly beautiful, a jewel of womankind. Maya brought and made her over to Rāvaṇa, knowing that the latter was going to become the lord of the demons. Delighted at having obtained such a good wife, Rāvaṇa next went and married his two brothers. On a three-peaked mountain called Trikūṭa in the middle of the ocean there stood

a very large fortress built by Brahmā himself. The demon Maya (who was a great architect) renovated it. It contained numberless palaces of gold and jewels, and was more beautiful and charming than Bhogāvatī (the capital of Pātāla, the nethermost region in the core of the globe), the city of the serpents, and Amarāvatī, the capital of Indra (the lord of paradise). It was known throughout the world by the name of Lankā.

(1-4)

दो॰ साई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव।

कनक कोट मनिखचित दृढ़ बरिन न जाइ बनाव॥ १७८(क)॥

हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ।

सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ॥ १७८(ख)॥

The ocean surrounded it on all sides as a very deep moat. It had a strong fortification wall built of gold and jewels, the architectural beauty of which defied description. Whoever was preordained by Śrī Hari to be the chief of the demons in a particular cycle, that illustrious hero of incomparable might lived there with his army.

(178 A-B)

चौ०—रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहिंह सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपित केरे॥ १॥
दसमुख कतहुँ खबिर असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि बिकट भट बिंड़ कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई॥ २॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा॥
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥ ३॥

### जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हें॥ एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लें आवा॥ ४॥

Great demon warriors had been living there. They were all exterminated in battle by the gods. Now under Indra's commission it was occupied by a garrison consisting of ten million guards of Kubera (the chief of the Yakṣas). Having obtained this news from some quarter Rāvaṇa marshalled his army and besieged the fortress. Seeing his vast force of fierce warriors, the Yakṣas fled for their lives Thereupon Rāvaṇa surveyed the whole city; he was much

pleased with what he saw and all his anxiety (about a suitable capital) was gone. Perceiving that the city was naturally beautiful and accessible for others, Rāvaṇa fixed his capital there. By assigning quarters to his followers according to their several deserts he made them all happy. On one occasion he led an expedition against Kubera and carried away his aerial car known by the name of Puspaka as a trophy.

### दो॰--कौतुकर्हा कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ। मनहुँ तौलि निज बाहुबल बला बहुत सुख पाइ॥ १७९॥

Again, in a sportive mood he went and lifted Mount Kailasa and, thereby testing as it were the might of his arms, returned most jubilant. (179)

चौ० सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥

नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥ ॥

अतिबल कुंभकरन अस आता। जेहि कहुँ निहं प्रतिभट जग जाता॥

करह पान सोवह षट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर श्रासा॥ २॥

जौं दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्त बेगि सब चौपट होई॥

समर धीर निहं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना॥ ३॥

बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू॥

जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिहं परावन होई॥ ४॥

His happiness and prosperity, the number of his sons, his army and his allies, his victories and glory, his might, wisdom and fame grew from more to more every day even as avarice grows with each new gain. He had a stalwart brother like Kumbhakarna, a rival to whom was never born in this world. Drinking his fill he remained buried in sleep for six months, and at his waking the three worlds trembled. Were

he to take his meals every day, the whole universe would soon have been ruined. He was unspeakably staunch in fight and there were numberless brave warriors who could be compared with him. Rāvaṇa's eldest son was Meghanāda, who ranked foremost among the champions of the world. Before him none could stand in battle. Due to him there was a stampede in the city of the immortals every day. (1-4)

दो॰—कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे समट निकाय॥ १८०॥ There were many more champions such as the hideous Kumukha, the intrepid Akampana, Kuliśarada with teeth like thunderbolts, the fiery Dhūmaketu and the gigantic Atikāya, each one of whom was able to subdue the whole world (180)

सब माया। सपनेहूँ जिन्ह कें धरम न दाया॥ चौ०--कामरूप जानहिं बैठ एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ १ ॥ सभाँ समूह जन परिजन नानी। गने को पार निसाचर जानी॥ सत सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ २ ॥ बिलोकि रजनीचर जुथा। हमरे बेरी बित्रध बरूथा ॥ करहिं लराई । देग्वि सबल जाहिं पराई ॥ ३ ॥ रिपु सनमुख नहिं सुनह अब सोई॥ तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहउँ बुझाइ सराधा । सब के जाइ करह तुम्ह बाधा ॥ ४ ॥ द्विजभो जन होम

Taking form at will, they were skilled in all forms of demoniac Māyā (deceit); they never thought of piety or compassion even in dream. One day the ten-headed Rāvaṇa was seated in court and reviewed his innumerable retainers, hosts of sons and grandsons, relatives and servants, troops of demons, more than anyone could count. On seeing the host the naturally proud Rāvaṇa spoke words full of wrath and arrogance: "Listen, all demon troops the host

of heaven are my enemies. They never dare to stand up in open fight, but flee away at the sight of a powerful adversary. There is only one way of causing their death, which I tell you in detail; now listen to it. Go and prevent the feasting of Brahmans, the performance of sacrifices, the pouring of oblations into the sacred fire, the ceremony of Śrāddha (offering food etc. to a departed soul) and all other religious functions

### दो॰—छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहिंह आइ। तब मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ॥१८१॥

"Emaciated with starvation and rendered weak, the gods will automatically surrender to me Then I will see whether I should kill them or let them go after subjecting them perfectly to my will." (181)

चौ०--मेघनाद कहूँ पुनि हुँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥ जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कें लिखे कर अभिमाना॥ १॥ तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँघी। उठि सुत पितु अनुसासन काँघी॥ एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही॥२॥ डोलित अवनी । गर्जत गर्भ स्रविहें सुर रवनी ॥ चलत दसानन सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके म लोक सुहाए। सूने सकल मेरु गिरि खोहा॥ ३॥ रावन आवत के दसानन पाए ॥ पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥ ४ ॥ रन मदु मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा॥ रिब सिस पवन बहुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी॥ ५॥ किंनर पिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पेथिहें लॉगा॥ ब्रह्ममृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसबती नर नारी॥ ६॥ आयसु करहिं सकल भयभीता। नविहं आइ नित चरन बिनीता॥ ७॥

Then Ravana sent for Meghanada and admonished him, inciting him to greater strength and hostility. "The gods who are staunch in battle, powerful and proud of their fighting skill, you should conquer in battle and bring them in chains." The son got up and bowed to the commands of his father. In this way Ravana ordered all and himself sallied forth, club in hand. Even as the tenheaded Ravana marched, the earth shook and at his thundering call the spouses of gods miscarried. Hearing of Ravana's angry approach the gods themselves sought the caves of Mount Sumeru. When the ten-faced Ravana invaded the beautiful realms of the guardians of the ten quarters, he found them all

desolate. Again and again he roared loudly like a lion and, challenging the gods to battle, scoffed at them. Mad with lust of blood he traversed the whole world in search of a combatant. but nowhere could he find anyone. The sun-god, the moon-god, the wind-god, the god of water, the gods of wealth and fire, the gods of time and death and all other gods entrusted with the governance of the world, Kinnaras. Siddhas, men, gods and Nagas, all were wilfully harassed by him. All embodied beings in the creation of Brahma, whether men or women, submitted to Ravana's will. All did his bidding ont of fear and always bowed suppliantly at his feet.

दो॰—भुजवल विस्व वस्य करि रास्नेसि कोउ न सुतंत्र।

मंडलीक मिन रावन राज करइ निज मंत्र॥ १८२ (क)॥
देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि।

जीति वरीं निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारि॥ १८२ (ख)॥

By his mighty arm he subdued the whole universe and left no one independent. The king of kings, Rāvaṇa, ruled according to his own will. He won by the might of his arms and wedded daughters of gods, Yakṣas, Gandharvas, human beings. Kinnaras and Nāgas and many other beautiful and excellent dames. (182 A-B)

चौ०—इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥

प्रथमिहं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चिरत सुनहु जो कीन्हां॥ १॥
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥

करिहं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरिहं किर माया॥ २॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिहं बेद प्रतिकूला॥
जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पाविहं। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहं॥ ३॥
सुभ आचरन कतिहुँ निहं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥
निहं हरिभगित जम्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना॥ ४॥

Whatever Rāvana told Indrajit to do was done by him sooner as it were than the former uttered the command. Now hear what they did who had been ordered by him even earlier. The whole demon crew, sinful at heart and of

terrible aspect, were the torment of heaven. Roaming at night, they did outrages of various kinds and assumed diverse forms through their delusive power. They acted in every way contrary to Veda and did everything in their power to eradicate religion. Wherever they found a cow or a Brahman they set fire to that city,

town or village. Virtuous acts were nowhere to be seen. No one paid any respect to the gods, the Brahmans and the spiritual preceptor. There was no devotion to Śrī Hari, no sacrificial performances, no austerities and no spiritual wisdom. No one would ever dream of listening to the Vedas or the Purāṇas. (1-4)

छं॰ जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । आपुनु उठि धावइ रहें न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिध नहिं काना । तेहि वहु विधि जासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥

If ever any talk of Japa (muttering of sacred formulas), Yoga (subjugation of mind), dispassion, penance or of oblations to gods in a sacrifice entered Rāvaṇa's ears he would at once be on his feet and run to stop them. He would allow nothing of these and would destroy everything he laid his hands upon. There was such corruption in the world that no talk of piety could be heard anywhere. Whoever recited the Vedas or the Purāṇas was intimidated in manifold ways and sent into exile.

### सो॰—वरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो कर्राहें। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति॥ १८३॥

The terrible outrages the demons did beggar description. There is no limit to the evil-doings of those who hold violence most dear to their heart. (183)

#### [ PAUSE 6 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

चौ० बाढ़े खळ बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥

मानिह मातु पिता निहं देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥ १॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ २॥
गिरि सिर सिंधु भार निहं मोही। जस मोहि गरुअ एक परदोही॥
सक्छ धर्म देखह बिपरीता। किह न सकह रावन भय भीता॥ ३॥
धेनु रूप धरि हृद्यँ बिचारी। गई तहाँ जहाँ मुर मुनि झारी॥
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ ३॥

The number of villains, thieves and gamblers and of those who coveted others' wealth and wives swelled to a great extent. People honoured not their parents and gods and exacted service from pious souls. Those who act in this

way, Bhavānī, know all such creatures as demons. Perceiving the supreme disrespect for religion. Earth was extremely alarmed and perturbed. "The weight of mountains, rivers and oceans," she said to herself, "is not so oppressive

to me as of him who is malevolent to others." She saw all goodness perverted, yet for fear of Rāvana she could not utter a word. After great deliberation she took the form of a cow and went

to the spot where all gods and sages were in hiding. With tears in her eyes she told them her sufferings, but none of them could be of any help to her.

(1-4)

छं -- सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कळू न वसाई। जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई॥

The gods, sages and Gandharvas (celestial songsters), all repaired to Brahmā's abode; with them was poor Earth in the form of a cow grievously stricken with fear and grief. Brahmā came to know everything; and realizing in his heart of heart his inability to help her, he said, "The immortal Lord whose servant you are will be my help as well as yours."

### सो०—धरिन धरिह मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥ १८४ ॥

"Have patience, Earth," said Brahmā, "and fix your mind on the feet of Śrī Hari. The Lord knows the distress of His servants and will put an end to your terrible suffering." (184)

चौ०—बैठे सुर सब करिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥
पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पर्यनिधि बस प्रभु सोई॥ १॥
जाके हृद्यँ भगित जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती॥
तेहिं समाज गिरिजा मैं रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥ २॥
हरि ब्यापक सर्बेत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥
देस काल दिसि बिदिसिंहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ ३॥
अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु किर ब्रह्म बखाना॥ ४॥

All the gods sat in counsel: "Where can we find the Lord, so that we may appeal to Him?" Someone suggested that they should go to Vaikuntha. Another said, "The Lord has His abode in the ocean of milk." The Lord always manifests Himself in response to the devotion and love one cherishes in one's heart. Girijā, I too happened to be in that assembly and took occasion to put in a word: "For aught I know

Śrī Harı is present everywhere alike and is revealed only by love. Tell Me any place, time or quarter of the heaven where the Lord is not. Having taken the form of all creation, both animate and inanimate, He is yet destitute of everything and passionless, He is revealed by love even as fire is manifested by friction." My words found tavour with all and Brahmā applauded me saying, "Well said, well said!" (1-4)

### दो॰—सुनि विरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर। अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर॥ १८५॥

Brahmā was glad at heart to hear My words the hair on his body bristled and tears flowed from his eyes. Recovering himself, the stable-minded Brahmā Joined his palms and prayed:—

(185)

छं -- जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ १ ॥ जय जय अविनासी सब घट वासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं भायारहित मुकुंदा॥ जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिबृंदा। निसि वासर ध्याविंहं गुनगन गाविंहं जयित सिचदानंदा ॥ २ ॥ जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दुजा। सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ जो भव भय भंजन मनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जुथा ॥ ३ ॥ सारद श्रुति सेपा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना । जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना ॥ भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । मुनि सिंद्ध सकल सुर परम भयातर नमत नाथ पद कंजा ॥ ४ ॥

Glory, all glory to You, O Lord of immortals. O delight of the devotees, O protector of the suppliant, O benefactor of cows and the Brahmans, O slayer of demons, O beloved consort of Laksmi (daughter of the ocean), glory to You. O guardian of gods and the earth, mysterious are Thy ways: their secret is known to none. Let Him who is benevolent by nature and compassionate the humble show His grace. Glory, all glory to the immortal Lord Mukunda (the bestower of salvation and love), who resides in all hearts, is supreme bliss personified, who is omnipresent, unknowable, and supersensuous, whose acts are holy and who is beyond the veil of Maya (illusion). Glory to Him who is Truth, Consciousness and Bliss combined, lovingly meditated upon day and night and whose praises are sung by multitudes of sages who are full of dispassion and entirely free from infatuation. Let the Slayer of the sinful Agha bestow His care on us,-He who brought forth the threefold creation (viz., that which is dominated by Sattva, Rajas and Tamas, viz., gods, men and demons) without anyone else to assist Him; we know neither devotion nor worship. He who disperses the fear of transmigration, delights the mind of sages and puts an end to hosts of calamities, we gods betake ourselves to Him in thought, word and deed, giving up our wonted cleverness. The Lord, who is known neither to Śāradā (the goddess of learning), nor to the Vedas, nor again to Śeṣa (the serpent-god), nor to any of the sages, who as the Vedas proclaim loves the lowly, let Him be moved to pity. The sages, Siddhas (a class of celestials naturally endowed with supernatural powers) and all gods, grievously stricken with fear, bow at the lotus feet of the Lord who serves as Mount Mandara for churning the ocean of worldly existence, who is charming in every way, who is an abode of virtues and an embodiment of bliss. (1—4)

### दो॰ — जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। गगनिगरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह॥ १८६॥

Knowing that the gods and Earth were terror-stricken and hearing their loving entreaties, a deep voice came from heaven, which removed all their doubt and anxiety:

(186)

चौ०-जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेसा॥ मनुज अवतारा । लेहउँ दिनकर बंस उदारा ॥ १ ॥ सहित अंसन्ह अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूरव बर दीन्हा ॥ दसस्य कोसल्या रूपा । कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा ॥ कस्यप नरभूपा ॥ २ ॥ गृह अवतरिहउँ जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ कें करिहुउँ। परम सक्ति समेत अवतरिहुउँ॥ ३॥ बचन सत्य सब हरिहउँ भूमि गरुआई । निर्भय होह देव समुदाई ॥ सकल काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ ४ ॥ सुनि ब्रह्मबानी समुझावा । अभय भई भरोस जियँ आवा ॥ ५ ॥ ब्रह्माँ धरनिहि तब

"Fear not, O sages, Siddhas and Indra (the chief of gods); for your sake I will assume the form of a human being. In the glorious solar race I shall be born as a human being along with My part manifestations. The sage Kaśyapa and his wife Aditi did severe penance, to them I have already vouchsafed a boon. They have appeared in the city of Ayodhyā as rulers of men in the form of Daśaratha and Kausalyā. In their house I shall take birth in the

form of four brothers, the ornament of Raghu's line. I shall justify all that was uttered by Nārada and shall descend with My Supreme Energy. In this way I shall relieve the earth of all its burden; be fearless, O gods.'' As the divine voice from heaven reached the gods' ears they returned forthwith with their heart soothed. Then Brahmā admonished Earth, who was rid of all fear and felt reassured in her heart. (1-5)

### दो॰—निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥ १८७॥

Then Brahmā proceeded to his realm after thus instructing the gods: "Assuming the form of monkeys you go to the earth and adore the feet of Śrī Hari." (187)

चौ०—गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा ॥
जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा । हरषे देव बिळंब न कीन्हा ॥ १ ॥
बनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥
गिरि तह नख आयुध सब बीरा । हिरि मारग चितविह मितिधीरा ॥ २ ॥
गिरि कानन जहाँ तहाँ भिरि पूरी । रहे निज निज अनीक रिच रूरी ॥
यह सब रुचिर चिरत में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचिह राखा ॥ ३ ॥
अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ । बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ ॥
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हदयँ भगति मित सारँगपानी ॥ ४ ॥

All the gods went to their several abodes along with Earth; they all felt relieved in their heart. And the gods were delighted to receive the orders that Brahmā gave, and lost no time in carrying them out. They took the form of monkeys on earth; their might and glory were incomparable. They were all brave and had mountains, trees and nails for their weapons. Resolute of mind, they awaited the advent of Sri Hari, swarming on mountains and in woods wherever they liked and dividing

themselves into gallant troops of their own. I have related to you all this interesting account; now hear that which was interrupted before. In the city of Ayodhyā there ruled a king who was a jewel of Raghu's race; he was called Daśaratha, a name which is familiar in the Vedas. He was a champion of virtue, a repository of good qualities and a man of wisdom; he was a sincere devotee of God Visnu (the wielder of the Śārnga bow) and his mind was also set on Him. (1-4)

# दो॰—कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत॥ १८८-॥

Kausalyā and his other beloved consorts were all of holy life; humble and devoted to their lord, they had a strong attachment to the lotus feet of Sri Hari. (188)

चौ०— हुक बार भूपति मन माहीं। भै गलानि मोरें सुत नाहीं॥
गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि किर बिनय बिसाला॥ १॥
निज दुख सुख सब गुरिह सुनायउ। किह बिसिष्ठ बहु बिधि समुझायउ॥
धरहु धीर होइहिंह सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी॥ २॥
संगी रिषिहि बिसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥
भगति सिहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥ ३॥
जो बिसिष्ठ कछु हृद्यँ बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥
यह हिंब बाँटि देंहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ ४॥

One day the king was sad at heart that he had no son He hastened to his preceptor's residence and, falling at his feet, made many entreaties. He told the Guru all his joys and sorrows; the sage Vasistha comforted him in many ways and said, "Take heart and wait; you will have four sons, who will be known throughout the three worlds and will rid the devotees of their fears." Then

Vasistha summoned the sage Srngi and had a noble sacrifice performed by him for the birth of a son to the king. When the sage devoutly offered oblations into the sacred fire, the fire-god appeared with an offering of rice boiled with

milk in his hand. Said the fire-god, "Whatever Vasistha has contemplated for you that object is fully accomplished. Take this oblation, O king, and divide it in such proportions as you think fit." (1-4)

### दो॰—तब अदस्य भए पावक सकल सभिं समुझाइ। परमानंद मगन नृप हरप न हृदयँ समाइ॥ १८९॥

The fire-god then disappeared after telling the whole assembly of what was to be done. The king was transported with ecstasy and could not contain himself for joy. (189)

चौ०—तबिहं रायँ प्रिय नारि बोलाईं। कौसल्यादि तहाँ चिल आईं॥
अर्ध भाग कौसल्यिह दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ १॥
कैकेई कहँ नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥
कौसल्या कैकेई हाथ धिर। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न किर ॥ २॥
एहि बिधि गर्भसिहित सब नारी। भईं हृद्यँ हरिषत सुख भारी॥
जा दिन् तें हिर गर्भिहं आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥ ३॥
मंदिर महँ सब राजिहं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥
सुख जुत कहुक काल चिल गयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥ ४॥

The king at once sent for his beloved consorts. When Kausalyā and the other queens arrived there, he gave one half of the offering to Kausalyā and divided the other into two halves, one of which he gave to Kaikeyi. The remnant was again divided into two parts, which he placed in the hands of Kausalyā and Kaikeyi and after thus obtaining their approval handed both the shares

to Sumitrā. In this way all the queens became pregnant. They were all glad of heart and felt very happy. From the time Śrī Hari found His way into the womb joy and prosperity reigned in all the worlds. In the palace shone the queens, who were all mines of beauty, virtue and glory. Some time was thus happily spent, till the time arrived for the Lord to be revealed. (1-4)

### दो॰--जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल। चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल॥ १९०॥

The position of the sun and the moon, the zodiacal sign into which the sun had entered, the position of the seven other planets, the day of the week as well as the day of the lunar month, all these turned out to be propitious. And full of delight was all creation, animate and inanimate; for the birth of Śrī Rāma is the source of joy. (190)

चौ०—नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिग्रीता॥
मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ १॥

### Kalyana-Kalpataru 🚄 🎏



The Lord's Descent

सरिभ बह बाऊ। हरिषत मंद सर संतन मन चाऊ॥ गिरिगन बन कसमित मनिआरा । स्रवहिं सरिताऽमृतधारा ॥ २ ॥ सकल बिरंचि मो अवसर जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ गगन संकुल ज्था । गावहिं गुन गंधर्ब सुर बरूथा ॥ ३ ॥ बरषहिं सुअंजुलि साजी । गहगहि गगन दंदभी बाजी ॥ देवा । बहु बिधि लाविह निज निज सेवा ॥ ४ ॥ करहिं अस्तृति नाग मनि

It was the ninth day of the bright half of the sacred month of Chaitra, the moon had entered the asterism named Abhijit, which is so dear to Śrī Hari The sun was at its meridian, the day was neither cold nor hot. It was a holy time which gave rest to the whole world A cool, soft and fragrant breeze was blowing. The gods were feeling exhilarated and the saints were bubbling with enthusiasm. The woods were full of blossoms, the mountains were resplendent with gems and every river flowed a

stream of nectar. When Brahmā perceived that the time of Śrī Rāma's birth had approached, all the gods came out with their aerial cars duly equipped. The bright heaven was crowded with their hosts and troops of Gandharvas chanted praises and rained down flowers placing them in their beautiful palms. The resounded with the kettledrums. Nāgas, sages and gods offered praises and tendered their services in manifold ways.

(1-4)

### दो॰—सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम॥१९१॥

Having offered their praises the gods returned to their several abodes, when the Lord, the abode of the universe and the solace of all creation, manifested Himself.

छं॰—भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।

हरियत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी॥
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी।
भूषन बनमाला नयन विसाला सोभासिधु खरारी॥१॥
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता।
माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥
करुना सुख सागर सव गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता।
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥२॥
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै।
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहै॥
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चिरत बहुत विधि कीन्ह चहै।
कहि कथा सुहाई मानु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥३॥

माता पुनि बोळी सो मित डोळी तजह तात यह रूपा। कीजै सिसुळीळा अति प्रियसीळा यह सुख परम अनूपा॥ सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभूपा। यह चिरत जे गाविह हिरपद पाविह ते न परिह भवकूपा॥ ४॥

The gracious Lord, who is compassionate to the lowly and the benefactor of Kausalya, appeared. The thought of His marvellous form, which stole the heart of sages, filled the mother with joy. His body was dark as a cloud, the delight of all eyes; in His four arms He bore His characteristic emblems (a conch-shell, a discus, a club and a lotus ). Adorned with jewels and a garland of sylvan flowers and endowed with large eyes, the Slayer of the demon Khara was an ocean of beauty. Joining both her palms the mother said, "O infinite Lord, how can I praise You!. The Vedas as well as the Puranas declare You as transcending Māyā, beyond attributes, above knowledge and beyond all measure. He who is sung by the Vedas and holy men as an ocean of mercy and bliss and the repository of all virtues, the same Lord of Laksmi, the lover of His devotees, has revealed Himself for my good. The Vedas proclaim that every pore of Your body contains multitudes of universes brought forth by Māyā. That such a Lord stayed in my womb-this amusing story staggers the mind of even men of wisdom." When the revelation came upon the mother, the Lord smiled; He would perform many a sportive act. Therefore He exhorted her by telling her the charming account of her previous birth so that she might love Him as her own child. The mother's mind was changed; she spoke again, "Give up this superhuman form and indulge in childish sports, which are so dear to a mother's heart, the joy that comes from such sports in unequalled in every way." Hearing these words the all-wise Lord of immortals became an infant and began to cry. Those who sing this lay (says Tulasīdāsa) attain to the abode of Śrī Hari and never fall into the well of mundane existence. (1-4)

### दो॰—बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ १९२॥

For the sake of Brahmans, cows, gods and saints, the Lord, who transcends Māyā and is beyond the three modes of Prakṛti (Sattva, Rajas and Tamas) as well as beyond the reach of the senses, took birth as a man assuming a form which is a product of Ais own will. (192)

चौ० सिस रुद्रन परम प्रिय बानी। संभ्रम चिल आईं सब रानी ॥ धाईं दासी । आनँद मगन पुरबासी ॥ १ ॥ सकल सुनि काना । मानहुँ दसरथ पुत्रजनम ब्रह्मानंद समाना ॥ सरीरा । चाहत परम सन पुलक मति धीरा ॥ २ ॥ उठन करत होई । मोरें नाम सुनत सुभ गृह प्रभु सोई॥ आवा परमानंद पूरि सन राजा। कहा बोळाड बजावह बाजा ॥ ३ ॥ हँकारा । आए द्विजन बसिष्ठ कह गयउ सहित नृपद्वारा ॥ देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई॥ ४॥ अनुपम बालक

On hearing the most pleasing sound of the baby's cries all the queens came in a flurry. Maid-servants ran helterskelter in great delight; all the people of the city were transported with joy. When the tidings of the birth of a son reached Daśaratha's ears he was drowned as it were in the ecstasy of absorption into Brahma. With a mind saturated with the highest love and with a body thrilling all over with joy he sought to rise, while attempting to recover his senses. "The same Lord,

whose very Name brings blessings with It even when It reaches one's ears, has arrived at my house," he said to himself; and the thought filled his mind with supreme joy. Sending for musicians he said, "Play on your instruments." The preceptor Vasistha was also summoned and he called at the palace door, with a train of Brahmans. They all went and gazed upon the peerless babe, who was an embodiment of beauty and possessed excellences more than one could tell. (1-4)

### दो॰—नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहुँ दीन्ह॥ १९३॥

After performing the Nāndīmukha Śrāddha\* the king completed all the rites connected with the birth of a child and made gifts of gold, cows, raiment and jewels to the Brahmans, (193)

तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ चौ०—ध्वज पताक तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥ १ ॥ अकास चलीं लोगाईं। सहज सिंगार किएँ उठि धाईं॥ मिलि पैठिहिं भूप मंगल भरि थारा । गावत कनक कलस करहीं । बार बार सिसु चरनिष्ट परहीं ॥ करि आरति नेवछावरि बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ ३ ॥ मागध सूत सर्वस सब काहँ। जेहिं पावा नहिं दीन्ह राखा कुंकम कीचा। मचीं सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥ ४॥ स्गमद चंदन

The city was full of flags and banners and festal arches. It was decorated in a way which defies description. Showers of flowers dropped from heaven; everybody was rapt in the joy of absorption into Brahma. Women streamed forth in troops; they came running in their natural toilet. Carrying jars of gold and salvers full of auspicious articles, they entered the portals of the royal palace singing as they went along. Waving lights and

passing offerings round and round over the child's head as an act of exorcism they threw themselves at the babe's feet again and again. Bards, minstrels, panegyrists and songsters chanted solemn praises of the Lord of Raghus. Everyone gave whatever one possessed; even he who received did not retain it. All the lanes of the city were muddy with pastes of musk, sandal and saffron.

(1-4)

### दो०—गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद्। हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बृंद॥ १९४॥

<sup>\*</sup> A commemorative offering to the Manes preliminary to any joyous occasion, such as investiture with the sacred thread, wedding etc.

There was happy music of festivity in every house, for the very Fountain of beauty had manifested Himself. All the men and women of the city were full of joy everywhere.

सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भें चौ०--कैकयसता ओऊ ॥ संपति समय समाजा। कहि न सकइ सारद अहिराजा॥ १॥ सुख एहि भाँती। प्रभृहि मिलन आई जन राती॥ सोहड जन मन सकुचानी । तदिष बनी संध्या अनुमानी ॥ २ ॥ देखि अधिआरी । उड्ड अबीर मनहूँ अरुनारी ॥ अवार भूप बह जन ंजन तारा । नृप गृह कलस सो इंद उदारा ॥ ३ ॥ मनि समूह मंदिर मृदु बानी । जनु खग मुखर समयँ जनु सानी ॥ बेद्धुनि अति भुलाना। एक मास तेइँ जात न जाना॥ ४॥ कौतक पतंग

Kalkeyl and Sumitrā each gave birth to a lovely boy. The joy, grandeur, solemnity of the occasion and the concourse of men were more than what Śāradā and the serpent-king could describe. The city of Ayodhyā wore a galla appearance; it looked as if Night had come to see the Lord and, feeling abashed as it were at the sight of the sun (her own lord), had deliberately stayed over in the form of twilight. Clouds of incense represented the dusk; and handfuls of red powder tossed up

and wafted in the air represented the reddish light of sunset. The hosts of jewels that gleamed on house-tops looked like so many stars; while the round pinnacle on the top of the royal palace corresponded to the beautiful moon. The murmuring sound of the chanting of Veda in the palace resembled the chirping of birds appropriate to the occasion. Gazing upon this spectacle the sun forgot himself; a whole month passed without his knowing it.

(1-4)

### दो॰—मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रबि थाकेड निसा कवन बिधि होइ॥ १९५॥

The day assumed the length of a month; but no one could understand the mystery. The sun stood motionless with his chariot; how could there be any night?

रहस्य काहूँ नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ महोस्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥ १॥ औरउ कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तोरी॥ एक हम दोऊ । मनुजरूप जानइ काकभुसंडि संग नहिं फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥ परमानंद प्रेमसुख यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नानाबिधि चीरा॥ ४॥

Nobody noticed this strange ahead singing the praises of Sri Rāma phenomenon; the sun at last moved as he went. Witnessing the great

festival the gods, sages and Nāgas proceeded to their several abodes congratulating themselves on their good luck. I tell you one more covert act of Mine; listen to it, O Girijā, for I know your steadfast faith. The sage Kākabhuśundi and Myself both were there together in human form without anyone knowing it. Elated with supreme joy and the delight of love we roamed about the

streets in ecstasy forgetting ourselves. He alone who enjoyed Śrī Rāma's grace could be apprised of this blessed adventure of ours. On that occasion the king granted the desire of everyone's heart, in whatever manner one came He bestowed elephants, chariots, horses, gold, cows, diamonds and costumes of various kinds.

(1-4)

### दो॰—मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहि असीस सकल तनय चिर जीवहुँ तुल्लिसदास के ईस ॥ १९६ ॥

All were satisfied in their heart and invoked blessings here and there, saying, "May all the sons of Dasaratha live long, those Lords of Tulasīdāsa." (196)

भाँती । जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ चौ०--कछक दिवस बीते एहि अवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ १ ॥ कर अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ भूपति करि पूजा अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा॥ २॥ के नाम इन्ह रासी । सीकर तें त्रैलोक सपासी ॥ सिंधु सुख जो आनंद अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥ ३ ॥ सो सुख धाम राम जोई । ताकर नाम भरत अस पोषन कर भरन सत्रहन समिरन तें रिप्र नासा । नाम बेद प्रकासा ॥ ४ ॥

A few days rolled on in this way; days and nights passed unnoticed. Knowing that the time had come for naming the children, the king sent for the enlightened sage Vasistha After paying him homage the king spoke to him thus, "Holy sir! Kindly assign them names that you have fixed your mind upon." "Their names are many and unique; yet, O king, I will declare them according to my own lights. This eldest

boy of yours, who is an ocean of felicity and embodiment of joy, a particle of which fills the three worlds with delight, has for His name 'Rāma', the very home of bliss and the comforter of all the worlds. Your second son, who sustains and supports the universe, will be called 'Bharata'; while he whose very thought destroys one's enemies is celebrated in the Vedas by the name of 'Satrughna'.'' (1-4)

## दो॰ छच्छन धाम राम प्रिय सक्छ जगत आधार। गुरु बसिष्ट तेहि राखा छछिमन नाम उदार॥ १९७॥

He who is the abode of noble characteristics, the beloved of Srī Rāma and the mainstay of the whole universe, was given by Guru Vasistha the splendid name of Laksmana. (197)

चौ०—धरे नाम गुर हृद्यँ बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी॥

मुनि धन जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥ १॥-

ते निज हित पति जानी। लिछमन राम चरन रित मानी॥ भाई। प्रभु सेवक प्रीति बडाई ॥ २ ॥ जिस द्नड भरत सन्नहन जोरी । निरखिंह छिब जननीं तृन तोरी ॥ गोर दोउ संदर स्याम रामा ॥ ३ ॥ धामा । तदपि अधिक सुखसागर चारिउ सील रूप ग्न मनोहर प्रकासा । सूचत किरन हासा ॥ इंदु पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ ४ ॥ कबहे उछंग बर

The preceptor assigned these names after careful thought and then said, "Your four sons, O king, are the essence of Veda itself. Of them Srī Rāma is the sages' treasure, the devotee's all in all and Siva's very life; He takes delight at present in the rapture of childish sports". From his earliest days Laksmana came to look upon Śrī Rāma as his benefactor and master and conceived devotion to His feet. The love that existed between the two halfbrothers, Bharata and Satrughna, was as glorious as that which obtains between a master and his servant. As the mothers gazed on the beauty of the two lovely pairs, one of whom was dark, the other fair, they would break a blade of grass in order to avert the evil eye. Although all the four brothers were embodiments of amiability, beauty and goodness, yet 'Śrī Rāma was an ocean of bliss par excellence. In His heart shone the moon of grace and His captivating smile represented its rays. Now on her lap and now in the beautiful oradle, the mother fondled Him calling Him her own darling. (1—4)

#### दो॰—ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥ १९८ ॥

The unborn and all-pervading Brahma, who is untainted by Māyā, without attributes and devoid of play, has sought shelter in the arms of Kausalyā, conquered by her love and devotion. (198)

बारिद गंभीरा ॥ चौ०-काम कोटि सरीरा । नील कंज छवि स्याम दलिह बैठे जनु मोती ॥ १ ॥ जोती। कमल पंकज नख अरुन चरन अंकुस सोहे । नृपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ कुलिस रेख ध्वज त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥२॥ किट किंकिनी उदर जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी॥ भुज बिसाल भूषन की सोभा। बिप्र चरन देखत मनिहार पदिक मन लोभा ॥ ३ ॥ डर सहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ अति चित्रक को बरने पारे ॥ ४ ॥ अधर अस्नारे । नासा तिलक दुइ दुइ दसन कपोला । अति प्रिय **उंदर** श्रवन मधुर तोतरे बोला ॥ सचारु रचि चिक्कन कच कुंचित गभुआरे । बह प्रकार मात् सँवारे ॥ ५ ॥ पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ पीत झगुलिआ तन् रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा ॥ ६ ॥

His dark form, which resembles a blue lotus and a heavy rain-cloud,

possessed the beauty of millions of Cupids. The nails glistened on His red

lotus-like feet as if pearls had been set on the petals of a rosy lotus. of a thunderbolt, a flag and a goad shone on His soles and the tinkling of His anklets enraptured the heart of sages. A string of tiny bells girdled His waist and there were three folds in His belly, the depth of His navel 18 known to him alone who has perceived it. His long arms were adorned with a number of ornaments and the tiger's claw hanging on his breast possessed an exquisite beauty. The elegance of the necklace of gems with a diamond at the lowest end and the print of the Brahman's foot\* fascinated one's mind. His neck resembled a conch-shell in its spiral shape and the chin looked most beautiful; while His face flushed

with the beauty of countless Cupids. Pairs of small teeth were veiled by rosy lips and His beautiful nose and the sectarian mark on His brow defied description. With charming ears and most lovely cheeks Hissweet lisping prattle was most delightful to hear. The smooth and curly hair that had never been trimmed since His very birth had been beautifully dressed in manifold ways by the mother. A yellow frock covered His body and His crawling on knees and hands was most pleasing to Me. The elegance of His form was something which even the Vedas and Sesa ( the serpent-god ) could not describe, it is known to him alone who has beheld it even in a dream.

(1-6)

#### दो॰—सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत॥ १९९॥

The all-blissful Lord, who is above delusion and transcends knowledge, speech and all sensuous perception, sported like an innocent child, yielding to the supreme love of the royal couple (Daśaratha and Kausalyā) (199)

चौ०-एहि बिधि राम पित माता । कोसलपुर जगत बासिन्ह सुखदाता ॥ रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ रघुनाथ चरन बिमुख कोरी । कवन सकइ कर भव जीव राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ २॥ चराचर बस

<sup>\*</sup> Once upon a time there was a discussion among the sages as to which of the three Lords of creation; viz. Brahmā, Viṣṇu and Śiva was the greatest. In order to put the matter to the test Brahma's son Bhrgu was deputed to visit the three divinities one by one. Bhrgu first approached his own father and did not bow to him as a dutiful son. This enraged Brahma: but he somehow managed to curb his anger by force of reason. From Brahma's court the sage went to Kailasa. The god of gods, Sankara, rose to greet the sage and stretched His arms to embrace him. But Bhrgu avoided His touch saying, "Touch me not, since you have broken social conventions and flouted the injunctions of the Vedas." Siva lost His temper when He heard these aspersions. Taking up His trident He proceeded to strike the sage; but Goddess Parvati intervened and pacified Him. Thereafter Bhrgu went to Vaikuntha, the abode of Bhagavan Visnu, and found the Lord reposing with His head on the lan of Śrī Lakṣmī. Breaking into His room unceremoniously the sage suddenly kicked Him on the chest. The almighty Lord quickly rose with Śrī Lakami, alighted from His bed and, offering him homage, asked his forgiveness for the incivility shown to him by not welcoming him in advance. The Lord then rubbed the sage's foot saying that it might have been hurt by striking against His hard breast, Since then the Lord has ever borne on His bosom the print of the sage's foot as a mark of honour and it stands as an abiding monument to His unequalled forbearance.

भृकुटि बिलाम नचावइ ताही। अस प्रभु छाड़ि भजिअ कृहु काँहें ।। मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहाँहें रघुराई। ।। ।। एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा। सकल नगरबासिन्ह सुम्व दीन्ह्रा॥ ले उछंग कबहुँक हलरावै। कबहुँ पालनें घालि झुलाव॥ ४॥

In this way Śri Rāma, the father and mother of the universe, delighted the people of Ayodhyā. Bhavāni, this demonstrates how those who have conceived devotion to the feet of the Lord of Raghus are repaid by Him. On the other hand, no one can liberate from the bondage of worldly existence him who is averse to the Lord of Raghus, however much he may struggle. Even that Māyā which has held under her sway all living beings, both animate, and manimate, trembles before the Lord,

who makes her dance to the play of His eye-brows. Leaving such a lord, tell me, whom should we adore? The Lord of Raghus will compassionate those who betake themselves to Him in thought, word and deed, giving up all cleverness. In this way the Lord sported as a child, to the delight of all the people of the city. The mother would now dandle Him in her arms, and now put Him down and rock Him in the cradle.

(1-4)

## हो॰—प्रेम मगन कौंसल्या निसि दिन जात न जान। स्रुत सनेह वस माता बालचरित कर गान॥ २०० ॥

Kausaiyā remained so rapt in love that days and nights passed unnoticed. Out of affection for her boy she would sing lays of His childhood. (200)

चौ०—एक बार जननों अन्हवाए। किर सिंगार पलनाँ पाँडाए॥

निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना॥ १॥

किरि पूजा नैबेद्य चढावा। आपु गई जहँ पाक बनावा॥

बहुरि मातु तहवाँ चिल आई। भोजन करत देख सुत जाई॥ २॥

गै जननी सिसु पिंह भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता॥

बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृद्यँ कंप मन धीर न होई॥ ३॥

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मितिश्रम मोर कि आन बिसेषा॥

देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसकानी॥ ४॥

One day, mother Kausalyā washed and adorned her boy and put Him to sleep in the cradle. Thereafter she bathed herself in order to worship the patron deity of her family. Having worshipped the deity she offered Him food and then returned to the kitchen. When she came back to the place of worship, she beheld her boy eating the food that had been offered to the Lord. Frightened at this, the mother went to

her boy and found Him asleep in the nursery. Coming back once more to the temple she still saw the boy there. She now trembled with fear and her mind found no rest. She saw two boys, one in the temple and the other in the nursery. She said to herself, "Is it my mental illusion or some other unusual phenomenon?" When Śrī Rāma saw His mother perplexed, the Lord gently smiled. (1-4)



The Delight of Dasaratha

#### दो॰--देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥ २०१॥

The Lord then revealed to His mother His marvellous infinite form, every pore of whose skin contained millions of universes. (201)

चौ०-अगनित रिब सिस सिव चतुरानन । बह गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ १ ॥ गुन देखी बिधि गाढी। अति सभीत जोरें कर माया सब ठाढी ॥ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ २ ॥ देखा नचावड मुख बचन न आवा। नयन मृदि चरननि सिरु नावा॥ तन पुलकित बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहरि सिसुरूप खरारी ॥ ३ ॥ अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥ बह बिधि समुझाई। यह जिन कतहूँ कहिल सुनु माई॥ ४॥

She saw therein countless suns and moons, Sivas and four-faced Brahmās, and a number of mountains, rivers, oceans, plains and woods, as well as the spirit of time, the principle of action, the modes of Prakṛti (Sattva, Rajas and Tamas), the spirit of knowledge and Nature and many more things of which she had never heard before. She further perceived Māyā, who is powerful in every respect, stricken with terror and standing with her palms joined together. The mother also beheld the embodied soul, who is made to

dance by Māyā, and even so the spirit of devotion, which liberates the soul. The hair on the mother's body bristled and she stood speechless. Closing her eyes she bowed her head at the Lord's feet. Seeing the mother struck with wonder the Slayer of Khara assumed the form of a child again. She was unable to utter praises and trembled at the thought that she had looked upon the Father of the universe as her own child. Śrī Hari comforted His mother in many ways and said, "Listen, My mother: do not reveal this fact anywhere." (1—4)

## दो०—बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। अब जनि कवंइँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥

Joining her palms Kausalyā prayed again and again, "See, my lord, that Your Māyā no longer casts her spell on me." (202)

चौ०--बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा॥ सब भाई। बड़े भए परिजन कछक बीतें सुखदाई ॥ १ ॥ गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ चुड़ाकरन चरित अपारा। करत फिरत परम मनोहर चारिउ सुकुमारा ॥ २ ॥ अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ भोजन राजा । नहिं आवत तजि बाल बोल करत जब समाजा ॥ ३ ॥ कोसल्या जाई । दुसुकु दुसुकु प्रभु जब बोलन चलहिं पराई ॥ नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि धावा॥ ४॥ तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाए॥ ५॥ धारि भरें

Śrī Hari indulged in many kinds of childish sports to the great delight of His servants. After some time all the four brothers passed the stage of infancy, gladdening the inmates of the house. The preceptor then came and performed the ceremony of tonsure; and the Brahmans received handsome presents for officiating at the same. All the four noble princes moved about indulging in numerous plays, which were most delightful to look at. The Lord, who cannot be comprehended through

mind, speech or action, sported in the courtyard of Daśaratha. When the king, while at dinner, called Him, He would not turn up, loth as he was to leave the company of His playmates. When Kausalyā went to call Him, the Lord would run away toddling. He whom the Vedas declare in negative terms and whose end even Siva could not find, the mother ran to catch Him by force. With His body besmirched all over with dust, He came and the king smilingly took Him in his arms. (1.—5)

### हो॰-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। भाजि चले किलकत मुख द्धि ओदन लपटाइ॥ २०३॥

Even while the Lord sat at dinner, His mind was restless, so that the moment He got a chance He would run away hither and thither with a scream of delight, His mouth daubed with curds and rice. (203)

चौ०--बालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संभु श्रुति गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए बिधाता॥ १॥ भए- कुमार जबहिं भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पित सब माता ॥ बिद्या सब आई ॥ २ ॥ गुरगृह रघुराई । अलप काल गए पढ़न श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥ जाकी सहज स्वास बिद्या गुन सीला । खेलहिं बिनय निपुन खेल सकल नुपलीला ॥ ३ ॥ अति सोहा। देखत बान धनुष मोहा ॥ रूप चराचर जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई। थिकत होहिं सब लोग लुगाई॥ ४॥

His charming and most innocent childish sports have been sung by Śāradā, Śeṣa, Śambhu and the Vedas. Those whose mind does not take delight in these have been deprived by Providence of a great good fortune. When all the four brothers attained to boyhood, preceptor as well as \* their parents invested them with the sacred thread. The Lord of Raghus then proceeded to His preceptor's residence for study and in a short time mastered all the branches of knowledge. What a great fun that Śrī Hari, whose natural breath stands

crystallized in the form of the four Vedas, should go to school. Proficient in learning and perfect in politeness, virtues and decorum, they played all the games imitating the role of a king. With an arrow and bow in the hands of each they appeared most charming; their beauty enraptured the whole creation, both animate and inanimate. Through whichever street the four brothers passed in pursuit of their sport, all the men and women there stood motionless on perceiving them.

(1-4)

दो॰—कोसलपुर वासी नर नारि बृद्ध अरु वाल। प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाल॥ २०४॥ The people of Ayodhyā, men and women, elderly men as well as children, all held the gracious Rāma dearer than life (204)

चौ०--बंध सखा सँग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहिं जाई॥ पावन मग मारहिं जियँ जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी॥ १॥ जे मृग राम बान के मारे। ते तन तिज सुरलोक सिधारे ॥ अनुज सखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ २ ॥ जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह पुरान सनहिं समझाई ॥ ३ ॥ रघुनाथा । मातु पिता उठि गुरु नावहिं पुर काजा। देखि चरित हरषद आयस मागि करहिं सन राजा ॥ ४ ॥

Calling his half-brothers and playmates Śrī Rāma would take them with Him and go out to the forest for hunting every day. He would deliberately kill only holy game and brought and showed the daily bag to the king. The beasts that were killed by Śrī Rāma's shaft went straight to heaven after death. He took His meals with His younger brothers and companions and obeyed the orders of His parents. He would

always contrive means to delight the people of the city. He would listen to the Vedas and Purāṇas with rapt attention and would Himself expound the truths contained therein to His younger brothers. Rising at break of day the Lord of Raghus would bow His head to His parents and preceptor and, obtaining their permission, busied Himself with the affairs of the city. The king was glad at heart to see His noble acts. (1—4)

## दो॰—इयापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥२०५॥

The Lord, who is all-pervading, indivisible, desireless, unbegotten, attributeless and without name or form, performed marvellous acts of various kinds for the sake of His devotees. (205)

चौ०—यह सब चिरत कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥
बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसिहं बिपिन सुम आश्रम जानी॥ १॥
जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं॥
देखत जग्य निसाचर धाविहं। करिहं उपद्रव मुनि दुख पाविहं॥ २॥
गाधितनय मन चिंता ब्यापी। हिर बिनु मरिहं न निसिचर पापी॥
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा॥ ३॥
पहुँ मिस देखों पद जाई। किर बिनती आनों दोउ भाई॥
ग्यान बिराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मैं देखब भिर नयना॥ ४॥

All this story has been sung by me; now hear attentively what followed. The great enlightened hermit Viśwāmitra lived in a forest knowing it to be a sacred spot. There he practised Japa

(muttering of sacred formulas) and Yoga (contemplation) and performed sacrifices; but he was much afraid of the demons Mārīcha and Subāhu. For as soon as they saw a sacrifice they would hasten

to desecrate it to the great chagrin of the sage, who felt disturbed in his paind and thought that the wicked Rākṣasas could not be disposed of without Śrī Hari. The great sage then said to himself, "The Lord has already taken birth in order to relieve the earth of

its burden. Let me make the outrage of the demons an excuse for seeing His teet and after due entreaty bring the two brothers here I will regale my eyes with the sight of Him who is the abode of knowledge, dispassion and all virtues."

# दो॰--बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार। करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार॥ २०६॥

Indulging in expectations of various kinds the sage took no time in reaching his destination. Bathing in the stream of the Sarayū he proceeded to the royal court.

चौ०--मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ छै बिप्र समाजा।। दंडवत सुनिहि सनमानी। निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ १ ॥ पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दृजा॥ चरन पखारि कीन्हि अति भोजन करवावा। मनिबर हृदयँ हरष अति पावा॥ २॥ बिबिध भाँति सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥ चरननि मेले पुनि मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा॥३॥ मगन देखत तब मन हरिष बचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कीन्हिह काऊ ॥ आगमन तुम्हारा । कहंद्र सो करत न लावउँ बारा ॥ ४ ॥ सतावहिं मोही । मैं जाचन आयउँ नप समह असुर समेत देह रघुनाथा। निसिचर बध में होब सनाथा॥ ५॥ अनुज

When the king heard of the sage's visit he went out to meet him with a party of Brahmans. Prostrating himself on the ground the king reverently brought him in and seated him on his own throne. Then, washing the sage's feet, he paid him great honours and said, "No one else is so blessed as I am today." The king next entertained him with various kinds of food and the great sage was much delighted at heart. He then placed his four sons on the latter's feet. At the sight of Sri Rāma the sage forgot all about himself. He was enraptured as he gazed on the beauty

of Śrī Rāma's countenance even as the Chakora bird is enamoured of the full moon. Gladdened at heart, the king then addressed the following words to him, "Reverend sir, you have never shown such grace to me before. Tell me what brings you here; I will carry out your order without delay." "Hosts of demons molest me, O king; I have therefore come to ask something of you. Let me have the Lord of Raghus, Śrī Rāma, with His younger brother (Lakṣmaṇa); with the extermination of the demons I will feel secure.

(1-5)

दो॰—देहु भूप मन हरिषत तजहु मोह अग्यान। धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं इन्ह कहूँ अति कल्यान॥ २००॥

# Kalyana-Kalpataru



Dasaratha and Viswamitra

"Entrust them to me, O king, with a cheerful heart, let no infatuation or ignorance stand in your way. You will earn religious ment and fair renown thereby, and your sons will be highly blessed" (207.)

चौ०—सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृद्य कंप मुख दुति कुमुलानी॥ चौथेंपन पायउँ सुत चारी । विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ १ ॥ माराहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देउँ आजु महरोसा॥ कछ नाहीं। सोउ मुनि देंड निमिष एक माहीं॥ २॥ देह प्रान तें प्रिय सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। राम देत नहिं बनइ गोसाईँ॥ कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा। कहूँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ ३ ॥ सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृद्यँ हरष मोना सुनि ग्थानी॥ तब बसिष्ट बहु बिधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥ ४॥ तनय बोलाए। हृद्यँ लाइ बहु भाँति सिलाए॥ दोउ सुत दोऊ । तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ ५ ॥ सेरे प्रान नाथ

Hearing this most unwelcome demand the king's heart quivered and the brightness of his countenance faded. He said, "I have been blessed with these four sons in my old age. You have, therefore, made your demand without due consideration, holy sir. Ask of me land, cattle, goods and treasure, I will gladly give all I have without delay. Nothing is dearer than one's body and life; even these I would part with in a second. All my sons are dear to me as life, but in no case can I afford to spare Rāma, my lord. My lovely boys, who are yet too

young, are no match for the most hideous and relentless demons." The enlightened hermit Viśwāmitra felt delighted at heart to hear the king's reply, steeped as it was in the nectar of love. Then Vasistha pleaded with the king in manifold ways and all his doubts were gone. Most politely he sent for the two boys and pressing them to his bosom admonished them in many ways. Turning to the sage he then said, "My lord, the two boys are my very life You are their only father now, holy sir; there is no one to look (1-5)after them."

दो॰—सोंपे भूप रिषिहि सुत बहुविधि देइ असीस । जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ २०८ (क)॥ सो॰—पुरुषसिंह दोड वीर हरिष चले मुनि भय हरन। क्रपासिंधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन॥ २०८ (ख)॥

Invoking various blessings on the boys the king committed them to the care of the sage, then they called at the mother's apartment and bowing their head at her feet departed. The two heroes, lions among men, oceans of compassion, resolute of purpose and the ultimate cause of the whole universe, gladly proceeded to rid the sage of his fear.

(208 A-B)

चौ०—अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला॥ कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुंहु हाथा॥ १॥

भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ दोउ जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ २ ॥ ब्रह्मन्यदेव में प्रभ देखाई । सनि ताइका क्रोध करि धाई ॥ दीन्हि सनि लीन्हा । दीन जानि नेहि निज पद दीन्हा ॥ ३ ॥ हरि बान प्रान तब रिषि निज नाथिह जियँ चीन्ही । विद्यानिधि कहें बिद्या पिपामा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ ४ ॥ जाते छधा

The Lord had reddish eyes, a broad chest and long arms; His body was dark as the blue lotus or the Tamāla tree. With a beautiful quiver fastened at His back with a yellow piece of cloth wrapped round His waist, He held in His two hands a lovely bow and arrow respectively. In the two pretty boys, one of whom was dark and the other fair, Viśwāmitra secured a great treasure. "I have now realized," said he to himself, "that the Lord is a votary of the Brahmans; on my account He has left His own father."

While on the way the sage pointed out the demoness Tāḍakā, who on hearing their voice rushed up in a fury. With a single shaft the Lord took her life and recognizing her as deserving of compassion bestowed His own state on her. Then the seer Viśwāmitra, while recognizing his lord as the fountain of knowledge, imparted to Him a sacred formula which armed Him against hunger and thirst and endowed Him with unequalled strength of body and a glow of vigour.

(1-4)

# दो॰—आयुध सर्व समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि । कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९ ॥

Making over to Him every kind of weapon the sage took the Lord to his own hermitage and devoutly gave Him bulbs, roots and fruits to eat, perceiving in Him his greatest friend. (209)

मुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य चौ०--प्रात कहा करह त्रम्ह करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ १ ॥ सुनि मारीच निसाचर क्रोही। है सहाय धावा मनिडोही ॥ बिन फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥ २ ॥ पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु पावक सुबाह सँघारा ॥ निर्भयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि झारी ॥ ३ ॥ मारि असुर द्विज तहँ पुनि कछक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ भगति हेत कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि बह प्रभ जाना ॥ ४ ॥ कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ तब मनि सादर रघुकुल नाथा। हरिष चले मुनिबर के साथा॥ ५॥ सुनि मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ आश्रम एक दीख प्रभ देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥ ६॥ सिला

At daybreak the Lord of Raghus perform your sacrifice without any fear said to the sage, "You may now go and of molestation." All the sages then

started offering oblations into the sacred fire, while Śrī Rāma Himself guarded the sacrifice. On hearing of it the furious demon Mārīcha, a great enemy of hermits, rushed with his army. Śrī Rāma struck him with a headless shaft and he fell at a distance of eight hundred miles beyond the sea-shore. The Lord next despatched Subāhu with an arrow of fire; while His younger brother, Laksmana, exterminated the host. Having killed the demons in this way the Lord rid the Brahmans of their fear; the whole company of gods and sages offered praises to Him. The Lord of Raghus stayed there a few days more and showed His grace to the Brahmans. Even though the Lord knew everything, the Brahmans out of their devotion repeated to Him many legends from the Puranas. The sage then politely said to Him in a pleading tone, "My lord, let us go and witness a performance." Hearing of a bowsacrifice, the Lord of Raghus gladly accompanied the noble sage. On the way they saw a hermitage without bird, beast or any other living creature. Observing a slab of stone lying there the Lord inquired of the sage about it, and the latter in reply told Him in detail the whole history behind it. (1-6)

#### दो॰--गौतम नारि श्राप वस उपल देह धरि धीर। चरन कमल रज चाहति छुपा करह रघुवीर॥ २१०॥

"Gautama's consort, having assumed the form of a stone under a curse, seeks with patience the dust of your lotus feet; show mercy to her, O Hero of Raghu's race." (210)

छं --- परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ बचन कही । अतिसय बङ्भागी चरनिह लागी जुगल नयन जलधार वही ॥ १ ॥ धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई । अति निर्मल वानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । राजीव विलोचन भव भय-मोचन पाहि पाहि सरनिहं आई ॥ २ ॥ मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ विनती प्रभू मोरी मैं मित मोरी नाथ न मागउँ वर आना । पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ ३ ॥ जेंहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार वार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥

At the very touch of His holy feet, which drive away sorrow, emerged Ahalva, a true embodiment of austerity. Beholding the Lord of Raghus, the delight of His servants, she stood before Him with joined palms. Her heart being overwhelmed with love, the hair on her body stood on their end and she was unable to utter a word. The most blessed Ahalyā cleaved to His feet and tears streamed from both her eyes Recovering herself she recognized the Lord and by the grace of Śrī Rāma attained devotion to His feet. In a guileless speech she began to praise the Lord, "Glory to the Lord of Raghus, who is accessible through spiritual knowledge I am an impure woman, while the Lord is able to sanctify the whole world and is the delight of His servants. O lotus-eyed enemy of Ravana, You rid Your devotees of the fear of rebirth, therefore I have taken refuge in You. Pray save me, save me. My consort (Gautama) did well in pronouncing a curse on me, and I have deemed it the greatest favour. I have feasted my eyes on Sri Hari ( Yourself ), who liberates from the bondage of worldly existence. Lord Sankara deems Your sight as the only blessing worth the name. Lord, I am very innocent of heart; I have only one request to make I seek no other boon from You, my Master; I only crave that my mind may ever continue to enjoy the love of Your feet-dust even as a bee sucks the honey from a lotus. The merciful Lord SrI Hari placed on my head the same lotus feet from which issued the most holy Gangá (the heavenly river)-which is borne by Siva on His head,-and which are adored by Brahmā (the Creator)." Having thus praised Sri Hari and falling again and again at His feet Gautama's consort (Ahalyā) took leave of the Lord: and securing a boon, which she held most dear to her heart, she went to her husband's abode full of joy. (1-4)

# दो॰—अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल। तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल॥ २११॥

The Lord Śrī Hari is such a great friend of the humble and compassionate beyond one's deserts. Adore Him, O foolish Tulasīdāsa, giving up all deceit and wily wrangling. (211)

#### [ PAUSE 7 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

**छ**छिमन सुनि संगा। गए जहाँ जग पाविन राम गाधिसुन सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १ ॥ सब कथा रिषिन्ह तब प्रभ समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ हरिष चले मुनि सहाया । बेगि बंद बिदेह नगर निअराया ॥ २ ॥ जब देखी। हरषे पुर रम्यता राम अनुज समेत बिसेषी ॥ वार्पाः सरित नाना । सिळिल कूप सर सुधासम मनि सोपाना ॥ ३ ॥ गंजत मंज मत्त भृंगा । कूजत रस कल बहुबरन बिहंगा ॥ बरन बरन बिकसे बनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ ४ ॥

Śrī Rāma and Laksmana accompanied the sage and reached the bank of the Gangā, the stream of which purifies the whole universe. The son of Gādhi,

Viśwāmitra, related the whole legend how the celestial stream had come down upon earth. The Lord then performed His ablutions with all the sages, and

# Kalyana-Kalpataru

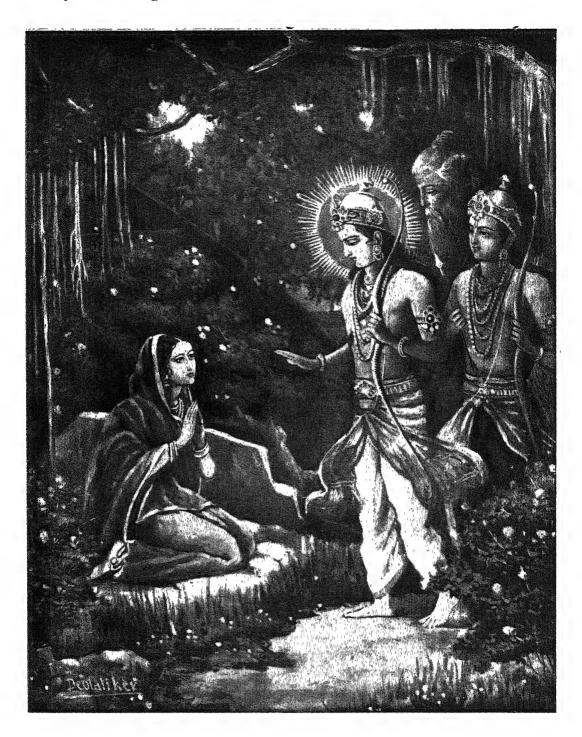

Liberation of Ahalyá

the Brahmans received gifts of various kinds. Accompanied by a troop of hermits the Lord gladly proceeded further and quickly drew near to the capital of the Videhas, Mithilā. When Śrī Rāma beheld the beauty of the city, He as well as His younger brother were much delighted. There were many big and small wells, rivers and tanks with

water as sweet as nectar and reached by flights of steps made of jewels. Bees, drunk with honey, made a sweet humming sound and birds of various hues softly cooed Lotuses of different colours opened their petals; while a cool, soft and fragrant breeze ever delighted the soul.

(1-4)

#### दो॰—सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास॥ २१२॥

The city was adorned on all sides with flower-gardens, orchards and groves, the haunt of innumerable birds, full of blossoms, fruits and charming leaves. (212)

चौ०-बनइ निकाई । जहाँ जाइ मन तहँ हैं न बरनत नगर बिचित्र अँबारी । मनिमय बिधि जन स्वकर सँवारी ॥ १ ॥ चारु 4जारू धनिक बनिक बर बस्त छै धनद समाना । बैठे सकल चौहर सहाई । संतत रहहिं सिंचाई ॥ २ ॥ संदर गर्छी सुगंध मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जन रतिनाथ चितेरें ॥ पुर नर नारि सुभग सुचि 'संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ ३ ॥ जहँ जनक निवास । बिथकहिं बिबध बिलोकि अनुप बिलास ॥ चिंकत चिंत कोट बिलोकी । सकल भुवन सीभा जनु रोकी ॥ ४ ॥ होत

The beauty of the city surpassed description; every inch of it was soulcaptivating. There was a lovely bazar and gorgeous balconies made of jewels, fashioned as it were by the Creator with his own hands. Wealthy and good merchants, who vied with Kubera (the god of wealth), sat with all their various goods. Beautiful crossings of roads and charming streets were constantly sprinkled with scented waters. The houses of all were abodes of bliss and contained

beautiful wall-paintings portrayed, as it were, by Rati's lord (Cupid) himself. The people of the city, both men and women, were good-looking, pious, saintly, virtuous, wise and accomplished. The palace of King Janaka was most marvellous, the sight of whose splendour astounded even gods. Even the fortification wall filled the mind with wonder, it seemed as if it had enclosed within its limits the beauty of the whole universe. (1-4)

### दो॰—धवल धाम मिन पुरट पट सुघटित नाना भाँति। सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ २१३॥

White palaces were screened here and there by bejewelled gold tapestries of various beautiful designs; while the exquisite palace where SItā lived was far too lovely for words to describe.

चौ० सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध्र भाटा॥ बनी बिसाल बाजि गज साला। इय गय रथ संकुल सब काला॥ १॥

बहतेरे । नृपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ सचिव सेनप स्रर बिपुल महीपा ॥ २ ॥ समीपा । उतरे जहँ तहँ पुर बाहेर सर सरित अँवराई । सब सुपास सब भाँति सहाई ॥ देखि अनुप एक माना । इहाँ रहिअ रघुबीर कोसिक सुजाना ॥ ३ ॥ कहेउ मोर मन क्रपानिकेता । उतरे तहँ मुनिबंद समेता ॥ भलेहिं नाथ कहि मिथिलापति पाए ॥ ४ ॥ विम्बामित्र महाम्।न आए । समाचार

The entrances to the palace were beautiful and protected with doors of diamond. They were always thronged with feudatory princes, dancers, panegyrists and bards. There were spacious stables and stalls for elephants, which were crowded at all times with steeds, elephants and chariots. The king had a number of brave ministers and generals. They all owned mansions that vied with the royal palace. In the outskirts of the city by the side of lakes and rivers numerous princes had encamped here and there. On seeing a fine mango-grove, which was comfortable and agreeable in every way, the sage Kausika (Viśwāmitra) said, "O wise hero of Raghu's race, I like this orchard; let us stay here." "Very well, my lord!" answered the gracious Lord, and encamped there with all the hermits' train. When the king of Mithilā got the news that the great sage Viśwāmitra had come,

(1-4)

## दो॰—संग सचिव सुचि भूरि भट भुसुर वर गुर ग्याति। चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति॥ २१४॥

He took with him his faithful ministers, a number of warriors, noble Brahmans, his family preceptor (Satānanda) and the chief of his kinsmen, and thus went forth rejoicing to meet the prince of sages. (214)

धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥ चौ०-कीन्ह प्रनाम चरन बंदे। जानि भाग्य अनंदे ॥ १ ॥ राउ बड़ बिप्रबंद सादर सब बारहिं बारा । बिस्वामित्र नृपहि बैठारा ॥ कहि कुसल प्रस्न अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई ॥ २ ॥ तेहि बयस किसोरा। लोचन सुखद बिख चित चोरा ॥ गौर मृदु स्याम जब रघुपति आए। बिस्नामित्र निकट बैडाए ॥ ३ ॥ उठे सकल भए सब सुवी देखि दोउ भ्राता। बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ मनोहर देखी। भयउ बिदेह बिदेह बिसेषी ॥ ४ ॥ मुरति मधुर

Placing his head on the sage's feet the king made obersance to him; while the lord of the sages, Viśwāmitra, gladly gave him his blessing. The king then respectfully saluted the Brahmans and congratulated himself on his good fortune (in being able to receive them). Inquiring again and again about his welfare, Viśwāmitra led the king to a seat. At that very time armived the two half-brothers, who had gone to see the garden. One dark and the other fair, the two lads were yet tender of age. The delight of all eyes, they stole the heart of the whole world. All those present there rose when the Lord of

Raghus came; and Viśwāmitra seated Him by his side. They were all delighted to see the two brothers; tears rushed to their eyes and the hair on their body bristled with joy. Beholding Śrī Rāma's lovely and charming form, King Videha\* (Janaka) was particularly beside himself with joy. (1-4)

# दो॰—प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि धीर। बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गर्मीर॥ २१५॥

Finding his heart overwhelmed with love the king recovered himself by recourse to reason and, bowing his head at the sage's feet, spoke the following pregnant words in a voice choked with emotion.— (215)

दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुलपालक ॥ चौ०--कहह नाथ संदर ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेघ धरि की सोइ आवा॥ १॥ मोरा । थिकत होत जिमि चंद चकोरा ॥ बिरागरूप मन सहज पूछउँ नाथ जािन सतिभाऊ । कहह करह दराऊ ॥ २ ॥ ताते प्रभ अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखि मन त्यागा ॥ बिलोकत कह मुनि बिहसि कहेहु नृप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ ३॥ ये प्रिय सबिह जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु बानी ॥ सनि के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥ ४ ॥ मनि दसरथ

"Tell me, my lord: are these two pretty boys the ornament of a sage's family or the bulwarks of some royal dynasty? Or, is it that Brahma ( the Absolute), whom the Vedas describe in negative terms such as 'Not that' ( Neti ), has appeared in a dual form? My mind, which is dispassion itself in its natural form, is enraptured at their sight even as the Chakora bird is transported with joy at the sight of the moon. Therefore, Sir, I earnestly inquire of you: tell me the truth, my Lord; hide

nothing from me. Deeply attached to them at their very sight, my mind has perforce renounced the joy of absorption Brahma.'' The sage smilingly answered, "You have spoken well, O king; your words can never be untrue. Whatever living beings there are in this world, they all love these boys " Śrī Rāma smiled within Himself on hearing these words. "They are the sons of King Dasaratha, the jewel of Raghu's race; the king has sent them (1-4)for my cause.

# दो॰—रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील वल धाम। मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम॥ २१६॥

These two noble brothers, Rāma and Lakṣmaṇa, are the embodiments of beauty, virtue and strength. The whole world knows that they conquered the demons in battle and protected my sacrifice from harm." (216)

<sup>\*</sup> There is a pun on the word 'Videha' in the original. The kings of Mithila enjoyed the hereditary title of 'Videha' because they ruled over the territory of Videha (Mithila). King Janaka was also a man of wisdom and had, therefore, no feeling of self-identification with the body. At the sight of Śrī Rāma, however, he was completely out of his body and therefore justified his name (Videha) in a special degree.

चौ०--मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ॥ दोउ भाता । आनँदह आनँद गोर के दाता ॥ १ ॥ संदर स्याम पार्वान । कहि न जाइ मन भाव प्रीति परसपर सहावनि ॥ बिदेहु। ब्रह्म जीव मुदित इव सनेहु ॥ २ ॥ सहज नरनाहु । पुलक चितव गात अधिक पनि पनि प्रभृहि उर उछाह ॥ पद सीसू। चलेउ प्रसंसि लवाइ नाइ अवनीसू ॥ ३ ॥ नगर काला । तहाँ लै बासु सब सुखद दी-ह भुआला ॥ सेवकाई । गयउ राउ गृह बिदा बिधि कराई ॥ ४ ॥ सब

"When I behold your feet, O sage," added the king, "I cannot tell what a great merit I have earned in the past. These two brothers, one of whom is dark of hue and the other fair, are the delight of delight itself. Their guileless affection for each other is beyond description; it is so agreeable and soulravishing." "Listen to me, my lord," continued King Videha rejoicing, "they have natural affinity for each other like the one existing between Brahma (the Supreme Spirit) and Jiva (the individual

soul)." The king gazed upon the Lord over and over again; the hair on his body stood on end and his heart overflowed with joy. Extolling the sage and bowing his head at the latter's feet, the king escorted him to his capital, and lodged the sage in a beautiful palace which was comfortable at all times. Then, after further homage and rendering all kinds of service to him, the king took leave of the sage and returned to his own palace

(1-4)

# दो॰—रिषय संग रघुवंस मिन करि भोजनु विश्रामु । बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥ २१७ ॥

Having dined with the seers and rested awhile, Lord Śri Rāma, the Jewel of Raghu's race, sat down by His brother's side; a quarter of the day still remained.

चौ०--लखन हृद्य बिसेषी । जाइ लालसा जनकपुर आइअ देखी ॥ सकुचाहीं । प्रगट भय बहुरि मुनिहि न कहहिं मनहिं प्रभु मुसुकाहीं ॥ १ ॥ अनुज मन की गति जानी। भगत राम बछछता हियँ हलसानी ॥ मुसुकाई । बोले बिनीत सक्चि परम गुर अनुसासन पाई ॥ २ ॥ चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ लखन देखन नाथ पुरु में पावों । नगर जों लै आवीं ॥ ३ ॥ राउर आयस् देखाइ तुरत सप्रीती । कस तुम्ह राखह नीती॥ सनि मुनीस कह बचन न राम सेतु ताता । प्रेम सेवक पालक तुरह बिबस धरस सुखदाता ॥ ४ ॥

Laksmana felt in his heart a great longing to go and see Janaka's capital. He was, however, afraid of the Lord and stood in awe of the sage; therefore he did not openly declare it and smiled within himself. Śrī Rāma understood what was passing in His younger brother's mind; and His heart overflowed with a kindly feeling for His devotee. Taking leave of His preceptor

to speak, He smilingly spoke with much diffidence in most polite terms, "My lord, Laksmana longs to see the city, but out of fear and respect for you he does not make it known to you. If I have your permission, I will take him round the city and quickly bring

him back." Hearing this the chief of sages, Viśwāmitra, replied in affectionate terms, "It is no wonder, Rāma, that You should respect good manners. You are the upholder of the moral code, my son, and bring joy to Your servants out of love for them. (1-4)

# दो॰—जाइ देखि आवहु नगह सुख निधान दोउ भाइ। करहु सुफल सब के नयन सुंदर वदन देखाइ॥ २१८॥

"Go, blissful pair of brothers, and having seen the city come back. Bless the eyes of all by showing them your charming countenance." (218)

चौ०—मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥ बूंद देखि अति सोभा। छगे संग छोचन मनु लोभा॥ १॥ बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सोहत हाथा ॥ सर पीत सुचंदन खोरी। स्थामळ गौर मनोहर जोरी ॥ २ ॥ तन अनुहरत बिसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ बाह केहरि कंधर सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ३ ॥ सुभग सोन छिब देहीं। चितवत चितिह चोरि जनु लेहीं॥ कनक फूल भक्टि बर बाँकी। तिलक रेख सोमा जनु चाँकी॥ ४॥ चितवनि चारु

Saluting the lotus-feet of the sage the two brothers, the delight of 'the eyes of the whole world, departed. Beholding the exquisite beauty of the two brothers troops of boys followed them, their eyes and mind being enamoured of it. Clad in yellow garments they had a quiver fastened at their back, with a cloth (of the same colour) wrapped round their waist; their hands were adorned with a graceful bow and arrow respectively. The beautiful pair, one of whom was dark and the other fair, had streaks of (red or white) sandalwood paste painted on their body so as

to match the complexion. With a neck as well-built as the lion's and long arms they had on their bosom an exquisite string of pearls obtained from the forehead of elephants. Their lovely eyes resembled the red lotus; and the moon-like face relieved one of the threefold agony Their ears were adorned with pendants of gold, which stole as it were the heart of those who looked on them. They cast a bewitching glance and had a pair of arched and shapely eyebrows; the lines of the sectarian mark on the forehead looked as if beauty had been sealed there. (1-4)

# दो॰—रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकळ सुदेस॥ २१९॥

Their beautiful head was covered with a charming rectangular cap and dark curly locks. The two brothers were lovely from head to foot, the beauty of every limb was as it should be. (219)

आए । समाचार पुरबासिन्ह नगरु भूपसुत चौ०--देखन सब त्यागी । मन्हें रंक निधि ऌट्टन लागी ॥ ९ ॥ काम धाए धाम दोउ भाई। होहिं सुखी छोचन फरु पाई॥ सहज संदर झरोखन्हि लागी। निरखिं राम रूप अनुरागीं॥ २॥ ज्ञतीं भवन बचन सप्रीती । सिंव इन्ह कोटि काम छिब जीती ॥ परसंपर सुर नर असुर नाग सुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं॥ ३॥ बिप्तु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी॥ देउ अम कोउ न आही। यह छिब सखी पटतांरेअ जाही॥ ४॥

When the citizens received the news that the two princes had come to see the town, they all left their business and ran out of their homes as if paupers were out to grab a valuable property. Beholding the natural grace of two brothers, they were glad at heart and attained the consummation of their eyes. Sticking to the air-holes of their houses young ladies lovingly scanned Sri Rāma's beauty. They fondly

spoke to one another in the following words. "O friend, He has surpassed in beauty millions of Cupids. Nowhere among gods, men, demons, Nāgas or sages do we hear of such beauty. God Viṣnu is endowed with four arms, Brahmā has four faces, while Siva, the Slayer of Tripura, has a frightful garb and five faces. O friend, there is no other god who could stand comparison with this beauty. (1-4)

#### दो॰—बय किसोर सुपमा सदन स्थाम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वारिअद्वि कोटि कोटि सत काम॥ २२०॥

"The two lads, one dark and the other fair, are yet of tender age and are repositories of beauty and abodes of bliss. Millions and hundreds of millions of Cupids are worth sacrificing to each one of their limbs." (220)

अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ चौ०-कहह सखी बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनह सयानी॥ १॥ कोड संप्रेम के ढोटा। बाल मरालिन्ह के कल जोटा॥ दसरथ दोऊ मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ २॥ मनि कौसिक क्ल कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मदु मोचन॥ स्याम गात सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ ३ ॥ कौसल्या सुत सो बेखु बर कार्छे। कर सर चाप राम के पार्छे॥ गौर किसोर रुघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ४ ॥ लिखमन नामु राम

"Tell me, friend, what embodied being is there that would not be charmed to see such beauty "" One of them lovingly said in gentle tones, "Hear, my dear, what I have been told. These two lads, a beautiful pair of oygnets as it were, are sons of King

Daśaratha, they are the protectors of Kauśika's sacrifice, and have slain demons in the field of battle. He who has a swarthy form and has charming lotus-like eyes and who has quelled the pride of Mārīcha and Subāhu, wielding a bow and shaft in His hands,

is Kausalyā's son, Rāma by name, the very fountain of bliss. The fair youth in gallant attire, who is closely following Śrī Rāma, a bow and arrow in

hand, is the latter's younger brother and is named Laksmana. Sumitra, friend, is his mother, you must know.

(1-4)

# दो॰—बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि। आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥ २२१॥

"Having accomplished the object of the Brahman, Viśwāmitra, and redeeming the sage's wife, Ahalyā, on the way, the two brothers have come here to witness the bow-sacrifice." All the ladies were delighted to hear this. (221)

चौ०—देखि राम छिब कोउ एक कहुई। जोगु जानिकिहि यह बरु अहुई॥
जों सिख इन्हिह देख नरनाहू। पन परिहिर हिठ करह विवाहू॥ १॥
कोउ कह ए भूपित पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥
सिख परंतु पनु राउ न तर्जाई। बिधि बस हिठ अबिवेकिहि भजुई॥ २॥
कोउ कह जों भल अहुइ विधाता। सब कहुँ सुनिअ उचित फलदाता॥
तौ जानिकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन आिल इहुँ संदेहू॥ ३॥
जों विधि बस अस बनै सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू॥
सिख इमरें आरति अति तातें। कबहुँक ए आविहं एहि नातें॥ ४॥

Beholding Śrī Rāma's beauty someone said, "Here is a bridegroom worthy of Princess Jānakī. If the king does but see him, friend, I am sure he will abandon his vow and insist upon their marriage." Said another, "The king has come to know them and has received them as well as the sage with all honour. But the king, my dear, refuses to give up his vow and, as Fate would have it, persists in his folly."

Yet another said, "If Providence is good and, as we are told, gives every man his due, then Jānakī is sure to have him as her bridegroom. About this, my dear, there can be no doubt. If such a union is brought about by Providence, everyone will have realized one's object. My impatience, friend, is augmented by the thought that this alliance will impel him to visit this place again.

(1-4)

# दो॰—नाहिं त हम कहुँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसनु दूरि। यह संघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥

"Otherwise, my dear, it is out of question for us, I tell you, to see Him again. Such an event can take place only when we have a rich stock of merit accumulated in previous existences." (222)

चौ०—बोली अपर कहेहु सिख नीका। एहिं बिआह अति हित सबही का॥ कोड कह संकर चाप कठोरा। ए स्थामल मृदुगात किसोरा॥ १॥ सबु असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी॥ सिख इन्ह कहँ कोड कोड अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं॥ २॥ परिस जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥ सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें॥३॥ जेहिं बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहिं स्यामल बरु रचेउ बिचारी॥ तासु बचन सुनि सब हरपानीं। ऐभेड़ होउ कहिंहं मृदु बानीं॥४॥

Someone else said, "Friend, you have spoken well. This union will be conductive to the best interests of all." Still another said, "Sankara's bow is hard to bend, while this swarthy lad is of delicate frame. Everything, my dear, is out of place" Hearing this, another said in a soft voice, "Friend, with regard to this lad I have heard some people say that, though small in appearance, He wields a great power.

Touched by the dust of His lotus-feet Ahalyā, who had perpetrated a great sin, attained salvation. He will, therefore, surely break Siva's bow; one should never commit the mistake of giving up this faith. The same Creator, who fashioned Sītā with great skill, has preordained for her this dark-complexioned bridegroom.' Everyone was pleased to hear the words of this lady and softly exclaimed "Amen!" (1-4)

# दो॰—हियँ हरपिंह वरपिंह सुमन सुमुखि सुलोचिन बृंद । जाहिं जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३ ॥

In their gladness of heart troops of fair-faced, bright-eyed dames rained flowers on the princes. Wherever the two brothers went, there was supreme joy. (223)

चौ०--पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई। जह धनुमख हित भूमि बनाई॥ अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका हिचर सँवारी ॥ १ ॥ कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ चहुँ दिसि बैठिहं महिपाला ॥ तेहि पार्छे समीप चर्ड पासा । अपर मंच मंडली बिलासा ॥ २ ॥ कछक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठिहं नगर लोग जहँ जाई ॥ बिसाल सुहाए । धवल धाम बहुबरन तिन्ह के निकट बनाए ॥ ३ ॥ सब नारी । जथाजोगु निज देखहिं कुल अनुहारी ॥ पुर बालक किह किह मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥ ४ ॥

The two brothers reached the eastern quarter of the city, where the arena for the bow-sacrifice had been got ready. midst of a beautiful and spacious paved area a spotless altar richly adorned. On all the four sides of this altar were erected elevated and broad seats of gold to be occupied by the princes. Not far behind and surrounding them on all sides shone another circular tier of raised seats, which was of somewhat greater height and beautiful in every way, and where the people of the city might come and take their seat. Close to these were constructed spacious and beautiful gallaries of glistening white, painted in diverse colours, whence ladies might view the spectacle seated in their appropriate places according to their family rank. The children of the town politely showed  $_{
m the}$ Lord preparations speaking to Him in gentle words. (1-4)

# Kalyana-Kalpataru



Devotion to the Guru

# दो॰—सब सिसु एहि मिस प्रेमवसं परिस मनोहर गात। तन पुलकिहं अति हर्षु हियँ देखि देखि दोउ भ्रात॥ २२४॥

Thus finding an occasion for touching their charming limbs all the children were overwhelmed with love, experienced a thrill all over their body and their heart overflowed with joy on seeing the two brothers again and again. (224)

चौ०-सिस सब राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई॥ १॥ रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर देखावहिं अनुजहि बचना ॥ लव निमेष महँ निकाया । रचइ जासु भवन अनुसासन माया ॥ २ ॥ दीनदयाला । चितवत सोइ चिकत हेत् धन्ष मखसाला ॥ कौतक पाहीं। जानि बिलंब चले गुरु त्रास माहीं ॥ ३ ॥ मन डर होई। भजन कहँ प्रभाउ टेखावत मधुर सहाईं। किए कहि बिदा बरिआईं ॥ ४ ॥ मृद बालक

Finding all the children under the spell of affection, Śrī Rāma lovingly extolled the places shown by them. All of them would call the two brothers wherever they pleased and the two brothers went to them out of loving kindness. Śrī Rāma showed to His younger brother the arrangements that had been made there, speaking to him in soft, sweet and agreeable words. He in obedience to whose flat Māyā brings forth multitudes of universes in the quarter of a second,

the same gracious Lord, conquered by devotion, looks with amazement on the arena for the bow-sacrifice. Having seen the whole show the two brothers returned to their Guru; but the thought of their being late disturbed their mind. The Lord, whose sublimity inspires terror into Terror itself thus manifests the glory of devotion. With many kind and courteous phrases they took leave of the youngsters much against the latters' will. (1-4)

# दो॰ सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ। गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ॥ २२५॥

Meekly and most submissively, with a mingled feeling of awe and love, the two brothers bowed their head at the lotus feet of the preceptor (Viśwāmitra) and sat down with his permission.

चौ - निसि प्रबेस मुनि आयस दोन्हा । सबहीं संध्याबंदन कोन्हा ॥ इतिहास कथा पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ १ ॥ तब जाई। लगे मनिबर सयन कीन्हि चापन चरन दोउ चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ २ ॥ बंध प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ दीन्ही । रघुवर मुनि अग्या कीन्ही ॥ ३ ॥ जाइ सयन उर लाएँ। सभय लखन सप्रेम परम सच् पुनि पुनि प्रभु कह सीवह ताता। पौढे धरि जलजाता ॥ ४ ॥ उर पद

At the approach of night the sage (Viśwāmitra) gave the word and all performed their evening devotions, and, while the sage recited old legends and narratives, two watches of the beautiful night passed. The chief of the sages, Viśwāmitra, then retired to his bed; and the two brothers began to rub his feet. The couple whose lotus-feet are sought by men of dispassion muttering various sacred formulae and practising different kinds of Yoga (means of union with God) lovingly rubbed the

lotus-like feet of their Guru, conquered as it were by his love. When the sage asked Him again and again, the Chief of Raghu's race went to bed only then. Laksmana pressed the Lord's feet to his bosom and caressed them with reverence and love deriving supreme joy from this service. It was only when the Lord repeatedly said, "Retire now, my brother," that he laid himself down cherishing his Brother's lotus-feet in his heart.

(1-4)

#### दो॰—उठे छखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥

Towards the close of night, at the sound of cock-crow, got up Laksmana. The Lord of the universe, the all-wise Śrī Rāma, also woke before His preceptor.

(226)

चौ०-सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए॥ आयसु पाई। लेन प्रसुन चले दोउ भाई॥ १॥ जानि ग्रूर समय देखेउ जाई। जहँ बसंत रितु रही लोभाई॥ वर बाग् भूप बेलि बिताना ॥ २ ॥ लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए॥ फल सुमन नव कीर चकोरा। कूजत बिहग कोकिल नटत कल मोरा ॥ ३ ॥ सोह सुहावा । मनि सोपान बिचित्र बाग सरु मध्य सिलल सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत बिमल गुंजत भूगा ॥ ४ ॥

Having performed all the customary acts of purification, they went and finished their ablutions; and having gone through their daily routine of devotions etc. they bowed before the sage. When the time came, the two brothers took leave of the preceptor and went out to gather flowers. Having gone out they saw the lovely royal garden, enamoured of whose beauty the vernal season had taken its permanent abode there. It was planted with charming trees of various kinds and overhung with

beautiful creepers of different colours. Rich in fresh leaf, fruit and flower they put to shame even celestial trees by their wealth. The feathered choir of the Chātakas, cuckoos, parrots and Chakoras warbled and peacocks beautifully danced. In the centre of the garden a lovely lake shone bright with flights of steps made of many-coloured gems. Its limpid water contained lotuses of various colours and was vocal with the cooing of aquatic birds and the humming of bees. (1-4)

दो॰—बागु तड़ागु विलोकि प्रभु हरेषे बंधु समेत।
परम रम्य आरामु यहु जो रामिह सुख देत॥ २२७॥

Both the Lord and His brother were delighted to behold the garden with its lake. Most lovely must have been that garden which delighted even Śrī Rāma ( lit., the delighter of all )!

चौ० चहुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन॥ सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ १॥ सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानीं॥ सर्खीं गिरिजा गृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥ २॥ समीव सर सखिन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता॥ अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ ३ ॥ कीन्हि संगु बिहाई। गई रही देखन फुळवाई॥ एक संखी सिय बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहिं आई॥ ४॥ तेहिं दोउ

After looking all about, and with the consent of the gardeners, the two brothers began in high glee to gather leaves and flowers. On that very occasion Sītā too arrived there, having been sent by Her mother to worship Girijā. She was accompanied by Her girl-companions, who were all lovely and intelligent. They sang melodies in an enchanting voice. Close to the lake stood a temple, sacred to Girijā, which was beautiful beyond description, and captivated the

mind of those who looked at it. Having taken a dip into the lake with Her companions, Sītā went with a glad heart to Girijā's temple. She offered worship with great devotion and begged of the Goddess a handsome match worthy of Her. One of Her companions had strayed away from Her in order to have a look at the garden. She chanced to behold the two brothers and returned to Sītā overwhelmed with love.

(1-4)

#### दो॰—तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नैन। कहु कारनु निज हरष कर पूर्छीहं सब मृदु बैन॥ २२८॥

When her companions saw her condition, her body thrilling all over and her eyes full of tears, they all asked her in gentle tones, "Tell us what gladdens your heart." (228)

चौ॰ — देखन बागु कुअँर दुइ आए। वय किसोर सब भाँति सुहाए॥
स्थाम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥१॥
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी। सिय हियँ अति उतकंठा जानी॥
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे सुनि सँग आए काली॥२॥
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥
बरनत छिब जहाँ तहाँ सब लोगू। अवसि देखिअहाँ देखन जोगू॥३॥
तासु बचन अति सियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥
चली अग्र किर प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई॥४॥

"Two princes have come to see the garden, both of tender age and charming in every way, one dark of hue and the

other fair; how shall I describe them p For speech is sightless, while the eyes are mute." All the clever maidens were delighted to hear this Perceiving the intense longing in Sītā's bosom one of them said, "They must be the two princes, my dear, who, I was told, arrived yesterday with the sage (Viśwāmitra), and who have captivated the heart of men and women of the city by casting the spell of their beauty. All are talking of their loveliness here,

there and everywhere. We must see them, for they are worth seeing." The words of this damsel highly pleased Sītā; Her eyes were restless for the sight of the princes. With that kind friend to lead the way She followed; no one knew that Hers was an old love

(1-4)

#### दो॰—सुमिरि सीय नाग्द वचन उपजी प्रीति पुनीत। चिकत विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी समीत ॥ २२९॥

Recollecting Nārada's words She was filled with innocent love; and with anxious eyes She gazed all round like a startled fawn. (229)

न्पुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृद्यँ गुनि॥ दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहूँ कीन्ही॥ ९॥ चौ० -- कंकन किंकिनि अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख सिस भए नयन चकोरा ॥ अचंचल । मन्हें सकुचि निम्नि तजे दिगंचल ॥ २ ॥ चारु सुखु पावा । हृद्यँ सराहत बचनु न आवा ॥ देखि सीय सोभा निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहँ प्रगटि देखाई ॥ ३ ॥ सब संदर करई । छबिगृहँ दीपसिखा किब रहे जुठारी । केहिं पटतरौं विदेहकुमारी ॥ ४ ॥ उपमा

Hearing the tinkling of bangles, the small bells tred round the waist and the anklets Śrī Rāma thought within Himself and then said to Laksmana, "It seems as if Cupid has sounded his kettledrum with intent to conquer the universe." So saying He looked once again in the same direction ( whence the sound came ); and lo! His eyes feasted themselves on Sītā's countenance even as the Chakora bird gazes on the His charming eyes became moon. motionless, as if Nimi\* (the god of winking ) had left the eyelids out of

shyness. Śrī Rāma was filled with rapture to behold Sītā's beauty; He admired it in His heart, but utterance failed Him. He felt as if the Creator had put his whole creative skill in visible form and demonstrated it to the world at large. "She lends charm to Charm itself," He said to Himself, "and looks as if a flame of light is burning in a house of beauty. The similes already employed by the poets are all stale and hackneyed; to whom shall I liken the daughter of Videha ?"

(1-4)

# दो॰—सिय सोभा हियँ वरिन प्रभु आपिन दसा विचारि । बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारि ॥ २३०॥

<sup>\*</sup> Nimi was a forbear of King Janaka. On his death his spirit obtained a seat on the eyelids of human beings and has ever since remained there. The poet here figuratively attributes the motionlessness of Sri Rāma's eyelids to the sudden departure therefrom of Nimi, who as a forbear of Janaka is described as loth to witness this exchange of pure love between Rāma and Sītā.

Thus describing to Himself Sītā's loveliness and reflecting on His own condition the Lord innocently spoke to His younger brother in terms appropriate to the occasion.— (230)

चौ०—तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई॥
पूजन गौरि सखीं छै आईं। करत प्रकासु फिरइ फुळवाईं॥ १॥
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा। सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥
सो सबु कारन जान बिधाता। फरकिहं सुभद अंग सुनु आता॥ २॥
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ॥
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेहुं परनारि न हेरी॥ ३॥
जिन्ह के लहिं न रिपु रन पीठी। निहं पाविहं परितय मनु डीठी॥
मंगन लहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥ ४॥

"Brother, she is no other than the daughter of King Janaka, for whom the bow-sacrifice is being arranged. She has been escorted by her girl-companions to worship Goddess Gauri and is moving about in the garden diffusing light all about her. My heart, which is naturally pure, is agitated by the sight of Her transcendent beauty. The reason of all this is known to God alone; but I tell you, brother, my right limbs are throbbing, which is an index of coming good

fortune. It is a natural trait with the race of Raghu that they never set their heart on evil courses. As for Myself I am fully confident of My mind, which has never sought another's wife even in a dream. Rare in this world are those noble men who never turn their back on the foe in battle nor give their heart to or cast an amorous glance on another's wife, and from whom no beggar meets with a rebuff.

(1-4)

# दो॰—करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान॥ २३१॥

While Śrī Rāma was talking to His younger brother in this strain, His mind, which was enamoured of Sītā's beauty, was all the time drinking in the loveliness of Her countenance, like a bee sucking the nectar from a lotus. (231)

चौ०-—चितवित चिकित चहूँ दिसि सीता। कहूँ गए नृपिकसोर मनु चिंता॥
जहूँ बिलोकं मृग सावक नैनी। जनु तहूँ बिरिस कमल सित श्रेनी॥ १॥
लता ओट तब सिखन्ह लखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए॥
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥ २॥
थके नयन रघुपित लबि देखें। पलकिन्हहूँ परिहरीं निमेषें॥
अधिक सनेहूँ देह. मैं भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोरी॥ ३॥
लोचन मग रामिह उर आनी। दीन्हें पलक कपाट सयानी॥
जब सिय सिखन्ह प्रेमबस जानी। कहि न सकिह क्खु मन सकुचानी॥ ४॥

Sitā looked timidly all round; Her mind was at a loss as to where the princes had gone. Wherever the fawn-

eyed princess cast Her glance, a continuous stream of white lotuses seemed to r.i.iii there. Her companions then pointed out

to Her the two lovely brothers, the one dark, the other fair of hue, standing behind a fence of creepers. Beholding the beauty of the two princes Her eyes were filled with greed; they rejoiced as if they had discovered their long-lost treasure. The eyes became motionless at the sight of Śrī Rāma's loveliness; the eyelids too forgot to fall. Due to excess of love Her body-consciousness

began to fail; it looked as if a Chakora bird was gazing at the autumnal moon. Receiving Srī Rāma into the heart through the passage of the eyes, She cleverly shut Him up there by closing the doors of Her eyelids. When Her girl-companions found Sītā overpowered with love, they were too much abashed to utter a word.

(1-4)

#### दो॰—लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ॥ २३२ ॥

At that very moment the two brothers emerged from a bower. It looked as if a pair of spotless moons had shone forth tearing the veil of cloud (232)

चौ०—सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥

मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के॥ १॥
भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छिब छाए॥
बिकट भृकुटि कच ग्रूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ २॥
चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥
मुखछिब किह न जाइ मोहि पाहीं। जो बिलोिक बहु काम लजाहीं॥ ३॥
उर मिन माल केंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बलसींवा॥
सुमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुठि लोना॥ ४॥

The two gallant heroes were the very perfection of beauty; their bodies resembled in hue a blue and a yellow lotus respectively. Charming peacock-feathers adorned their head, which had bunches of flower-buds stuck here and there. A sectarian mark and beads of perspiration glistened on their brow; while graceful pendants shed their lustre on their ears. With arched eyebrows and curly locks, eyes red as a lotus-bud and a lovely chin, nose and cheeks,

their gracious smile was soul-enthralling. The beauty of their countenance was more than I can describe; it would put to shame a myriad Cupids. They had a string of jewels on their breast; their lovely neck resembled a conch-shell in its spiral shape; while their mighty arms vied with the trunk of a young elephant, who was the very incarnation of Cupid. With a cup of leaves full of flowers in His left hand the dark-hued prince, my dear, is most charming. (1-4)

# दो॰—केहरि कटि पट पीत घर सुपमा सील निधान। देखि भानुकुलभूपनिह विसरा सिखन्ह अपान॥ २३३॥

Beholding the Ornament of the solar race, who had a slender waist like that of a lion and was clad in yellow, and who was the very embodiment of beauty and amiability, SITA's companions forgot their very existence. (233)

# Kalyana-Kalpataru



Worshipping Goddess Bhavani

धीरज एक आछि सयानी । सीता सन बोली गहि बहार गौरि कर ध्यान करेह । भूपिकसोर देखि किन लेह ॥ १ ॥ रघुसिंघ उघारे । सनमुख दोउ तब नयन सोभा । सुमिरि पिता पन मन अति छोभा ॥ २ ॥ देखि राम परबस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहहिं काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ ३ ॥ बेरिऑ आउब एहि सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलंब भय मानी ॥ मात् बड़ि धीर आने । फिरी राम उर अपनपउ पितुबस जाने ॥ ४ ॥

Recovering herself, one of Her clever companions grasped Sitā by the hand and said to Her, "Meditate on Gauri afterwards; why not behold the princes just now "" Sitā then bashfully opened Her eyes and saw the two lions of Raghu's race opposite Herself. Surveying Śrī Rāma's beauty from head to foot in the reverse order\*, and remembering Her father's vow she felt much perturbed. When Sītā's companions saw Her thus

overcome with love, they all cried in alarm: "We are late already." "Let us come again at this very hour tomorrow!"So saying one of them smiled within herself. Sītā blushed at this pregnant remark. She got afraid of Her mother; for She felt it was already late. Recovering Herself with considerable effort She received Śrī Rāma into Her heart and conscious of Her dependence on Her sire returned home. (1—4)

## दो॰—देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि। निरिख निरिख रघुबीर छिब बाढ़ प्रीति न थोरि॥ २३४॥

Under pretence of looking at a deer, bird or tree She turned again and again; and each time She gazed on the beauteous Hero of Raghu's race, Her love waxed not a little. (234)

चौ०--जानि बिसुरित । चली राखि कठिन सिवचाप उर स्यामल स्राति॥ जानी । सख सनेह प्रभ जब जात जानकी सोभा खानी ॥ १ ॥ गुन परम मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतीं लिखि प्रेममय मृद गई बहोरी । बंदि भवानी भवन बोली जोरी ॥ २ ॥ चरन कर गिरिबरराज जय जय किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ ३ ॥ नहिं आदि सध्य अवसाना । अमित प्रभाउ नहिं बेदु जाना ॥ भव बिभव कारिनि । बिस्व विमोहनि पराभव स्वबस विहारिनि ॥ ४ ॥

<sup>\*</sup>Girls in India are coy by their very nature and would not have the audacity to look straight into the eyes of a suitor. Sita, who is the very embodiment of feminine virtues and the ideal of Indian womanhood, is, therefore, depicted here as beginning Her survey of Śrī Rāma's beauty from His feet and gradually passing Her eyes to His head. It is unidiomatic in English to speak of one scanning a person from 'foot to head'; hence the order had to be reversed in the rendering. It was, however, necessary to point out this radical difference between the Western and Indian cultures; and hence the words 'in the reverse order' have been added to keep the sense of the original intact, while taking care not to allow the English idiom to suffer.

Drooping at the thought of the unyielding bow of Siva, She proceeded with the image of the swarthy form in Her heart. When the Lord perceived that Janaka's Daughter, a fountain of bliss, affection, grace and goodness, was going, He sketched Her on the sheet of His heart with the soft ink of supreme love. Sitā then sought Bhavānī's temple and, adoring Her feet, prayed to Her with joined palms: "Glory, all glory to You, O Daughter of the mountainking! Glory to You, who gaze on the

countenance of the great Lord Siva as a Chakora bird on the moon. Glory to You. O Mother of the elephant-headed Ganeśa and the six-faced Kārtikeya and mother of the universe with shining as lightning. You have no beginning, middle or end; Your infinite glory is a mystery even to the Vedas. You are responsible for the birth, and destruction of the maintenance universe; You enchant the whole on Your sports universe and carry independently of others.

#### दो॰—पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष॥ २३५॥

"Of all good women who adore their husband as a god, Mother, You rank foremost. Your immeasurable greatness is more than a thousand Śāradās and Śeṣas could tell. (235)

विआरी ॥ चौ०--सेवत तोहि फल चारी। बरदायनी पुरारि सलभ तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ १ ॥ देबि पूजि पद कमल जानह नीकें। बसह सदा उर पुर सबही कें॥ मनोरथ तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेहीं॥ २॥ प्रगट न कारन भई भवानी। खसी माल म्राति मुसुकानी॥ बिनय प्रेम बस हरप हिथ प्रसादु सिर धरेऊ । बोली गौरि भरेऊ ॥ ३ ॥ असीस हमारी । पूजिहि मन कामना सुनु सुचि साचा। सो बह मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ ४॥ नारद बचन सदा

"The four-fold rewards of life ( viz., religious merit, worldly riches, sensuous enjoyment and Liberation) are easily attainable through Your service, O bestower of boons, beloved of Siva (the Slayer of Tripura)! All who adore Your lotus-feet, O Shining One, attain happiness, be they gods, men or sages. You know well my heart's longing, since You ever dwell in the town of every heart. That is why I have refrained from openly declaring it." With these words Videha's Daughter

clasped the feet of the image. Bhavānī was overcome by Her meekness and devotion; the wreath on the image dropped and the idol smiled. Sītā reverently placed the divine gift on Her head. Gaurī's heart was filled with delight while She spoke, "Hear, Sītā, my infallible blessing: Your heart's desire shall be accomplished. Nārada's words are ever faultless and true; the suitor on whom Your heart is set shall, indeed, be Yours.

(1-4)

छं॰—मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो । करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥

### पहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥

"The dark-complexioned and naturally handsome suitor of whom You are enamoured shall, indeed, be Yours. The gracious and omniscient Lord is aware of Your fidelity and love." Sītā and all Her companions were delighted at heart to hear this blessing from Gaurī's lips. Worshipping Goddess Bhavānī again and again Sītā, says Tulasīdāsa, returned to Her abode, rejoicing in Her heart.

#### सो॰—जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। मंजुल मंगल मुल बाम अंग फरकन लगे॥ २३६॥

Finding Gauri favourably disposed towards Her, Sītā was more glad of heart than words can tell. Her left limbs began to throb, indicating Her good fortune. (236)

चौ०-हृदयँ सराहत सीय ' लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥ सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ १॥ पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्ही॥ सुमन मनोरथ होहँ तुम्हारे । राम् छखन सुनि सुखारे ॥ २ ॥ भए सुफल मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा करि भोजन पुरानी ॥ बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन **ਚਲੇ** दोउ दिसि ससि सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ उयउ माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ४ ॥ कीन्ह मन

Inwardly praising Sītā's beauty, the two brothers returned to their Guru (Viśwāmitra). Śrī Rāma related everything to Kauśika; for He was innocent of heart and free from all guile. Having got the flowers the sage performed his devotions and then blessed the two brothers, saying, "May your heart's desire be accomplished." Rāma and Lakṣmaṇa were glad to hear the benediction. After finishing his meals the

great and illumined hermit, Viśwāmitra, began to recite old legends. The day was thus spent, and obtaining the Guru's permission the two brothers proceeded to say their evening prayers. In the meantime the charming moon rose in the eastern horizon; perceiving that her orb resembled Sitā's face Śrī Rāma felt happy. The Lord then reasoned within Himself, "The queen of night bears no resemblance to Sītā. (1-4)

#### दो॰—जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक॥ २३७॥

"Born of the ocean (with its salt water), with poison for her brother, dim and obscure by the day and with a dark spot in her orb, how can the poor and wretched moon be matched with Sītā's countenance?\* (237)

<sup>\*</sup> The moon is one of the fourteen jewels (treasures of the world) that were churned out of the ocean by the joint efforts of the gods and demons at the dawn of creation. It is to this Puranic legend that the Lord refers to above. The very first product of this churning was poison, which was swallowed by Lord Siva. It is in this sense that the moon is spoken of as having poison for a brother.

बहइ बिरहिनि दुन्वदाई । ग्रसइ राह निज संधिहिं पाई ॥ द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ १ ॥ कोक सोकप्रद पंकज दीन्हे । होइ दोपु बङ् अनुचित कीन्हे ॥ बैदेही पटतर सुख सिय मुख छिब बिधु ब्याज बलानी । गुर पिंह चले निसा बिह जानी ॥ २ ॥ मनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु कीन्ह बिश्रामा ॥ पाइ जागे । बंधु बिलोकि कहन अस रघुनायक अवलोकह ताता । पंकज लोक कोक अरुन सुखदाता ॥ सूचक मृदु बानी ॥ ४ ॥ बोले लखन जोरि पानी । प्रभु ज्या प्रभाउ

"Again, the moon waxes and wanes; she is the curse of lovesick damsels and is devoured by Rāhu when she crosses the latter's orbit. She causes anguish to the Chakravāka (the ruddy goose) and withers the lotus. O moon, there are numerous faults in you. One would incur the blame of having done a highly improper act by comparing you with the countenance of Videha's daughter." Thus finding in the moon a pretext for extolling the beauty of Sītā's countenance and perceiving that

the night had far advanced, Śri Rāma returned to His Guru; and bowing at the sage's lotus feet and receiving his permission He retired to rest. At the close of night the Lord of Raghus woke; and looking towards His brother He began to speak thus, "Lo, brother, the day has dawned to the delight of the lotus, the Chakravāka and the whole world." Joining both of his palms Lakṣmaṇa gently spoke the following words indicative of the Lord's glory:— (1-4)

### दो॰—अरुनोद्यँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति वलहीन॥ २३८॥

"The day having dawned, the lily has faded and the brightness of the stars is dimmed, just as at the news of Your arrival all the princes (assembled here) have grown faint.

चौ०--नृप सब नखत करहिं उजिआरी। टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥ १ ॥ तुम्हारे । होइहहिं ट्रटें प्रभू सब भगत धनुष सखारे ॥ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज प्रकासा ॥ २ ॥ ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया॥ रबि निज उदय तव भुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ ३ ॥ मुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ बंधु बचन सुनि प्रभु गुरु पहिं आए। चरन सरोज सुभग सिर नित्यक्रिया करि बोळाए। कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥ तब जनक जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ ५॥

"Though twinkling like stars, all the princes put together are unable to lift the thick darkness in the form of the

bow. And just as lotuses and bees and the Chakravāka and various other birds rejoice over the termination

of night, even so, my lord, all Your devotees will be glad when the bow is broken. Lo, the sun is up and the darkness has automatically disappeared, the stars have vanished out of sight and light flashes upon the world. Under pretence of its rising, O Lord of Raghus, the sun has demonstrated to all the princes the glory of my lord (Yourself). It is in order to reveal the might of Your arms that the process of breaking the bow has been set into operation." The Lord smiled

at these remarks of His brother. He who is pure by His very nature then performed the daily acts of purification and bathed, and after finishing the daily routine of prayer etc., called on His Guru and the two brothers bowed their graceful heads at his lotus feet. Meanwhile King Janaka summoned his preceptor Śatānanda and sent him at once to the sage Kauśika. Śatānanda communicated to Viśwāmitra Janaka's humble submission and Viśwāmitra gladly sent for the two brothers. (1—5)

### दो॰—सतानंद पद बंदि प्रमु बैंठे गुर पहिं जाइ। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ॥ २३९॥

Adoring Satānanda's feet the Lord went and sat down by His Guru; the sage then said, "Come, my son; Janaka has sent for us. (239)

#### [ PAUSE 8 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

#### [ PAUSE 2 FOR A NINE-DAY RECITATION ]

देखिअ जाई। ईसु काहि धौं देइ बड़ाई॥ चौ० —सीय स्वयंबर तव जापर होई ॥ १ ॥ कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा मिन सब सुनि बर बानी। दीन्हि असीस सबिहें सुखु मानी॥ समेत कृपाला । देखन चले धनुषमख साला ॥ २ ॥ मुनिबंद भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ दोउ आए काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ ३ ॥ गृह भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ भीर देखी जनक पहिं जाह । आसन उचित देहु सब काहू ॥ ४ ॥ लोगन्ह तुरत

"Let us go and see how Sitā elects her husband; we have yet to see whom Providence chooses to honour." Said Laksmana, "He alone deserves glory, my lord, who enjoys your favour." The whole company of hermits rejoiced to hear these apt words and with a delighted heart they all gave their blessing to him. Accompanied by the whole throng of hermits the gracious Lord then proceeded to visit the arena intended

for the bow-sacrifice. When the residents of the town got the news that the two brothers had reached the arena, they all salhed forth, oblivious of their homes and duties,—men and women, young and old and even children. When Janaka saw that a huge crowd had collected there, he sent for all his trusted servants and said, "Go and see all the people at once and marshal them to their proper seats."

#### दो॰—कहि मृदु वचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच छघु निज निज थल अनुहारि॥ २४०॥

Addressing soft and polite words to the citizens, the servants seated them all, both men and women, in their appropriate places, whether noble or middling, humble or low. (240)

चौ०--राजकअँर तेहि आए । मनहँ मनोहरता अवसर तन छाए ॥ बीरा । सुंदर स्यामल नागर बर गौर गन स्नागर सरीरा ॥ १ ॥ रूरे । उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे ॥ राज समाज विराजत जैसी। प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी॥ २॥ जिन्ह रही भावना रनधीरा । मनहँ बीर रस धरें देखहिं महा सरीरा ॥ रूप प्रभृहि निहारी। मनहँ भयानक क्रटिल नुप मरति भारी ॥ ३ ॥ बेषा । तिन्ह प्रभ प्रगट कालसम असर छल छोनिप देखा ॥ भाई । नरभूवन पुरबासिन्ह देखे दोउ लोचन सखदाई ॥ ४ ॥

Meanwhile there arrived the two princes, the very abodes of beauty as it were, both oceans of goodness, polished in manners and gallant heroes, charming of forms, the one dark and the other fair. Shining bright in the galaxy of princes, they looked like two full moons in a circle of stars. Everyone looked on the Lord's form according to the conception each had about Him. Those who were surpassingly staunch in battle

gazed on His form as though He was the heroic sentiment personified. The wicked kings trembled at the sight of the Lord as if He had a most terrible form. The demons, who were cunningly disguised as princes, beheld the Lord as Death in visible form; while the citizens regarded the two brothers as the ornaments of humanity and the delight of their eyes.

(1-4)

### दो॰—नारि बिलोकिहं हरिष हियँ निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरि मूरित परम अनुप॥ २४१॥

With joy in their heart the women saw Him according to the attitude of mind each had towards Him, as if the erotic sentiment itself had appeared in an utterly incomparable form. (241)

चौ०--बिदुषन्ह बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग छोचन सीसा ॥ प्रभु अवलोकिहं कैसें। सजन सगे प्रिय लागिहं जैसें॥ १॥ जाति जनक बिदेह सहित बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ जोगिन्ह भासा । सांत सुद्ध सम सहज परम तस्वमय प्रकासा ॥ २ ॥ हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥ सीया । सो सनेह सुखु नहिं कथनीया ॥ ३ ॥ चितव भायँ जेहि उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेंड कोसळराऊ ॥ ४ ॥ The wise saw the Lord in His cosmic form, with many faces, hands, feet, eyes and heads. And how did He appear to Janaka's kinsmen p Like one's own beloved relation. The queen, no less than the king, regarded Him with unspeakable love like a dear child. To the Yogis (those ever united with God) He shone forth as no other than the highest truth, placid, unsullied, equipoised, and resplendent by Its very nature. The

devotees of Śrī Hari beheld the two brothers as their beloved deity, the fountain of all joy. The emotion of love and joy with which Sītā gazed on Śrī Rāma was ineffable. She felt the emotion in Her breast, but could not utter it; how, then, can a poet describe it D In this way everyone regarded the Lord of Ayodhyā according to the attitude of mind each had towards Him. (1-4)

#### दो॰—राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर। सुंदर स्थामल गौर तन विस्त विलोचन चोर॥ २४२॥

Thus shone in the assembly of kings the two lovely princes of Ayodhyâ, the one dark and the other fair of form, catching the eyes of the whole universe.

(242)

मूरति दोऊ । कोटि चौ०-सहज मनोहर काम उपमा लघु सोऊ ॥ मुख नीके। नीरज नयन भावते चंद निंदक जी के॥ १॥ सरद मनु इरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी॥ चितवनि मार लोला । चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला ॥ २ ॥ श्रुति कुंडल निंदक हाँसा। भृकटी बिकट मनोहर क्रमदबंध कर बिसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ ३॥ भाल सुहाई । कुसुम कलीं बिच बीच बनाई ॥ सिरन्हि पीत गीवाँ । जनु न्निभवन सुषमा की सीवाँ ॥ ४ ॥ कल

Both were embodiments of natural grace; even millions of Cupids were a poor match for them. Their charming faces mocked the autumnal moon, and their lotus-like eyes were soul-ravishing. Their winning glances captivated the heart of even Cupid, they were so unspeakably endearing. With beautiful cheeks, ears adorned with swinging pendants, a charming chin and lips and a sweet voice, their smile ridiculed the moonbeams. With arched eyebrows and a

beautiful nose, the sacred mark shone on their broad forehead, and their locks of hair put to shame a swarm of bees. Yellow caps of a rectangular shape, which were embroidered here and there with figures of flower-buds, adorned their heads. Their necks, which vied in their spiral form with a conch-shell bore a triple line, which constituted as it were the high watermark of beauty in all the three worlds.

(1-4)

# दो॰—कुंजर मनि कंटा किछत उरन्हि तुलसिका माल। बुषभ कंघ केहरि ठवनि बलनिधि वाह बिसाल॥ २४३॥

Their breast was adorned with necklaces of pearls found in an elephant's forehead and wreaths of Tulasi (basil) leaves. With shoulders resembling the hump of a bull they stood like lions and had mighty long arms. (243)

पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँधें॥ चौ०--कटि त्रनीर पीत सुहाए । नख सिख मंजु महाछिब छाए ॥ १ ॥ पीत त्त्रग्र उपबीत सब भए सम्बारे। एकटक छोचन चलत न तारे॥ लोग दोउ भाई। सुनि पद कमल गहे तब जाई॥ २॥ देखि करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ जहँ जहँ जाहिं कुभर बर दोऊ । तहँ तहँ चिकत चितव सब कोऊ ॥ ३ ॥ निज निज रुख रामहि सब देखा। कोउ न जान कछ मर्म बिसेषा॥ भिल रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजाँ मुदित महासुख लहेऊ ॥ ४ ॥

They bore at their back a quiver secured with a yellow cloth wrapped round their waist, and held an arrow in their right hand; while a bow and a charming sacred thread, also of yellow tint, were slung across their left shoulder. In short, the two princes were lovely from head to foot and were the very embodiments of great charm. Everyone who saw them felt delighted; people gazed at them with unwinking types and their pupils too did not move. King Janaka himself rejoiced to behold

the two brothers; presently he went and clasped the sage's lotus feet. Paying him homage he related to him his story and showed him round the whole arena. Whithersoever the two elegant princes betook themselves, all regarded them with wonder. Every man found STI Rāma facing himself; but none could perceive the great mystery behind it. The sage told the king that the arrangements were splendid; and the king was highly satisfied and pleased to hear this. (1-4)

#### दो॰—सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर विसद विसाल। मुनि समेत दोउ बंधु तहँ वैठारे महिपाल॥ २४४॥

Of all the tiers of raised seats one was beautiful, bright and capacious above all the rest; the king seated the two brothers along with the sage thereon. (244)

चौ०--प्रभृहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे॥ असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ १ ॥ बिनु मंजेहुँ भव धनुपु बिसाला । मेलिहि सीय राम माला ॥ उर बिचारि गवनह घर भाई। जसु प्रतापु गवाँई ॥ २ ॥ बलु तेज भूप - सुनि बानी । जे अबिबेक अंघ अभिमानी ॥ बिहसे अपर ब्याह अवगाहा । बिनु तोरें को कुॲरि बिआहा ॥ ३ ॥ तोरेहँ धनुषु किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ कालउ सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥ ४ ॥

All the kings were disheartened at the sight of the Lord, just as stars fade away with the rising of the full moon. For they all felt inwardly assured that Rāma would undoubtedly break the bow; or, even if the huge bow of Siva proved too strong for Him, that Sitā would still place the garland of victory round His neck. They, therefore, said to one another, "Realizing

this, brothers, let us turn homewards, casting to the winds all glory, fame, strength and pride". Other princes, who were blinded with ignorance and pride, laughed at this and said, "Union with the princess is a far cry for Rāma, even if he succeeds in breaking

the bow; who, then, can wed her without breaking it o Should Death himself for once come forth against us, even him we would conquer in battle for Sītā's sake.' At this other princes, who were pious and sensible and devoted to Śrī Hari, smiled and said:— (1-4)

### सो॰—सीय विआहवि राम गरव दूरि करि नृपन्ह के। जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे॥ २४५॥

"Rāma will certainly marry Sītā to the discomfiture of these arrogant princes; for who can conquer in battle the valiant sons of Daśaratha? (245)

चौ०—डयर्थ मरहु जिन गाल बजाई। मन मोदकिन्ह कि भूख बुताई ॥

सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीता॥ १॥

जगत पिता रघुपितिहि बिचारी। भिर लोचन छिब लेहु निहारी॥

सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर बासी॥ २॥

सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजलु निरिख मरहु कत धाई॥

करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तो आज जनम फलु पावा॥ ३॥

अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनुप बिलोकन लागे॥

देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना। बरषहिं सुमन करिं कल गाना॥ ४॥

"Do not thus brag and throw away your lives in vain: hunger cannot be satiated with imaginary sweets. Listen to this my most salutary advice: be inwardly assured that Sītā is no other than the Mother of the universe. And recognizing the Lord of Raghus as the father of the universe, feast your eyes to their fill on His beauty. Fountains of joy and embodiments of all virtues, these two charming brothers have their abode in Sambhu's heart.

Leaving an ocean of nectar, which is so near, why should you run in pursuit of a mirage and court death? Or else do whatever pleases you individually; we for our part have reaped today the fruit of our human birth." So saying, the good kings turned to gaze with affection on the picture of incomparable beauty; while in heaven the gods witnessed the spectacle from their aerial cars, and raining down flowers sang in melodious strains. (1-4)

# दो॰—जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ। चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ॥ २४६॥

Finding it an appropriate occasion Janaka then sent for Sītā; and Her companions, all lovely and accomplished, escorted Her with due honour. (246)

चौ०—सिय सोभा निहं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप गुन खानी॥ उपमा सकल मोहि लघु छागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ १॥ सिय बरनिअ तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई॥ जौं पटतरिअ तीय सम सीया। जग असि जुबित कहाँ कमनीया॥ २॥

भवानी । रति अति दुम्बित अतन् पति जानी ॥ गिरा अरध जेही । कहिअ बंध प्रिय किमि बैटेही ॥ ३ ॥ रमासम पयोनिधि होई । परम सोई ॥ सधा कच्छप रूपमय सिंगारू । मधै पानि निज सोभा मंदरु पंकज रज़ मारू ॥ ४ ॥

Sītā's beauty defies all description, Mother of the universe that She is and an embodiment of charm and excellence. All comparisons seem to me too poor; for they have affinity with the limbs of mortal women. Proceeding to depict Sītā with the help of those very similes, why should one earn the title of an unworthy poet and court ill-repute ? Should Sītā be likened to any woman of this material creation, where in this world shall one come across such a lovely damsel? The goddess of speech (Saraswatī), for instance, is a chatterer, while Bhavani possesses only half a body (the other half being represented by her lord, Siva). And Rati (Love's consort) is extremely distressed by the thought of her husband being without a form. And it is quite out of the question to compare Videha's Daughter with Rama, who has poison and spirituous liquor for her dear brothers. Supposing there was an ocean of nectar in the form of loveliness and the tortoise serving as a base for churning it was an embodiment of consummate beauty, and if splendour, itself were to take the form of a cord, the erotic sentiment should crystallize and assume the shape of Mount Mandara and the god of love himself were to churn this ocean with his own hands,-

(1-4)

# दो॰—एहि विधि उपजै लच्छि जब सुंदरता सुख मूल। तदिप सकोच समेत कवि कहिं सीय समतुल॥ २४७॥

And if from such churning were to be born a Laksmi, who was the source of all loveliness and joy, the poet would even then hesitatingly declare her as analogous to Sītā. (247)

ਚ<u>ੀ</u>ਂ ---ਚੁਲੀਂ संग लै सखीं सयानी । गावत गीत मनोहर सोह सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छिब भारी ॥ १ ॥ तन् सुहाए । अंग अंग रचि सुदेस सिखन्ह सकल बनाए ॥ रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि मोहे रूप नर नारी ॥ २ ॥ बजाईं । बरिष स्रन्ह दुंदुभीं प्रसृन अपछरा गाई ॥ पानि सरोज सोह जयमाला । अवचटं चितए सकल भुआला ॥ ३ ॥ चिकत चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा ॥ देखें दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई॥ ४॥

Sitā's clever companions escorted Her to the arena, singing songs in a charming voice. A beautiful Sārī (covering for the body) adorned Her youthful frame; the Mother of the universe was incomparable in Her exquisite beauty. Ornaments of all kinds had

been beautifully set in their appropriate places, each limb having been decked by Her companions with great care. When Sītā stepped into the arena, men and women alike were fascinated by Her charms. The gods gladly sounded their kettledrums, while

celestial damsels rained down flowers in the midst of songs. In Her lotus-like hands sparkled the wreath of victory, as She cast a hurried glance at all the princes. While Sitā looked for Śrī Rāma with anxious heart, all the

princes found themselves in the grip of infatuation. Presently Sitā discovered the two brothers by the side of the sage, and Her eyes greedily fell on them as on a long-lost treasure.

(1-4)

## दो॰—गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरिह उर आनि॥ २४८॥

Out of natural bashfulness that She felt in the presence of elders and at the sight of the vast assemblage, Sītā shrank into Herself; and drawing the Hero of Raghu's race into Her heart She turned Her eyes towards Her companions. (248)

चौ०—राम रूपु अरु सिय छिब देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें॥
सोचिहं सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करिहं मन माहीं॥ १॥
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई। मित हमारि असि देहि सुहाई॥
बिनु बिचार पनु तिज नरनाहू। सीय राम कर करें बिबाहू॥ २॥
जगु भल किहिह भाव सब काहू। हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू॥
एहिं लालसाँ मगन सब लोगू। बरु साँवरो जानकी जोगू॥ ३॥
तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चिल आए॥
कह नुपु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हियँ हरखु न थोरा॥ ४॥

Beholding Śrī Rāma's beauty and SItā's loveliness men and women alike forgot to close their eyelids. All of them felt anxious in their heart but hesitated to speak; they inwardly prayed to the Creator, "Quickly take away, O Creator, Janaka's stupidity and give him right understanding like ours, so that the king without the least scruple may abandon his vow and give SItā in marriage to Rāma. The world will speak well of him and the idea will

find favour with all. On the other hand, if he persists in his folly, he shall have to rue it in the end. Everyone is absorbed in the ardent feeling that the dark-complexioned youth is a suitable match for Janaka's daughter." Then Janaka summoned the heralds, and they came eulogizing his race. The king said, "Go round and proclaim my vow." Forthwith they proceeded on their mission; there was not a little joy in their heart. (1-4)

# दो॰—बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। पन बिदेह कर कहिंह हम भुजा उठाइ विसाल॥ २४९॥

The heralds then uttered these polite words, "Listen all princes: with our long arms uplifted we announce to you King Videha's vow:— (249)

चौ०—नृप अजबेल बिधु सिवधनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू॥ रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गर्वेंहिँ सिधारे॥ १ सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा॥ त्रिभुवन जय समेत बैंदेही। बिनहिं बिचार बरह हिंदु तेही॥ २॥ सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माखे ॥ परिकर बाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टरेवन्ह सिर नाई ॥ ३ ॥ तमिक ताकि तिक सिवधनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति बलु करहीं ॥ जिन्ह के कछु बिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ ४ ॥

"The might of arm of the various princes stands as the moon, while Siva's bow is the planet Rāhu as it were; it is massive and unyielding, as is well-known to all. Even the great champions Rāvaṇa and Bāṇāsura quietly slipped away as soon as they saw the bow. Whoever in this royal assembly breaks today the yonder unbending bow of Siva shall be unhesitatingly and insistently wedded by Videha's daughter and shall triumph over all the three worlds."

Hearing the vow all the princes were filled with longing, while those who prided on their valour felt very indignant. Girding up their loins they rose impatiently and bowing their heads to their chosen deity went ahead. They cast an angry look at Siva's bow, grappled with it with steady aim and exerted all their strength; but the bow refused to be lifted. Those princes, however, who had any sense at all did not even approach the bow. (1-4)

#### दो॰—तमिक धरिह धनु मूढ़ नृप उठइ न चलिहं लजाइ। मनहुँ पाइ भट बाइबलु अधिकु अधिकु गरुआइं॥ २५०॥

Those foolish kings indignantly strained at the bow and retired in confusion when it refused to leave its position, as though it grew more and more bulky by absorbing the might of arm of each successive warrior. (250)

सहस् दस एकहि बारा। छगे उठावन चौ०--भूप टरइ न संभु सरासनु कैसें। कामी बचन संती मन जैसें ॥ १ ॥ न् जोग उपहासी । जैसें बिनु भए बिराग संन्यासी ॥ सब नुप भारी । चले चाप कर कीरति बिजय बीरता बरबस हारी ॥ २ ॥ राजा। बैठे निज निज हारि हियँ श्रीहत जाइ समाजा ॥ भए जनक अकुलाने । बोले बचन बिलोकि रोष जन्न साने॥३॥ भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर रनधीरा ॥ ४ ॥ आए

Ten thousand kings then proceeded all at once to raise it; but it baffled all attempts at moving it. Sambhu's bow did not stir in the same way as the mind of a virtuous lady refuses to yield to the words of a gallant. All the princes made themselves butts of ridicule like a recluse without dispassion. Helplessly forfeiting their fame, glory and great valour to the bow they

returned. Confused and disheartened, the kings went and sat in the midst of their own company. Seeing the kings thus frustrated, King Janaka got impatient and spoke words as if in anger: "Hearing the vow made by me many a king has come from diverse parts of the globe; gods and demons in human form and many other heroes, staunch in fight, have assembled. (1—4)

दो॰—कुअँरि मनोहर विजय बिंद कीरित अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय॥ २५१॥ "A lovely bride, a grand triumph and splendid renown are the prize; but Brahmā, it seems, has not yet created the man who may break the bow and win the above rewards. (251)

चौ०-कहह काहि यह लाभु न भावा। काहँ न संकर चाप चढावा ॥ तोरब भाई। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई॥ १॥ अब जिन कोउ माखे भट मानी। बीर बिहीन मही मैं तजहु आस निज निज गृह जाहू। छिखा न बिधि बैदेहि बिबाह ॥ २ ॥ जाइ जों पनु परिहरऊँ । कुअँरि कुआरि रहउ का करऊँ ॥ जों जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई। तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई॥ ३॥ जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानिकहि भए दुखारी ॥ क्रटिल भइँ भौंहें। रदपट फरकत रिसौंहें ॥ ४ ॥ नयन

"Tell me, who would not have this prize ρ But none could string the bow. Let alone stringing or breaking it, there was not one of you, brothers, who could stir it even a grain's breadth from its place. Now no one who prides on his valour should feel offended, if I assert that there is no hero left on earth to my mind. Give up all hope and turn your faces homewards. It is not the will of Providence that Sitā should be married. All my religious merits shall

be gone if I abandon my vow. The princess must remain a maid; what can I do P Had I known, brothers, that there are no more heroes in the world, I would not have made myself a laughing-stock by undertaking such a vow." All who heard Janaka's words, men and women alike, felt distressed at the sight of Janaki. Laksmana, however, got incensed: his eyebrows were knit, his lips quivered and his eyes shot fire. (1-4)

### दो॰—कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान॥ २५२॥

For fear of Śrī Rāma he could not speak, though Janaka's words pierced his heart like an arrow; yet at last, bowing his head at Śrī Rāma's lotus-feet he spoke words which were impregnated with truth:— (252)

नौ०--रघुबंसिन्ह महुँ जहुँ कोउ होई। तेहि समाज अस कहइ न कोई॥ जनक ' जिस अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुछ मनि जानी ॥ १ ॥ पंकज भानु । कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानु ॥ सुनह भानुकुल जों तुम्हारि अनुसासन पावौं । कंद्रक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ २ ॥ डारों फोरी। सकउँ मेरु मूछक जिमि तोरी॥ जिमि काचे भगवाना । को बापुरी प्रताप महिमा पिनाक तव पुराना ॥ ३ ॥ जानि आयसु होऊ । कौतुक करों बिलोकिअ अस नाथ सोऊ ॥ जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान छै धावौं ॥ ४ ॥ नाल

"In an assembly where any one of Raghu's race is present no one would dare speak such scandalous words as Janaka has done, even though conscious of the presence of Śrī Rāma, the Jewel of Raghu's race. (Turning towards his

brother, he added) "Listen, O Delighter of the solar race, I sincerely tell You, without any vain boasting: if I but have Your permission, I will lift the round world like a ball and smash it like an ill-baked earthen jar; and by the glory of Your majesty, O blessed Lord, I can break Mount Meru

like a radish. What, then, is this wretched old bow P Realizing this, my Lord, let me have Your command and see what wonders I work! I will string the bow as though it were a lotus-stalk and run with it not less than eight hundred miles.

(1-4)

### दो॰—तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वल नाथ। जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ॥ २५३॥

"By the might of Your glory, O Lord, I will snap it like the stalk of a mushroom. Or, if I fail, I swear by Your feet never to handle a bow or quiver again." (253)

चौ०—छखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँ हरपु जनकु सकुचाने॥ १॥ गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं। मुदित भए पुनि पुलकाहीं॥ रघुपति ळखनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बैठारे ॥ २ ॥ सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ बिस्वामित्र समय भंजह भवचापा । मेटह जनक परितापा ॥ ३ ॥ राम तात सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु बिषादु न कछु उर आवा॥ भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि म्रगराज छजाएँ ॥ ४ ॥ जुबा

As Laksmana spoke these angry words, the earth shook and the elephants supporting the quarters tottered. The whole assembly, including all the princes, was struck with terror; Sitā felt delighted at heart, while Janaka blushed. The preceptor (Viśwāmitra), the Lord of Raghus and all the hermits were glad of heart and thrilled all over again and again. With a sign Śrī Rāma checked Laksmana and made him sit

beside Him. Perceiving that it was a propitious time, Viśwāmitra said in most endearing terms, "Up, Rāma, break the bow of Śiva and relieve Janaka, my boy, of his anguish." On hearing the Guru's words Śrī Rāma bowed His head at his feet; there was no joy or sorrow in His heart. He stood up in all His native grace, putting to shame a young lion by His elegant carriage.

(1-4)

#### दो॰--उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बालपतंग। विकसे संत सरोज सब हरपे छोचन भूंगं॥ २५४॥

As the Chief of the Raghus rose on His elevated seat like the morning sun appearing in the eastern horizon, all the saints were delighted like so many lotuses and their eyes were glad as bees at the return of day. (254)

चौ०--नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न प्रकासी॥ मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्लेक छुकाने॥ ३॥ भए विसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमन जनाविं सेवा॥ अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ २ ॥ सहित कुंजर गामी ॥ जग स्वामी। मत्त मंजु बर सहजिहं चले सकल नर नारी। पुछक पूरि तन भए सुखारी ॥ ३ ॥ सब पुर चलत राम सुर सुकृत सँभारे। जीं कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ पितर की नाईं। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ ४ ॥ सृनाल

The hopes of the rival kings vanished as night and their boasts died away like the serried stars. The arrogant princes shrivelled up like the lilies and the false kings shrank away like owls. Sages and gods, like the Chakravāka bird, were rid of their sorrow and rained down flowers in token of their homage. Affectionately reverencing the Guru's feet Śrī Rāma asked leave of the holy fathers. The Lord of all creation then stepped forth

in His natural grace with the tread of a noble and beautiful elephant in rut. As Śrī Rāma moved ahead all men and women of the city rejoiced and thrilled all over their body. Invoking the manes and gods and recalling their own past good deeds they prayed: "If our religious merits are of any value, O Lord Ganeśa, may Rāma snap the bow of Śiva as it were a lotus-stalk."

(1-4)

#### दो॰—रामिह प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ। सीता मातु सनेह वस बचन कहइ विलखाइ॥ २५५॥

Lovingly gazing on Śrī Rāma and bidding her companions draw near, Sītā's mother spoke words full of anguish out of affection:— (255).

कहावत हित् हमारे॥ चौ०—सखि सब कौतुकु देखनिहारे । जेउ गुर पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ १'॥ कोउ न बुझाइ कहइ भूप करि दापा॥ छुआ नहिं चापा। हारे सकल बान मराल कि मंदर लेहीं॥२॥ धन राजकुअँर कर देहीं। बाल सकल सिरानी । सिख बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ सयानप भूप बानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥ ३ ॥ बोली सखी चतुर सृद सिंघु अपारा । सोषेउ सुजसु संसारा ॥ कुंभज कहँ सकल छागा । उद्यँ तासु तिभुवन तम भागा ॥ ४ ॥ रबि मंडल देखत लघु

"Whosoever are called our friends, dear ones, are mere spectators of a show; no one urges the preceptor (Viśwāmitra) and tells him that the two princes are yet boys and that such insistence on his part is not desirable. Knowing that Rāvaṇa and Bāṇāsura did not even touch the bow and that all other kings were worsted in spite of all their boasts, strange

that he should give the same bow into the hands of this young prince; can cygnets ever lift Mount Mandara P Good sense has taken leave of the king; and one does not know the dispensation of Providence, dear ones." One of her sharp-witted companions gently replied, "The glorious are not to be lightly regarded, O queen. What comparison is there between the sage Agastya, who was born of a jar, and the vast ocean? Yet the sage drained it dry, and his good fame has spread throughout the world. The orb of the sun is so

small to look at; but the moment it rises the darkness of all the three worlds disappears.

(1-4)

# दो॰—मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहुँ वस कर अंकुस सर्व॥ २५६॥

"A sacred formula, indeed, is very small, although it has under its sway Brahmā, Hari, Hara and all other gods. A tiny goad governs the mightiest and most furious elephant. (256)

चौ०-काम सायक छीन्हे । सकछ भुवन कुसुम धन अपनें बस कीन्हे ॥ নিজ্ঞ अस जानी। भंजब धनुषु देबि संसउ राम सुनु रानी ॥ ३ ॥ मै परतीती। मिटा बिषाद बढ़ी अति सुनि स्नवी बचन प्रीती ॥ बिलोकि बैदेही। सभय हृद्यँ बिनवति जेहि तेही॥ २॥ रामहि तब मनहीं अकुछानी । होह प्रसन्न सन मनाव महेस भवानी ॥ आपनि सेवकाई । करि करह सफल हितु हरह चाप गरुआई ॥ ३ ॥ गननायक देवा । आजु लगें कीन्डिड बरदायक तुअ सेवा ॥ बिनती सनि मोरी। करह चाप बार अति थोरी ॥ ४ ॥ गुरुता

"Armed with a bow and arrows of flowers Cupid has brought the whole universe under subjection. Realizing this, O good lady, give up all doubt; Rāma, O Queen, will assuredly break the bow, I tell you." The queen felt reassured at these words of her companion; her despondency was gone and her love for Śrī Rāma grew. Then, casting a glance towards Śrī Rāma, Videha's daughter implored with anxious heart

each god in turn. She inwardly prayed in a distressed state of mind: "Be gracious to me, O great Lord Siva and Bhavāni, and reward my services by lightening the weight of the bow out of affection for me. O god Ganeśa, the chief of Siva's attendants, O bestower of boons, it is for this day that I have adored You. Listening to my repeated supplication, therefore, reduce the weight of the bow to a mere trifle." (1-4)

# दो॰—देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर॥ २५७॥

Gazing repeatedly on the person of Śrī Rāma and summoning courage Sitâ prayed to gods. Her eyes were filled with tears of love and the hair on Her body stood on their end.

चौ० निर्शल नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत निर्ध कछु छाभु न हानी॥ १॥
सचिव सभय सिख देइ न कोई। ब्रुध समाज बड़ अनुचित होई॥
कहँ धनु कुळिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्थामछ मृदुगात किसोरा॥ २॥
बिधि केहि भाँति धरों उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा॥
सक्छ सभा के मित भे भोरी। अब मोहि संभुचाप गित तोरी॥ ३॥

#### निज जड़ता छोगन्ह पर डारी। होहि हरूअ रघुपतिहि निहारी॥ अति परिताप सीय मन माहीं। छव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ ४॥

She feasted Her eyes to their fill on Sri Rāma's beauty; but then the thought of Her father's vow agitated Her mind. She said to Herself, "Alas, my father has made a terrible resolve having no regard to good or evil consequences. The ministers are afraid; therefore none of them gives him good counsel. It is all the more pity that it should be so in a conclave of wise men. While on this side stands the bow harder than adamant, on the other side we find that dark-complexioned prince of delicate

frame and tender age. How then, O god, can I maintain my balance of mind ρ Is a diamond ever pierced with the pointed end of a Śirīṣa flower ρ The sense of the whole assembly has become dull; hence my only hope now lies in you, O Śambhu's bow. Imparting your heaviness to the assembly grow light yourself at the sight of (in proportion to the size of) Śrī Rāma.'' Sītā felt much agitated at heart; an instant hung heavy on Her as a hundred Yugas. (1-4)

# दो॰—प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजतं छोचन छोछ। ख़ेछत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडळ डोळ॥ २५८॥

Gazing now at the Lord and now at the ground, Her restless eyes sparkled as if two Cupid's fish disported themselves in the pail-like orb of the moon. (258)

चौ०--गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । प्रगट न ळाज निसा अवलोकी ॥ लोचन कोना। जैसें सोना ॥ १ ॥ रह परम क्रपन कर जल बडि जानी । धरि धीरज प्रतीति डर आनी ॥ सकची ब्याकुलता तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २ ॥ उर बासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी ॥ भगवान सकल सत्य सनेहु। सो तेहि मिलड् न कछु संदेहु॥ ३॥ तन ठाना । क्रपानिधान राम जाना ॥ प्रभा तन चितइ प्रेम सब सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसें। चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसें ॥ ४ ॥

Held captive within Her lotus-like mouth Her bee-like speech refused to stir out for fear of the night of modesty. Tears remained confined within the corner of Her eyes\*, just as the gold of a stingy miser remains buried in a nook of his house. Sitā felt abashed when She perceived Her great agitation of mind; summoning up courage in Her heart, therefore, She confidently said to Herself, "If I am true to my vow in thought, word and deed, and if my mind is really attached

to the lotus-feet of Śrī Rāma, I am sure God, who dwells in the heart of all, will make me Śrī Rāma's bondslave; for one gets united without doubt with him for whom one cherishes true love." Casting a glance at the Lord She resolved to love Him even at the cost of Her life. Śrī Rāma, the embodiment of compassion, understood it all; looking at Sītā He glanced at the bow as Garuda (the king of birds and a sworn enemy of serpents) would gaze on a poor little snake.

<sup>\*</sup> Shedding of tears is regarded in India as an ill-omen; therefore, on auspicious occasions Indian women would take particular care not to allow tears to drop from their eyes.

# दो॰—लखन लखेउ रघुवंसमिन ताकेउ हर कोदंडु। पुलिक गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु॥ २५९॥

When Laksmana perceived that the Jewel of Raghu's race had cast a glance at the bow of Hara, the hair on his body stood erect and he uttered the following words pressing the crust of the earth under his foot:— (259)

अहि कोला। घरह घरनि घरि घीर न डोला॥ चौ०-दिसिकंजरह कमठ संकर धन तोरा। होह सजग सुनि आयसु मोरा॥ १॥ राम चहहिं जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ समीप राम अरु अग्यानु । मंद महीपन्ह संसड कर अभिमान ॥ २ ॥ गरब गरुआई। सुर मुनिबरन्ह भगपति केरि केरि कदराई ॥ पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ ३ ॥ सिय कर सोच जनक पाई । चढे बोहित संभुचाप बड जाइ सब संग्र बनाई ॥ सिंधु ं अपारू । चहत पारु नहिं राम बाहुबल कोउ कड़हारू ॥ ४ ॥

"O elephants guarding the cardinal points, O divine tortoise\*, O serpentking, and O divine boar\*, steadily hold the earth that it may not shake. Śrī Rāma seeks to break the bow of Śankara; therefore, listen to my command and be ready." When Rāma drew near to the bow, men and women present there invoked in His behalf the help of gods as well as of their past good deeds. The doubts and ignorance of all who had assembled there, the arrogance of

the foolish kings, the proud pretensions of Paraśurāma (the Chief of Bhṛgu's race), the apprehension of gods and the great sages, the distress of SItā. King Janaka's remorse and the fire of the queen's terrible agony—all these boarded together the great bark of Sambhu's bow, with whose help they sought to cross the boundless ocean of Śrī Rāma's strength of arm; but there was no helmsman to steer the ship.

(1-4)

#### दो॰—राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि॥ २६०॥

Rāma first looked at the crowd of spectators and found them motionless as the figures of a drawing. The gracious Lord then turned His eyes towards Sitā and perceived Her in deep distress. (260)

चौ॰—देखी बिपुल बिकल बैदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही॥ नृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ १॥ का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें॥ अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रमु पुलके लखि प्रीति बिसेषी॥ २॥

<sup>\*</sup> The divine tortoise referred to here is the same who served as the base for churning the ocean of milk at the dawn of creation. And the divine boar refers to the manifestation of the Lord as a boar in order to lift the earth out of the waters in which the demon Hiranyakşa had submerged it. The tortoise as well as the boar are represented here as ever holding the earth, conjointly with the serpent-king, the one on its back and the other on its tusks.

No 11

गुर्राह प्रनामु मनिहं मन कीन्हा । अति लाववँ उठाइ धनु लीन्हा ॥ दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ ॥ ३ ॥ लेत चढावत खेंचत गाढ़ें । काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ ४ ॥

He found Videha's Daughter greatly agitated; every moment that passed hung on Her as a whole life-time of the universe. If a thirsty man dies for want of water, of what avail is a lake of nectar to him once he is dead. What good is a shower when the whole crop is dried up, what use repenting over an opportunity lost of Thinking thus within Himself the Lord looked at Janaka's Daughter and thrilled all over to perceive Her singular devotion.

He inwardly made obeisance to His preceptor (Viśwāmitra), and took up the bow with great agility. The bow gleamed like a flash of lightning as He grasped it in His hand. And then it appeared like a circle in the sky. No one knew when He took it in His hands, strung it and drew it tight; everyone only saw Him standing (with the bow drawn). Instantly Śrī Rāma broke the bow in halves, the awful crash resounded through all the spheres (1-4)

छं॰—भरे भुवन घोर कठोर रव रिव बाजि तिज मारगु चले। चिकरिं दिग्गज डोल मिह अहि कोल कूरुम कलमले॥ सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयित वचन उचारहीं॥

The awful crash reached through the spheres; the horses of the sun-god strayed from their course; the elephants of the quarters trumpeted, the earth shook; the serpent-king, the divine boar and the divine tortoise fidgeted about. Gods, demons and sages put their hands to their ears, and all began anxiously to ponder the cause; but when they learnt, says Tulasīdāsa, that Śrī Rāma had broken the bow, they uttered shouts of victory.

## सो॰—संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवलु। वृड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह वस ॥ २६१ ॥

The bow of Sankara was the bark and Rāma's strength of arm was the ocean to be crossed with its aid. The whole host (of which we have spoken above), that had boarded the ship out of ignorance, was drowned (with the bark).

चापखंड चौ०--प्रभ दोड महि डारे। देखि लोग सब भए कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ १ ॥ बीचि राकेस निहारी । बढत पुलकावलि भारी ॥ रामरूप गहगहे निसाना । देवबधू नाचहि करि बाजे गाना ॥ २ ॥ नभ मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसिंह सिद्ध देहिं स्र सुमन रंग बहु माला। गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ ३ ॥

#### रही भुवन भरि जय जय बानी। धनुपभंग धुनि जात न जानी॥ मुदित कहिंह जहँ तहँ नर नारी। भंजेउ राम संभुधनु भारी॥ ४॥

The Lord tossed on ground the two broken pieces of the bow, and everyone rejoiced at the sight. Viśwāmitra stood as the holy ocean, full of the sweet and unfathomable water of love Beholding Śrī Rāma's beauty, which represented the full moon, the sage felt an increasing thrill of joy, which may be compared to a rising tide in the ocean. Kettledrums sounded with great noise in the heavens; celestial damsels sang and danced. Brahmā and the other

gods, Siddhas and great sages praised the Lord and gave Him raining down wreaths and flowers of various colours; the Kinnaras (a class of demigods) sang melodious strains shouts of victory re-echoed throughout the universe; the crash that followed the breaking of the bow was drowned in it. Everywhere men and women in their joy kept saying that Rāma had broken the massive bow of Śambhn. (1-4)

# दो॰—बंदी मागध सूतगन बिरुद वद्दिं मतिधीर। करिंहं निछाविर छोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥

Talented bards, minstrels and panegyrists sang praises, and everybody gave away horses, elephants, riches, jewels and raiments as an act of invocation of God's blessings on the youthful champion. (262)

चौ०—झाँझि सृदंग सहनाई । भेरि ढोल संख दंदभी सुहाई ॥ बाजने सुहाए। जहँ तहँ जुबतिन्ह बह मंगल गाए॥ १॥ सिखन्ह सिहत हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी॥ सोच बिहाई। पैरत थकें जनक लहेउ सुखु थाह जनु पाई ॥ २ ॥ भूप धनु हुटे। जैसें दिवस दीप छिंब छटे॥ भए सीय सुखिह बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ स्वाती ॥ ३ ॥ जल कैसें । ससिहि रामहि लखनु बिलोकत चकोर जैसें ॥ किसोरक सतानंद दीन्हा । सीताँ तब आयसु कीन्हा ॥ ४ ॥ गमन राम पहिं

There was a crash of cymbals and tabors, conches and clarionets, drums and sweet-sounding kettledrums, both large and small; and many other charming instruments also played. Everywhere young women sang auspicious strains. The queen with her companions was much delighted, as though a withering crop of paddy had been refreshed by a, shower. Janaka was now care-free and felt gratified as if a tired swimmer had reached a shallow. The kings' coun-

tenance fell at the breaking of the bow. just as a lamp is dimmed at dawn of day. Sītā's delight could only be compared to that of a female Chātaka\* bird on receiving a rain-drop when the sun is in the same longitude as the constellation named Swātī\* (Arcturus). Laksmana fixed his eyes on Rāma as the young of a Chakora bird gazes on Satānanda then gave the the moon. and Sitā advanced word towards Rāma.

(1-4)

<sup>\*</sup>According to the Indian tradition a Châtaka bird would slake its thirst only with a rain-drop obtained when the sun is in the same longitude as the Arcturus (which is generally in the month of October, a month when showers are of rare occurrence).

#### दो॰—संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार॥ २६३॥

Accompanied by Her fair and talented companions, who were singing festal songs, She paced like a cygnet, Her limbs possessing infinite charm. (263)

महाछिब जैसें ॥ कैसें । छिबगन मध्य चौ०—सखिन्ह मध्य सिय सोहति सहाई । बिस्व बिजय सोभा जेहिं छाई ॥ १ ॥ सरोज जयसाल उछाह । गृढ़ प्रेम छिख परइ न काहू ॥ तन सकोच सन परम छिब देखी। रहि जनु कुआँरि चित्र अवरेखी॥ २॥ राम जाइ कहा बुझाई । पहिरावह जयमाल चतुर सखीं लखि उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न सुनत जुगल माल जळज सनाला । ससिहि सभीत देत जयुमाला ॥ सोहत जन जग सहेली । सियँ उर मेली ॥ ४ ॥ छाब अवलोकि जयमाल राम

In the midst of Her companions shone as a personification of supreme beauty among other embodiments of beauty. She held in one of Her lotus hands the fair wreath of victory, resplendent with the glory of triumph over the whole universe. While Her body shrank with modesty. Her heart was full of rapture; Her hidden love could not be perceived by others. As She drew near and beheld Śrī Rāma's beauty, Princess Sītā stood motionless as a portrait. A clever companion, who perceived Her ın this condition.

exhorted Her saying, "Invest bridegroom with the beautiful wreath of victory." At this She raised the wreath with both of Her hands, but was too overwhelmed with emotion to garland Him. In this act Her uplifted hands shone as if a pair of lotuses with their stalks were timidly investing the moon with a wreath of victory. charming sight Her companions broke into a song, while Sita placed the wreath of victory round Srī Rāma's neck so as to adorn His breast.

(1-4)

#### मो॰—रघुवर उर जयमाल देखि देव बरिसर्हि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुसुदगन॥ २६४॥

Witnessing the wreath of victory resting on Śrī Rāma's bosom, gods rained down flowers; while the kings all shrank in confusion like lilies at the rising of the sun. (264)

चौ०-पर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन साध्र सब राजे॥ किंनर मुनीसा । जय जय जय किह देहिं असीसा ॥ १ ॥ स्र नर नाग नाचहिं गावहिं बिबुध बधूटीं । बार कुसुमांजिल छटीं ॥ वार जह तहँ बिप्र बेदधुनि करहीं । बंदी बिरिदाविळ उचरहीं ॥ २ ॥ सिय महि पाताल नाक ब्यापा। राम बरी भंजेउ चापा ॥ जस् नारी । देहिं निछावरि बित्त बिसारी ॥ ३ ॥ करहिं आरती नर पुर के जोरी। छिब सिंगारु मनहूँ एक सीय ठोरी ॥ सोहति राम गह सीता। करति न चरन परस अति भीता॥ ४॥ कहहिं प्रभुपद

There was music both in the city and in the heavens; while the wicked were downcast, the virtuous beained with joy. Gods, Kınnaras, men. Nāgas and great sages uttered blessings with shouts of victory. Celestial sang and handfuls of danced and flowers were showered again and again. Here and there the Brahmans recited the Vedas. while panegyrists sang The glad tidings spread throughout the earth, the subterranean regions and heaven that Srī Rāma had broken the bow and won the hand of Sītā The people of the city waved lights round the pair in order to ward off evil; and regardless of their means they scattered gifts in profusion as an act of invocation of Divine blessings on the couple. The pair of Śrī Rāma and Sītā shone as if beauty and the sentiment of Love had met together in human form. Her companions urged Her. "Sītā, clasp your lord's feet." But Sītā was too much afraid to touch His feet. (1-4)

#### दो॰—गौतम तिय गति सुरित करि निर्द्ध परसित पग पानि । मन बिद्दसे रघुवंसमिन प्रीति अस्त्रौकिक जानि ॥ २६५ ॥

Remembering the fate of the sage Gautama's wife, Ahalyā, She would not touch His feet with Her bands; the Jewel of Raghu's race inwardly smiled to perceive Her transcendent love. (265)

देखि भूप अभिलाषे। कृर कपूत चौ०—तब सिय मुद्र मन माखे॥ उठि उठि पहिरि सनांह अभागे। जहँँ तहँँ गाल बजावन लागे॥ १॥ कह कोऊ । धरि बाँधह नृप बालक दोऊ ॥ छड़ाइ सीय लेह धनुषु चाङ् नहिं सरई। जीवत हमहि कुअँरि को बरई ॥ २ ॥ तोरें करें सहाई । जीतह समर सहित दोउ भाई ॥ बिदेह कछ बोले सुनि बानी। राजसमाजिह साध लाज लजानी ॥ ३ ॥ बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ बीरता प्रताप बल कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तौ बिधि मुहँ मिस लाई॥ ४॥

Then, as they looked on Sitā, a few princes were filled with longing for Her; those wicked, degenerate fools grew indignant. Rising from their seats one after another and donning their armour the wretches began to brag about. Someone said, "Carry off Sitā by force and capturing the two princes hold them in bondage. No purpose will be served by merely breaking the bow; for who shall marry the princess while we still live P Should Janaka

come forward to help them, rout him in battle along with the two brothers." When the good kings heard these words, they said, "Shame itself feels shy in approaching this assembly of princes. Your might, glory, valour, fame and honour have been shattered along with the bow. Is it the same valour of which you are boasting, or have you since acquired it anew from somewhere else? It is because such is your mentality that God has blackened your faces. (1-4)

दो॰—देखहु रामहि नयन भरि तिज इरिषा मदु कोहु। छखन रोषु पावकु प्रवल जानि सलभ जनि होहु॥ २६६॥ "Giving up jealousy, arrogance and anger, therefore, feast your eyes upon Rāma; and knowing Laksmana's wrath to be a blazing fire, do not allow yourselves to be consumed by it like a moth. (266)

कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू॥ चौ०--बैनतेय बलि जिमि चह चहै सिवद्रोही ॥ १ ॥ कोही । सब संपदा चह कसल अकारन कीरति चहुई । अक्छंकता कि कामी लहई ॥ <u>छोलप</u> कल हरि पद बिसुख परम गति चाहा । तस नरनाहा ॥ २ ॥ तुम्हार लालच सुनि जह रानी ॥ सीय सकानी । सखीं छवाइ गईं पाहीं। सिय सनेह बरनत मन माहीं॥ ३॥ चले गुरु राम् सीया । अब धौं बिधिहि काह करनीया ॥ रानिन्ह सहित सोचबस बचन सुनि इत उत तकहीं। छखनु राम डर बोछि न सकहीं॥ ४ ॥

"As a crow should seek an offering set apart for Garuda (the king of birds), as a rabbit should covet the share of a lion, as a man who is angry without any cause should expect happiness, as an enemy of Siva should crave for riches of all kinds, as a greedy and covetous man should long for good fame and as a gallant should aspire to be free from scandal, and as one who is averse to Sri Hari's feet should hanker after the highest destiny (Liberation), your longing, O princes,

(for SItā) is of the same category." When SItā heard the tumult, She got afraid and Her companions took Her to the queen, while Śrī Rāma advanced to His Guru, easy in mind and inwardly praising Her affection. The queens as well as SItā were filled with anxiety and wondered what Providence had in store for them. On hearing the words of the princes Laksmana looked hither and thither; for fear of Rāma, however, he could not speak.

(1-4)

# दो॰—अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। मनहुँ मत्त गजगन निरिष्ठ सिंघिकसोरिह चोप॥ २६७॥

With fiery eyes and knitted brows he cast an angry look at the kings, as though, at the sight of a herd of wild elephants in rut, a lion's whelp were eager to pounce on them. (267)

देखि बिकल पुर नारीं। सब मिलिं देहिं महीपन्ह गारीं॥ चौ०--खरभरु कमल पतंगा ॥ १ ॥ तेहिं अवसर सुनि सिवधन भंगा। आयड भूगुक्ल लवा लुकाने ॥ सक्चाने । बाज जन झपट देखि महीप सकल त्रिपुंड विराजा ॥ २ ॥ बिसाल आजा । भाल गोरि सरीर भृति भल अहन होइ आवा ॥ सुहावा । रिसबस कछुक ससिबदन जटा राते । सहजहँ चितवत मनह रिसाते ॥ ३ ॥ रिस नयन जनेउ माल म्गछाला ॥ बिसाला । चारु बाह उर बुषभ बाँघें। धनु सर कर कुठारु कल काँघें॥ ४॥ दुइ मुनिबसन त्न

Seeing the uproar the women of the city were all distressed and joined in cursing the princes That very moment arrived the sage Paraśurāma, a very sun to the lotus-like race of Bhrgu, led by the news of the breaking of the bow. At

his very sight the kings all cowered down even as a quail would shrink beneath the swoop of a hawk. A coat of ashes looked most charming on his fair body; his broad forehead was adorned with a Tripundra (a speculiar mark consisting of three horizontal lines, sacred to Siva) Having matted locks on the head, his handsome moonlike face was a bit reddened with anger; with knitted brows and eyes inflamed

with passion, his natural look gave one the impression that he was enraged. He had well-built shoulders like those of a bull and a broad chest and long arms, he was adorned with a beautiful sacred thread, rosary and deerskin. With an anchorite's covering about his loins and a pair of quivers fastened by his side, he held a bow and arrows in his hands and an axe upon his fair shoulder.

(1-4)

#### दों - सांत वेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहँ सब भूप॥ २६८॥

Though saintly in attire, he had a cruel record of deeds; his character, therefore, defied description. It looked as if the heroic sentiment had taken the form of a hermit and arrived where the kings had assembled. (268)

चौ०—देखत भृगुपित बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥

पितु समेत किह किह निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ १॥

जेहि सुभायँ चितविह हितु जानी। सो जानह जनु आइ खुटानी॥

जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा॥ २॥

आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं। निज समाज ले गईं सयानीं॥

बिस्तामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥ ३॥

रामु लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि मल जोटा॥

रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन॥ ४॥

Beholding the frightful figure of Paraśurāma the kings all rose in consternation; and mentioning his own as well as his father's name, each fell prostrate on the ground before him. Even he on whom Paraśurāma cast a friendly look in a natural way thought the sands of his life had run out. Then came Janaka and bowed his head; and sending for Sitā he made Her pay homage to the sage Her companions rejoiced when he bestowed his blessing

on Her, and cleverly took Her where the other ladies were. Next came Viśwāmitra, who met him and placed the two brothers at his lotus feet, saying that they were King Daśaratha's sons, Rāma and Lakṣmaṇa by name; seeing the well-matched pair, he blessed them. His eyes were rivetted on Śrī Rāma's incomparable beauty, which would humble the pride of Cupid himself.

(1-4)

## दो॰—बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर। पूँछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर॥ २६९॥

Then he looked round, and though knowing everything, he asked Videha, like one ignorant, "Tell me, what has attracted all this crowd here?" And as he spoke thus wrath took possession of his whole being. (269)

कहि जनक सनाए । जेहि कारन महीप सब निहारे । देखे सुनत बचन फिरि चापखंड सहि अनत डारे ॥ १ ॥ बचन कठोरा। कह जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ त आजू। उल्रटउँ महि जहँ लहि तव राजू॥ २॥ देखाउ मृढ़ न भूप डरु उतरु देत नाहीं । कुटिल हरषे मन माहीं ॥ नुप मुनि नाग नगर नारी । सोचहिं सकल त्रास भारी ॥ ३ ॥ नर उर महतारी । बिधि अब सँवरी बिगारी ॥ बात भृगुपति कर सुभाउ सनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता ॥ ४ ॥

Janaka narrated to him the whole history, mentioning what had brought all the kings there. On hearing this reply Parasurama turned round, and looking in the other direction he espied the fragments of the bow lying on the ground. Flying into a rage he spoke in harsh tones, "Tell me, O stupid Janaka, who has broken the bow P Show him at once, or this very day I will overthrow the whole tract of land over which your dominion extends." In

his excess of fear, the king would make no answer, and the wicked kings were glad of heart Gods, sages, and the people of the city were all with anxiety: their hearts filled were much agitated. Sītā's mother lamented within herself, saying, "Alas! God has undone an accomplished fact." When Sītā heard of Parasurāma's temperament, even half a moment passed to Her like a whole life-time of the universe. (1-4)

## दो॰—समय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। हृद्यँ न हर्षु विषादु कछु बोले श्रीरघुवीरु॥ २७०॥

When the Hero of Raghu's race saw everyone seized with panic and perceived Jānakī's anxiety, He interposed; there was neither joy nor sorrow in His heart. (270)

#### [ PAUSE 9 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

भंजनिहारा । होइहि केउ एक संभुधनु दास तुम्हारा ॥ काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही॥ ३॥ जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ सेवक सिवधन तोरा। सहसवाह सम सो रिपु मोरा॥ २॥ राम सुनह समाजा। न त मारे जैहिंह सब बिहाइ राजा ॥ बिलगाउ मृति बचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥ ३ ॥ लरिकाई । कबहुँ न असि रिस कीनिह गोसाई ॥ धनुहीं तोरीं बह एहि धनु पर ममता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह भ्राकुळकेत ॥ ४ ॥

"My lord, it must be some one of your servants who has broken the bow of Siva. What is your command 9 Why not tell me 9" At this the furious

sage was all the more incensed, and said, "A servant is he who does service; having played the role of an enemy, one should give battle. Listen, O Rāma.

whoever has broken Siva's bow is my enemy no less than the thousand-armed fartavirya Liethim stand apart, leaving this assembly; or else every one of these kings shall be slain." Hearing the sage's words Laksmana smiled and said insulting Parasurama (the

wielder of an axe), "I have broken' many a small bow in my childhood; but you never grew so angry, my lord. Why should you be so fond of this particular bow ?" At this the Chief of Bhrgu's race burst out in a fury:—

(1-4)

# दो॰—रे नृप वालक काल वस वोलत तोहि न सँभार। धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार॥ २७१॥

"O young pince, being in the grip of death you have no control over your speech. Would you compare to a small bow the mighty bow of Siva, that is known throughout the world p" (271)

कहा हँसि हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥ **बौ०**—लखन का छित लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ १॥ टूट रघुपतिह न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोस् ॥ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥ २॥ बोले चितइ नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही॥ बोलि **ਕਬਤੱ** बिदित छन्नियक्ल दोही ॥ ३ ॥ अति कोही । बिस्व बालब्रह्मचारी बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ भूमि भूप छेदनिहारा । परसु बिलोक महीपकुमारा ॥ ४ ॥ भज सहस्रवाह

Said Laksmana with a smile, "Listen, holy Sir: to my mind all bows are alike. What gain or loss can there be in the breaking of a worn-out bow P Śrī Rāma mistook it for a new one, and at His very touch it broke in two; the Lord of Raghus, therefore, was not to blame for it either. Why, then, be angry, reverend sir, for no cause P" Casting a glance at his axe, Paraśurāma replied, "O foolish child, have you never heard of my temper P I slay you not because,

as I say, you are a child yet, do you take me for a mere anchorite, O dullard? I have been a celibate from my very boyhood, but also an irascible one; and I am known throughout the world as a sworn enemy of the Kṣatriya race. By the might of my arm I made the earth kingless and bestowed it time after time upon the Brahmans. Look at this axe, which lopped off the arms of Sahasrabāhu (the thousand-armed Kārtavīrya), O youthful prince. (1-4)

### दो॰—मातु पितिह जिन सोचबस करिस महीसिकसोर। गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर॥ २७२॥

"Do not bring woe to your parents, O princely lad, My most cruel axe has exterminated even unborn offspring in the womb." (272)

चौ०--बिहसि बोले मृदु बानी । अही मुनीसु लखन महा भटमानी ॥ कुठारू । चहत उड़ावनं मोहि देखाव फ़्रॅंकि पहारू ॥ १ ॥ कोड नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ कुम्हड्बतिया देखि बाना । मैं कछ कहा सहित अभिमाना ॥ २ ॥ कुठारु सरासन

भ्रामुत समुक्ति जनेउ विलोकी । जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी ॥ सुर मिहसुर हरिजन अरु गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥ ३ ॥ बधें पापु अपकीरित हारें । मारतहूँ पा परिष्ठ तुम्हारें ॥ कोटि कुल्लिस सम बचनु तुम्हारा । ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ ४ ॥

Laksmana smilingly retorted in a mild tone, "Ah, the great sage considers himself an extraordinary warrior! He flaunts his axe before me again and again, as if he would blow away a mountain with a mere puff of breath Here there is no pumpkin in the bud that would wither away as soon as an index finger is raised against it. It was only when I saw you armed with an axe and a bow and arrows that I spoke with some pride Now that I understand you are a descendant of Bhrgu and perceive a sacred thread

on your person, I suppress my anger whatever and put up with say. In our family valour is never shown against gods, the Brahmans, devotees of Sri Hari and the cow; for by killing any of these we incur sin while a defeat at their hands will bring should throw disrepute on us. We ourselves at your feet even if you strike us. Every word of yours is as incisive as millions of thunderbolts; the bow and arrows and the axe are. therefore, an unnecessary burden to you. (1-4)

# दो॰—जो विलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंसमनि बोले गिरा गर्भीर॥ २७३॥

"Pardon me, O great and illumined hermit, if I have said anything unseemly at the sight of your weapons" Hearing this, the jewel of Bhrghu's race furiously rejoined in a deep voice:—

(273)

सुनहु मंद यहु बालकु। कुटिल काल बस निज कुल घालकु॥ चौ०--कौसिक कलंकू । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ १ ॥ राकेस भानु छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥ कवल होइहि काल हटकहु जौं चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा॥ २॥ रुखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हिह अछत को बरनै पारा॥ करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ ३ ॥ मह आपनि त्रम्ह निहें संतोषु त पुनि कछु कहहू। जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पार्वह सोभा॥ ४॥ बीरव्रती

"Listen, O Viśwāmitra, this boy is stupid and perverse. He is in the grip of death himself and will bring destruction on his whole family. A dark spot on the moon-like solar race, he is utterly unruly, senseless and reckless. The very next moment he shall find himself in the jaws of death. I proclaim it at the top of my voice and none should

blame me for it Forbid him if you would save him, telling him of my glory, might and fury." Said Laksmana, "Holy sir, so long as you live who else can expatiate on your bright glory? With your own lips you have recounted your exploits in diverse ways more than once If you are not yet satisfied, tell us something more; do not undergo a

severe trial by putting any restraint upon your anger You have assumed the role of a hero and are resolute and imperturbable, it is unbecoming of you to pour abuses.

(1-4)

#### दो॰—सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथिंह प्रतापु॥ २७४॥

"Heroes perform valiant deeds in fight, but never indulge in self-advertisement. Finding before them a foe in battle, it is cowards who boast of their own glory.

(274)

नौ०—तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा॥
सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥ १॥
अब जनि देह दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बधजोग्र्॥
बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा॥ २॥
कौसिक कहा छमिअ अपराध्र्। बाल दोष गुन गनिह न साध्र्॥
खर कुठार मैं अकहन कोही। आगें अपराधी गुरुद्रोही॥ ३॥
उतर देत छोड़उँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥
न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन होतेउँ अम थोरें॥ ४॥

"You seem to have Death at your beck and call and summon him again and again for my sake!" Hearing Laksmana's harsh words Parasurāma closed his hand upon his terrible axe. "After this let no one blame me; this sharp-tongued boy, deserves his death. I have spared him long on account of his being a child; he is now surely going to die." Said Viśwāmitra, "Pardon his offence, holy men take no notice of the merits

and demerits of a child." "Sharp-edged is my axe, while I am pitiless and furious; and here stands before me an offender and an enemy of my Guru. Even though he gives a retort, I spare his life solely out of regard for you, O Viśwāmitra. Or else, hacking him to pieces with this cruel axe, I would have easily repaid the debt I have owed to my Guru."

(1-4)

#### दो॰—गाधिस् नु कह हृद्यँ हँसि मुनिहि हरिअरइ स्ट्रा । अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न वृझ अवृझ ॥ २७५ ॥

Said Gādhi's son (Viśwāmitra) smiling within himself, "Everything looks green to the sage (Paraśurāma); it is, however, the steel sword that he is faced with and not with sugar extracted from a sugar-cane (that one could easily gulp). It is a pity that he does not understand and still persists in his ignorance\*. (275)

<sup>\*</sup> This has reference to a popular saying "A man who loses his eyesight in the month of Śrāvaņa (corresponding roughly to August), when the whole landscape is green, visualizes everything as green." Viśwāmitra thereby suggests that Paraśurāma was blind so far as the greatness of Śrī Rāma is concerned and imagined that the latter was as easy to handle as the other Kṣatriyas whom he could easily vanquish in battle. Again there is a pun on the word 'Khānda' in the original, which means both a sword and sugar

चौ०--कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा ॥ भए नीकें। गुर रिनु रहा सोच बड़ जीकें॥ १॥ माता पितहि उरिन हसरेहि माथे काढा । दिन चिक गए ब्याज बड़ बाहा ॥ जन देउँ में थैली आनिअ ब्यवहरिआ बोली । तुरत खोळी ॥ २ ॥ सुधारा । हाय बचन हाय पुकारा ॥ कट्ट कठार सब सभा मोही । बिप्र बिचारि देखावह बचउँ नपद्रोही ॥ ३ ॥ भृगुबर परस मिले न कबहुँ सुभट रन गाड़े। द्विज देवता घरहि के अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सयनहिं नेवारे ॥ ४ ॥ लखन

Said Laksmana, "Is there anyone, O good sage, who is not aware of your gentle disposition, so well known throughout the world? You have fully paid the debt you owed to your parents;\* the only debt which now remains to be paid by you is the one you owe to your Guru, and that has been vexing your mind not a little. It looks as if you had incurred the debt on our account; and since a considerable time has now elapsed a heavy interest has accumulated thereon. Now you get the creditor here and I will at once repay

him from my own purse." Hearing these sarcastic remarks Parasurama grasped his axe and the whole assembly cried "Alack | Alack | "O chief of Bhrgus, you are still threatening me with. your axe, but I am sparing you only because I hold you to be a Brahman, O enemy of princes. You have never met champions staunch in fight. You have grown important in your own little home, O holy Brahman." Everyone exclaimed, "This is wholly undesirable!" Lord of Raghus now becked Laksmana to stop. (1-4)

# दो॰ — लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोषु कृसानु। वढ़त देखि जल सम वचन वोले रघुकुलभानु॥ २७६॥

Perceiving the flames of Parasurāma's passion grow with the pouring of oblation in the form of Laksmana's rejoinder, the Sun of Raghu's race spoke words like water. (276)

चौ०—नाथ करहु बालक पर छोहू। सूघ दूधमुख करिअ न कोहू॥ जौं पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तो कि बराबरि करत अयाना॥ ९॥ जौं लरिका कछु अचगरि करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ २॥

\* There is a sarcastic allusion here to two notable incidents in Paraśurāma's life. We are told in the Pural as how Paraśurāma killed his own mother at the bidding of his father Jamadagni, who had got incensed at her returning from a river rather late. Pleased with his obedience Jamadagni insisted on his asking for a boon. At this Paraśurāma prayed for the restoration of his mother's life and his prayer was immediately granted. His mother was brought to life again and did not even remember the cruel act of her son. On another occasion, l'araśurāma's tather Jamadagni was slain by the followers of King Saha-rabāhu in o'tder to avenge themselves of their leader's death at Paraśurāma's hands and the latter retaliated by extirpating not only the descendants of Saha-rapina but the whole Katriya race gradually.

जुड़ाने । कहि कछ लग्वनु बहुरि सुसुकाने ॥ सुनि कछुक हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता बड पापी ॥ ३ ॥ माहीं । कालकूटमुख नाहीं ॥ पयमुख गौर मन सरीर तोही। नीच मीच सम देख न मोही॥ ४॥ न टेढ़ अनुहरइ सहज

"My Lord, have compassion on a child; and wreak not your wrath on this guileless youngster (ht., who has the mother's milk still on its lips). If he had any idea of your might, how could he be so foolish as to affront you? If children play some pranks, their teacher and parents are in raptures at it; therefore, take pity on him, knowing him to be a child and your servant. For you are an even-minded, good-tempered, forbearing and illumined anchorite." On hearing Sri Rāma's

Parasurāma cooled down words little; but uttering something Laksmana smiled again. Seeing him smile, Parasurama flushed all over with rage and said, "Rama, your brother Though too wicked. fair of hue, he is black at heart, he has deadly poison, and not the mother's milk on his lips. Perverse by nature, he does not take after you, nor does this vile imp regard me as the very image of Death."

(1-4)

# दो॰—छखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि वस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकृत ॥ २७७॥

Lakṣmaṇa smilingly said, "Listen, holy sir: passion is the root of sin. Swayed by it men perpetrate unseemly acts and indulge in misanthropic activities. (277)

चौ०-भैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ ज़रिहि रिसाने । बैठिअ होइहिं पाय पिराने ॥ १ ॥ टट चाप नहिं जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई॥ बोलत लखनहिं जनकु डेराही। मष्ट करह अनुचित भल नाहीं॥ २॥ थर थर कॉंपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बह भारी ॥ भूगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरह होइ बल हानी ॥ ३ ॥ देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बोले बंध्र लघु तोरा ॥ सुंदर कैसें । बिष रस भरा मलीनं तनु कनक घट जैसें ॥ ४ ॥ मन

"I am your servant, O chief of sages, put away your wrath and show mercy upon me. Anger will not mend the broken bow. Pray sit down; your legs must be aching. If you are very fond of it, let us devise some means to mend it by calling in some expert." Janaka was frightened at Laksmana's words and said, "Pray be quiet; it is not good to transgress' the limits of propriety." The people of the city

trembled like aspen leaves; they said to themselves, "The younger prince is really very naughty." As the chief of Bhrgus heard the fearless words of Laksmana, his whole body burnt with rage and his strength diminished. In a condescending manner he said to Rāma, "I am sparing the boy because I know he is your younger brother. So fair without and foul within, he resembles a jar of gold full of poison." (1-4)

#### दो॰—सुनि लिखिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम। गुर समीप गवने सकुचि परिहरि वानी बाम॥ २७८॥

At this Laksmana laughed again, but Śrī Rāma cast an angry look on him. Therefore, putting away all petulance of speech he submissively went up to his Guru. (278)

चौ०—अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले राम जोरि जग पानी ॥ नाथ त्रस्ह सहज सुजाना । बालक बचन करिअ नहिं काना ॥ १ ॥ सुनह बररे सुभाऊ । इन्हिहि न संत बिद्षहिं बालक एक तेहिं नाहीं काज विगारा । अपराधी में कछ नाथ त्रमहारा ॥ २ ॥ कोपु बँघब गोसाईं। मो पर करिअ दास की नाईं॥ बध कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ ३ ॥ रिस कैसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनैसें॥ राम जाइ न दीन्हा। तो मैं काह कोपु करि कंठ कुठारु कीन्हा ॥ ४ ॥

Joining both His palms together and speaking in most humble, gentle and placid tones Sri Rāma said, "I pray you, my lord. wise as you are by nature, pay no heed to the words of a child. A wasp and a child have a like disposition; saints never find fault with them. Besides, the boy has done you no harm; it is I, my lord, who have offended you. Therefore, your reverence, deal to me as your servant whatever

you please, whether it be a favour or frown, death or captivity. Tell me quickly the means, O chief of sages, by which your anger may be appeased; I shall do accordingly." Said the sage, "How can my passion be pacified, O Rāma, when your younger brother is still looking mischievously at me. So long as I do not cut his throat with my axe, my wrath is ineffectual. (1-4)

# दो॰—गर्भ स्रविहं अविनय रविन सुनि कुठार गित घोर। परसु अछत देखउँ जिअत बैरी भूपिकसोर॥ २७९॥

"At the very news of the cruel doings of my axe the consorts of kings miscarry. To think that having the same axe still at my service I should see this princeling, my enemy, alive!

चौ०--बहड रिस छाती। भा कुठारु क्रंठित न हाथ्र दहड नृपघाती ॥ सुभाऊ । मोरे हृद्यँ बाम बिधि फिरेड कुपा कसि काऊ ॥ १ ॥ सहावा । सुनि सौमित्रि बिहसि सिह आज द्या दुखु दुसह अनुकूळा । बोळत मूरति बाउ कपा बचन झरत जनु फूला ॥ २ ॥ जों पे कृपाँ जरिहिं मुनि गाता। क्रोध भएँ तन राख बिधाता ॥ जनक हठि बालकु एहु । कीन्ह चहत जमपुर गेहु ॥ ३ ॥ जङ् किन आँखिन्ह ओटा । देखत बेगि करह छोट खोट नृप ढोटा ॥ मन माहीं। मृदें आँखि कतहँ कोउ नाहीं ॥ ४ ॥ बिहसे कहा

"My hand moves not, though passion consumes my breast, while this axe, which has slain kings without number, has gone blunt. Fate has turned against me, that is why I find my nature changed. Otherwise compassion at any time is unknown to my heart. My tenderness of feeling has imposed on me a severe strain today." On hearing this the son of Sumitrā bowed his head with a smile. "The breeze of your benevolence is so befitting your frame, the words you speak appear as

though blossoms drop from a tree. O reverend fir, when compassion sets your whole frame on fire, God help you when you are angry'' "Look here, Janaka, this stupid boy in his perversity intends to migrate to the region of Death. Why not put him out of my sight p Though small to look at, the princeling is yet so wicked!" Laksmana smilingly said to himself, "Shut your eyes and the whole world will vanish out of your sight."

(1-4)

# दो॰—परसुरामु तब राम प्रति वोछे उर अति क्रोघु। संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रवोधु॥ २८०॥

Then Parasurāma spoke to Rāma, his heart boiling with rage, "Having broken Sambhu's bow, O wretch, do you now teach me? (280)

चौ०-बंधु कहइ कद संमत तोरें। तू छल बिनय करिस कैर जोरें॥ संग्रामा । नाहिं त करु परितोष मोर छाड़ कहाउब रामा ॥ १ ॥ तिज करिह समरु सिवद्रोही। बंधु सिहत न त मारउँ तोही॥ कुठार उठाएँ । मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ ॥ २ ॥ बकहिं भृगुपति कर हम पर रोपू। कतहुँ सुधाइहु ते गुनह बड़ दोप्र॥ काहू। बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहु॥ ३॥ जानि बंदइ सब तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगें यह राम कहेउ रिस सीसा ॥ जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ४ ॥

"It is with your connivance that your brother addresses such pungent words to me; while you make false entreaties with joined palms. Either give me satisfaction in combat, or forswear your name of 'Rāma'. Give battle to me, O enemy of Siva, without taking recourse to any wily trick, or else I will despatch you and your brother both." While the chief of Bhṛgus thus raved with his axe raised on high, Śrī Rāma smiled within Himself, bowing

His head to the sage, "While the fault 18 Laksmana's, the sage's wrath is against me. Sometimes meekness" too begets much evil. A crooked man is reverenced by all; the crescent moon is not devoured by the demon Rāhu." Said Rāma, "Cease from wrath, O lord of sages; the axe is in your hand, while my head is before you. Do that, my lord, which may pacify your anger; know me to be your servant.

(1-4)

दो॰—प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु। वेषु विलोकों कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु॥ २८१॥ "How can there be any duel between a master and his servant ? Give up your anger, O great Brahman, it is only because he saw you in the garb of a warrior that the boy said something to you and he cannot be blamed for it. (281)

चौ०-देखि कुठार बान धन धारी। भे छरिकहि रिस बीरु बिचारी॥ नामु जाँन पे तुम्हिह न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा ॥ १ ॥ जों तुम्ह औतेह सुनि की नाईं। पद रज सिर सिसु धरत गोसाईं॥ अनजानत केरी। चहिअ बिग्न उर क्रपा तुम्हिह सरिवरि किस नाथा। कहृह न कहाँ चरन कहूँ माथा॥ रास नाम हमारा। परस सहित बड़ नाम तोहारा ॥ ३ ॥ लघु देव धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत एक गुन सन हारे। छमह बिप्र सब प्रकार हम तम्ह अपराध हमारे ॥ ४ ॥

"Seeing you equipped with an axe, arrows and bow, the boy took you for a champion and got excited. Although he knew you by name, he did not recognize you in person and answered you according to his lineage. If you had come as a sage, the child, O holy sir, would have placed the dust of your feet on his head. Forgive the error of one who did not know you; a Brahman should have plenty of mercy in his heart. What comparison, my

lord, can there be between you and me? Tell me if there is any affinity between the head and feet. Mine is a small name consisting of the single word 'Rāma', whereas yours is a long one, having the word 'Paraśu' prefixed to 'Rāma'. Whereas there is only one string to my bow, yours has nine most sacred threads (viz., the Brahmanical cord). I am thus inferior to you in every way; therefore, O holy sir, forgive my faults.''

#### दो॰—बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोळे भृगुपति सरुष हसि तहूँ वंधु सम वाम॥ २८२॥

Again and again did Rāma address His namesake as a sage and as a great Brahman, till the chief of Bhṛgus exclaimed in his fury, "You are as perverse as your younger brother! (282)

चौ०—निपर्टाहं द्विज किर जानिह मोही। में जस बिप्र सुनावउँ तोही॥

चाप सुवा सर आहुति जानू। कोपु मोर अति घोर कृसानू॥ १॥

समिधि सेन चतुरंग सुद्दाई। महा महीप भए पसु आई॥

में एहिं परसु काटि बिल दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे॥ २॥

मोर प्रभाउ बिदित निहं तोरें। बोलिस निदिर बिप्र के भोरें॥

भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाड़ा॥ ३॥

राम कहा सुंनि कहहु बिचारी। रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी॥

दुअतिहं हूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करीं अभिमाना॥ ४॥

"You know me to be a mere Brahman; I tell you what kind of a Brahman I am. Know that the bow is my sacrificial ladle, the arrows my oblation and my wrath, the blazing fire, the brilliant fourfold forces

(consisting of the horse, the elephant, the chariots and foot-soldiers) are the fuel; and mighty princes have served as victims, whom I have cut to pieces with this very axe and offered as sacrifice. In this way I have performed millions of sacrifices in the shape of armed conflicts, accompanied by the muttering of sacred formulas in the shape of war-cries. My glory is not known to you; that is why you address me in contemptuous terms mistaking

me for a mere Brahman. Since you have broken the bow, your arrogance has transgressed all limits; in your self-esteem you stand as if you have conquered the whole world." Said Rāma, "O sage, think before you speak; your anger is out of all proportions with my error, which is a trifling one. Worn out as it was, the bow broke at my mere touch. What reason have I to be proud P

(1-4)

#### दो॰—जों हम निदर्राहें विप्र विद सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट्र जेहि भय बस नावहिं माथ॥ २८३॥

"Hear the truth, O lord of the Bhrgus: if, as you say, I treat you with disrespect because you are a Brahman, who is that gallant warrior in this world to whom I would bow my head out of fear?" (283)

दनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होउ रन हमहि पचारै कोऊ। छरहिं सुखेन काल किन होऊ॥ १॥ समर सकाना । कुछ कछंकु तेहिं पावँर आना ॥ छित्रिय तन धरि कुलिहि प्रसंसी । कालह डरहिं न कहउँ सभाउ न रघुबंसी ॥ २ ॥ रन प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि असि रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति सुनि सृदु गृद बचन धनु लेहु। खैंचह मिटै मोर चाप आपहि चिछ गयऊ । परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ ४ ॥

"A god, a demon, a king or a body of warriors, whether My equal in strength or more powerful than myself, - should any of these challenge me to combat, I would gladly fight with him, no matter if it is Death himself. For he who is born as a Kṣatriya, and is yet afraid of fighting, is a veritable wretch and has brought a slur on his lineage. I tell you in my natural way and not by way of a tribute to my race: Raghu's descendants

do not tremble to meet in fight even Death. Such is the glory of the Brahman race that he who is afraid of you (Brahmans) is rid of all fear." When he heard these soft yet profound words of Śrī Rāma, Paraśurāma's mind was disillusioned. "O Rāma, take this bow of Ramā's lord and draw it, so that my doubts may be cleared" As Paraśurāma offered his bow it passed into Rāma's hands of its own accord, and Paraśurāma felt amazed at this. (1-4)

दो॰—जाना राम प्रभाउ तब पुरुक प्रफुक्तित गात। जोरि पानि बोले बचन हृदयँ न प्रेमु अमात॥ २८४॥

<sup>\*</sup> Parasurama had got this bow from God Visnu Himself, who had told him that when the Lord descended on the earth in the form of Śri Rāma, his own life's work would have ended and the bow would pass into the hands of Śri Rāma,

He then recognized Śrī Rāma's might and his whole frame was thrilled with joy and his hair stood on end Joining his palms together he addressed the following words to Śrī Rāma, his heart bursting with emotion —

(284)

न्गै०-- जय रघुवंस बनज वन भानू। गहन दनुज कुल दहन कृसानू॥ धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह अम हारी॥ १॥ सुर बिप्र गुन सागर। जयित बचन रचना अति नागर॥ विनय करुना अंगा । जय सरीर छिब कोटि अनंगा ॥ २ ॥ सुखद सुभग सब प्रसंसा । जय महेस मानस हंसा ॥ मुख एक मन कहेउँ आता ॥ ६॥ अनुचित अग्याता । छमह छमामंदिर दोउ बहत रघुकुलकेत् । भृगुपति गए तप हेत् ॥ बनहि जय जय महीप डेराने । जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने ॥ ४ ॥ करिल

"Glory to Śrī Rāma, who delights Raghu's line even as the sun delights a cluster of lotuses! Glory to the Fire that consumes the forest of the demon race! Glory to the Benefactor of gods, Brahmans and cows! Glory &o Him who takes away pride, ignorance, passion and delusion! Glory to Him who is an ocean of humility, amiability, compassion and goodness and a pastmaster in the art of speech. Glory to the Delighter of His servants and to Him who is graceful of every limb and whose form possesses the beauty of millions

of Cupids! How can I with one tongue utter Your praises of Glory to Him who sports in the mind of the great Lord Siva as a swan in the Mansarovar lake! In my ignorance I have said much that was unseemly; therefore pardon me, both brothers, abodes of forgiveness that You are. Glory, glory, all glory to the Chief of Raghu's race!" So saying, the lord of Bhrgus withdrew to the forest to practise penance. The wicked kings were all seized with imaginary fears and the cowards quietly fled in all directions (1-4)

# दो॰—देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरपिंह फ़ूछ। हरपे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूछ॥ २८५॥

The gods sounded their kettledrums and rained down flowers on the Lord. All the people of the city rejoiced and their heart's agony, born of ignorance, disappeared. (285)

चो ० —अति बाजे । सबहिं मनोहर मंगळ साजे ॥ गहगहे बाजने ज्थ मिलि सुमुचि सुनयनीं। करिंह कोकिलबयनीं ॥ १ ॥ गान कल बरनि न जाई। जन्मद्रिद मनहुँ निधि पाई॥ सुख बिदेह कर सीय सुखारी। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी॥ २॥ त्रास भइ प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ कीन्ह कौसिकहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाईं। अब जो उचित सो कहिअ गोसाईं॥ ३॥ नरनाथ प्रबीना। रहा बिबाह चाप आधीना ॥ कह सुनि सुनु भयउ बिबाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू॥ ४॥ धन

There was a tumultuous clash of musical instruments and everyone displayed charming and auspicious objects. Troops of fair-faced, bright-eyed damsels sang melodious songs in chorus, their voice resembling the notes of the cuckoo. Janaka's joy was beyond description, as that of a born beggar who has found a treasure. Sitā was rid of Her fears and was as glad as a young of a Chakora bird at the rising of the moon.

Janaka made obersance before Kausika and said, "It is due to your grace, my lord, that Śri Rāma has been able to break the bow. The two brothers have gained me my purpose; pray tell me now, reverend sir, what it behoves me to do." Said the sage, "Listen, wise king, the marriage depended on the bow, and took place directly the bow broke, as is well-known to all, including gods, human beings and Nāgas. (1—4)

#### दो॰—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा वंस ब्यवहार । बृक्षि बिप्र कुळबृद्ध गुर बेद बिदित आचार ॥ २८६ ॥

"Nevertheless you now go and perform according to the family usage whatever practices are prescribed in the Veda, after consulting the Brahmans, the elders of your family, and your own preceptor (Satānanda). (286)

चौ०--दृत अवधपुर पठवह जाई। आनहिं नृप दसस्थिह बोलाई॥ सुदित राउ कहि भलेहिं कृपाला। पठए दृत बोलि तेहि काला॥ १॥ सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ महाजन सुरबासा । नगरु सँवारह चारिहँ पासा ॥ २ ॥ मंदिर हाट बाट चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सच्च पाई ॥ ३ ॥ रचह तिन्ह नाना । जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥ बोछि गुनी बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदिल के खंभा॥ ४॥

"Go and despatch to the city of Ayodhyā messengers who may invite King Daśaratha and bring him here." Janaka gladly responded, "Very well, gracious sir," and summoning the messengers despatched them that very moment. He then summoned the leading citizens, and they all came and respectfully bowed their head. "Decorate the bazars, streets, houses, temples and the whole city on all its four sides," was the royal

command. They returned in joy, each to his own house. The king then sent for his own servants and instructed them: "Erect pavilions of all kinds with due care". Bowing to the king's orders they returned glad of heart, and sent for a number of clever artisans skilled in erecting pavilions. Invoking Brahmā they set to work and made pillars of gold in the shape of plantain trees—

(1-4)

### दो॰—हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल॥ २८७॥

-With leaves and fruits of emeralds and blossoms of rubies; seeing this most marvellous specimen of art the Creator himself was lost in bewilderment. (287)

चौ०-वेन हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरब परिंहं निहं चीन्हे ॥ कनक कलित अहिबेळि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सहाई ॥ ३ ॥ तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मक्ता दाम सहाए ॥ सरकत कुल्सि पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ २ ॥ किए भूंग बहरंग बिहंगा। गुंजिहं कूजिहं पवन प्रसंगा ॥ प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी। मंगल सर लिएँ द्रब्य सब ठाढ़ीं ॥ ३ ॥ भाँति अनेक प्रगई । सिंधर मनिमय सहज सहाईं ॥ ४ ॥

The bamboo sticks were all made of emeralds, they were so straight and knotted that they could not be distinguished from real ones. Creepers known by the name of Piper-betle (the leaves of which are chewed in India with arecanut parings) were artistically fashioned in gold and looked so charming with their leaves that they could not be marked as artificial. These creepers were intertwined into so many cords (for holding the bamboos together) with beautiful strings of pearls inserted

here and there After much cutting, carving and inlaying they made lotuses of rubies, emeralds, diamonds and turquoises. They also fashioned bees and birds of varied plumage, which buzzed and whistled in the rustling breeze. On the pillars they sculptured images of gods, all standing with articles of good omen in their hands. Squares were drawn on the floor in various naturally charming devices and filled in with elephant pearls.

(1-4)

#### हो॰ सौरभ पहुव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥ २८८॥

They made most lovely mango-leaves of graven sapphires with blossoms of gold and bunches of emerald fruits glistening on silken cords. (288)

चौ०-रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे॥ संगल अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ १॥ कलस दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ दुरुहिनि बैदेही। सो बरने असि मित किब केही॥ २॥ जेहिं मंडप सागर। सो बितानु तिहुँ छोक उजागर॥ रामु रूप दूलह गुन सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी॥ ३॥ जनक भवन कै समय निहारी। तेहि छघु छगहिं भुवन दस चारी॥ तेरहति तेहि सोहा। सो बिलोकि जो संपदा नोच गृह सुरनायक मोहा ॥ ४ ॥

They further made charming and excellent festoons, which looked like so many nooses prepared as it were by Cupid. They also put up many auspicious vases as well as beautiful flags and banners, curtains and chowries. The marvellous pavilion with a number of beautiful lamps consisting of brilliant

gems was beyond description. What poet has the wit wherewith to describe the pavilion which is going to shelter Videha's Daughter as the bride of The canopy which is going to hold Sri Rāma, the ocean of beauty and perfection, as the bridegroom, must be the glory of all the three worlds. The splendour

that belonged to King Janaka's palace was to be seen in every house of that city; to him who beheld Tirhut (Janaka's capital) during that time all the fourteen spheres\* appeared of small

account The prosperity that reigned in the house of the humblest citizen was enough to fascinate even the lord of celestials.

(1-4)

# दो॰—बसइ नगर जेहिं छच्छि करि कपट नारि वर वेषु। तेहि पुर के सोभा कहत सकुचिहं सारद सेषु॥ २८९॥

The magnificence of the city wherein dwelt Goddess Laksmi in the charming disguise of a mortal woman made even Śāradā (the goddess of eloquence) and (the thousand-tongued) Śesa falter in describing it. (289)

पुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सहावन ॥ चौ०--पहुँचे दत भप द्वार तिन्ह खबरि जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई॥ १॥ तिन्ह पाती दीन्ही। सदित महीप आप उठि लीन्ही॥ करि प्रनाम पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ २ ॥ बारि बिलोचन बाँचत कर बर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ राम् पत्रिका बाँची। हरषी सभा सुनि साँची ॥ ३ ॥ धीर बात सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई ॥ तहाँ सकुचाई । तात कहाँ पाती आई॥ ४॥ सनेह तें

Janaka's messengers arrived at Śrī Rāma's sacred birth-place and rejoiced to behold the charming city. They sent in word at the entrance of the royal palace, hearing of their arrival King Daśaratha summoned them to his presence. With due reverence they delivered the letter; and the king in his joy rose to receive it in person. As he read the letter, tears rushed to his eyes, the hair on his body stood erect and his heart was full. With Rāma and Lakṣmaṇa in his

heart and the valuable letter in his hand, he remained mute and could not utter a word, either good or bad. Then, recovering himself, he read out the letter, and the court rejoiced to hear the authentic news. Obtaining the news at the very spot where he had been playing about Bharata came with his playmates and brother (Satrughna), and with the utmost modesty and affection asked, "Father, where has the letter come from  $\rho$  (1-4)

# दो॰—कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहिं कहिं केहिं देस। सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस॥ २९०॥

"Are my two beloved brothers doing well and in what land do they happen to be "" On hearing these words steeped in love the king read the letter over again. (290)

<sup>\*</sup> According to Hindu scriptures the universe is divided into fourteen spheres, seven higher and seven lower. In their ascending order the seven higher spheres are named as Bhūḥ, Bhuvaḥ, Swaḥ, Mahaḥ, Janaḥ, Tapaḥ and Satyam, while the lower seven are in their descending order named as Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala and Pātāla.

चौ०-सुनि पाती पुरुके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ भरत के देखी। सकल सभाँ सुखु लहेउ बिसेषी॥ १॥ प्रीति पुनीत निकट बैठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ नृप द्त दोउ बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ २॥ कुसल धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥ स्यामल गौर धरें सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ ३ ॥ पहिचानह तुम्ह कहह जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई॥ कहृह बिदेह कवन बिधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥ ४॥

On hearing the letter the two brothers experienced a thrill of joy; their whole frame was bursting with an excess of emotion. The whole court was particularly delighted to see Bharata's unalloyed love. The king then seated the messengers close by him and spoke to them in sweet and winning tones: "Tell me, friends, are the two boys well? Have you seen them well with your own eyes? The one dark and the other fair of hue,

they are equipped with bow and quiver and are of tender age and accompanied by the sage Kauśika Do you recognize them P If so, tell me something about their temperament." Overwhelmed with love the king asked thus again and again. "From the day the sage took them away it is only today that I have obtained authentic news about them. Tell me how King Videha was able to know them." At these fond words the messengers smiled. (1—4)

#### दो॰—सुनहु महीपति मुकुट मिन तुम्ह सम धन्य न कोउ। रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ॥ २९१॥

"Listen, O crest-jewel of kings: there is no one so blessed as you, who have for your sons Rāma and Lakṣmaṇa, the two ornaments of the universe. (291)

तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥ चौ०--पूछन जोगु न जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। सिंस मुखीन रिंब सीतल लागे॥ १॥ तिन्ह कहँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रिब कि दीप कर लीन्हे॥ अनेका। समिटे सुभट एक तें एका॥ २॥ सीय स्वयंबर भूप काहुँ न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा॥ सरासन महँ जे भटमानी। सभ के सकति संभु धनु भानी॥ ३॥ लोक मेरू। सोउ हियँ हारि गयउ करि उठाइ सरासुर फेरू ॥ सकइ कोतक सिवसैल उठावा। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥ ४ ॥ जेहिं

"No enquiry is needed in respect of your sons, who are lions among men and the light of the universe, and before whose renown and glory the moon looks dim and the sun appears cool. About them, my lord, you ask how they came to be recognized! Does one

take a lamp in one's hand to see the sun of On the occasion of Sitā's self-election of her husband had assembled numerous princes, each one of whom was a greater champion than the rest, but not one of them could stir Sambhu's bow and all the mighty

heroes failed. The might of all those who were proud of their valour in the three worlds was crushed by it. Even the demon Bāṇa, who could lift Mount Meru, lost heart and retired after pacing

round the bow, and even he (Rāvana) who had lifted up Mount Kailāsa (the abode of Śiva) in mere sport was worsted in that assembly.

(1-4)

#### दो॰—तहाँ राम रघुबंस मिन सुनिअ महा मिहपाल। भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल॥ २९२॥

"On that occasion, we submit, O great king, Śrī Rāma, the jewel of Raghu's race, snapped the bow without the least exertion even as an elephant would break the stalk of a lotus. (292)

भृगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए॥ चौ०-सिन सरोष बलु निज धनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा॥ १॥ जैसें। तेज निधान छखन पुनि तैसें ॥ अतुलबल राजन राम् बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥ २॥ भूप कंपहिं दोऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ देखि वालक लागी । प्रेम प्रताप बीर पागी ॥ ३ ॥ प्रिय रस अनुरागे । दुतन्ह देन निछावरि लागे ॥ राउ मृदहिं काना । धर्म बिचारि सबहिं सुखु अनीति ते माना ॥ ४ ॥

"Hearing the news the chief of Bhrgus came in a fury and indulged in much brow-beating. But seeing Sri Rāma's strength he handed his bow to the latter and after much supplication withdrew to the woods Even as Rāma, O king, is unequalled in strength, Laksmana too' is a mine of glory, at whose very sight the kings trembled as elephants at the gaze of a young lion. Now that we have seen your two sons, my lord, no

one catches our eye any longer." The messengers' eloquent speech, which was full of love, glorifying and expressive of the heroic sentiment, attracted all. The king and his whole court were overwhelmed with emotion and began to offer lavish gifts to the messengers. They, however, closed their ears in "This protest crying, is unfair !" Everyone was delighted to note their sense of propriety.\* (1-4)

#### दो॰--तब उठि भूप वसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दृत बोलाइ॥ २९३॥

<sup>\*</sup> In India not only the blood relations but even servants and co-villagers of a bride consider it sinful to accept even food or water, much less any gift or present, from the house of the bride-groom; for it is customary in this country to give the hand of a girl as a sacred gift and one is naturally reluctant to accept anything in return from him on whom a gift is made. This kind of sentiment prevails even in those cases where a marriage alliance has only been stipulated and not yet brought into actual effect. The messengers, in the above context, are actuated with a similar sentiment in refusing the gifts offered to them by King Dasaratha, who happened to be the father of the champion who had won the hand of Princess Janaki, their master's daughter.

The king then rose and going up to Vasistha gave the letter to him, and sending for the messengers with due courtesy related the whole story to him preceptor. (293)

चौ०—सुनि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥ जिमि सरिता सागर महँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ १॥ संपति बिनहिं बोलाएँ । धरमसील पहिं सुभाएँ ॥ तिमि सुख जाहिं सुर सेबी। तसि प्रनीत कौसल्या गर बिप्र धेन माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ जग सकती तुम्ह समान बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाकें॥ ३॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य चारी ॥ बीर बिनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर बालक निसाना ॥ ४ ॥ कल्याना । सजह बजाइ काल बरात

The Guru was highly pleased to hear the news and said, "To a virtuous man the world abounds in happiness. As rivers run into the sea, although the latter has no craving for them, so joy and prosperity come unasked and of their own accord to a pious soul. Just as you are given to the service of your preceptor, the Brahmans and cows as well as of gods, Queen Kausalyā is no less devout than you. A pious soul like you

there has never been, nor is, nor shall be in this world. Who can be more blessed than you, O king, who have a son like Rāma, and whose four worthy children are all valiant, submissive, true to their vow of piety and oceans of goodness. You are blessed indeed for all time; therefore, prepare the marriage procession to the sound of kettledrums.

(1-4)

#### दो॰—चल्रहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ। भूपंति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥ २९४॥

"And proceed quickly." On hearing these words of the preceptor the king bowed his head and said, "Very well, my lord!" and after assigning lodgings to the messengers returned to his palace.

बोलाई । जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ रनिवास न्त्री०--राजा सब् हरवानीं । अपर कथा सब बखानीं ॥ १ ॥ भूप सकल संदेस सनि रानी । मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ राजहिं प्रफुल्लित प्रेम गुर नारीं। अति आनंद महतारीं ॥ २ ॥ सगन असीस देहिं मुदित प्रिय पाती । हृद्यँ छगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ परस्पर अति लेहिं भूपवर बरनी ॥ ३ ॥ करनी । बारहिं बार के कीरति राम लखन तब महिदेव बोलाए॥ सिधाए । रानिन्ह कहि द्वार मुनि प्रसाद आसिष देता ॥ ४ ॥ बिप्रबर समेता । चले आनंद दिए दान

The king then called all the ladies of the gynaeceum and read aloud Janaka's letter to them. All rejoiced to hear the message and the king him-

self related the other tidings (which he had heard from the lips of the messengers). Bursting with emotion the queens shone like pea-hens rejoicing at the rumbling of clouds. The preceptor's wife and the wives of other elders in their joy invoked the blessings of heaven and the mothers of the four brothers were overwhelmed with ecstasy. They took the most beloved letter from each other and pressing it to their bosom cooled their burning heart. The great king recounted

again and again the glory and exploits of both Rāma and Lakṣmaṇa. Saying that it was all due to the sage's grace he went out of doors. The queens then sent for the Brahmans and joyfully bestowed gifts on them. And the Brahmans returned to their home uttering blessings.

(1-4)

#### सो॰—जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि। चिरु जीवहँ स्रत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ के॥ २९५॥

Next they called the beggars and lavished innumerable kinds of gifts on them. "Long live the four sons of Emperor Dasaratha!" (295)

चौ०-कहत चले पहिरें पट नाना। हरिष हने गहगहे निसाना॥ लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥ १॥ सब भरा उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिआह ॥ चारि दस सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गर्ली सँवारन लागे॥ २॥ अवध सदैव सहावनि । राम पुरी पावनि ॥ मंगलमय बनाई ॥ ३ ॥ प्रीति प्रीति सुहाई । मंगल रचना रची तदपि चारू। छावा बिचित्र चामर परम ध्वज पताक पट सनि जाला । हरद दुब दिध अच्छत माला ॥ ४ ॥ कलस तोरन कनक

Thus they shouted as they left, attired in raiment of various kinds; there was a jubilant and tempestuous clash of kettledrums. When the news spread among all the people, festivities were started in every house. All the fourteen spheres were filled with joy at the news of the forthcoming wedding of Janaka's daughter with the hero of Raghu's race. The citizens were enraptured to hear the glad tidings and began to decorate the streets, houses and lanes. Although the city of Ayodhyā

is ever charming, being the blessed and sacred abode of Srī Rāma, it was adorned with beautiful festal decorations because of the love the people bore towards the very embodiment of love. Flags and banners, curtains and graceful chowries canopied the bazars in a most marvellous fashion. With vases of gold, festal arches, festoons of netted gems, turmeric, blades of Dūrvā grass, curds, unbroken rice and wreaths of flowers—

(f-4)

#### दो॰—मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। बीथीं सींचीं चतुरसम चौकें चारु पुराइ॥ २९६॥

-The people decorated their respective houses, which were already full of blessings; the lanes were sprinkled over with water mixed with the fourfold pastes of sandal, saffron, musk and camphor and the squares in front of their houses were filled in with tasteful designs. (296)

चौ० — जहँ तहँ ज्रथ ज्रथ मिलि भामिनि । सिज नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ लोचिन । निज सरूप रित मानु विध्वदनीं स्ग सावक बिमोचिन ॥ १ ॥ गावहिं मंगल संजल बानीं। सनि रव कलकंठि लजानीं ॥ कल भूप किमि बखाना । बिस्व बिमोहन रचेड जाड बिताना ॥ २ ॥ मंगल मनोहर नाना । राजत द्रव्य बाजत बिपुल निसाना ॥ कतह बिरिट बंदी उचरहीं । कतहूँ बेद धुनि भूस्र करहीं ॥ ३ ॥ गीता । लै लै नामु मंगल रामु अरु सीता ॥ थोरा । मानहूँ अति उमगि चला बहुत उछाह भवन् चह ओरा ॥ ४ ॥

Collected here and there troops of ladies, all brilliant as the lightning, with moon-like face and eyes resembling those of a fawn and beauty enough to rob Love's consort (Rati) of her pride, and who had practised all the sixteen kinds of female adornment,\* sang auspicious strains with voice so melodious that the female cuckoo was put to shame on hearing the sweet sound! How is the king's palace to be described; the pavilion set up there would dazzle the whole universe. Various articles of

good omen and charming in appearance were displayed and a number of kettledrums were sounded. Here were panegyrists singing the family glory and here were Brahmans chanting the Vedas; while pretty women carolled festive songs, many times repeating the names of Rāma and Sītā. There was an excess of joy all round, while the palace was too small to contain it; it seemed, therefore, as if it overflowed on all sides.

(1-4)

### दो॰—सोभा दसरथ भवन कइ को किब बरनै पार। जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार॥ २९७॥

What poet can describe the splendour of Daśaratha's palace, in which Rāma, the crest-jewel of all divinities, had taken birth p (297)

नौ०-भूप लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साजह जाई॥ रघुबीर बराता । सुनत पुलक पूरे दोउ ञ्राता ॥ १ ॥ बोलाए । आयसु दीन्ह मुदित भरत साहनी रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> According to the standard works on poetics the sixteen forms of female adornment are as follows:—(1) rubbing and cleansing the body with fragrant unguents, (2) ablution, (3) putting on a new attire, (4) dyeing the sides of one's feet with red lac, (5) dressing the hair, (6) adorning the parting line of the hair with red lead? (7) painting the forehead with streaks of sandalpaste, (8) dotting the chin with a small black spot, (9) colouring the palms of one's hands and the soles of one's feet with the reddish dye extracted from the leaves of the Menhdi plant, (10) anointing one's body with perfumed unguents, (11) adorning the body with bejewelled ornaments, (12) beautifying the hair etc., with wreaths of flowers, (13) perfuming and dyeing one's mouth by chewing betel-leaves etc., (14) colouring the teeth, (15) painting the lips red and (16) applying collyrium to one's eyes.

सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग घरनी ॥ सुभग जाहिं बम्बाने । निदरि चहत उडाने ॥ ३ ॥ नाना जाति पवन् जन असवारा । भरत सरिस राजकुमारा ॥ छयल भए बय भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ४ ॥ संदर सब सब

The king next called Bharata and said, "Go and prepare the horses, elephants and chariots and start at once in procession for Rāma's marriage". The two brothers were thrilled to hear this command Bharata sent for the officers in charge of the stables and issued necessary instructions; the latter rose in joy and hastened to execute the orders. They equipped the horses with gorgeous saddles; gallant steeds of different colours stood there in their majesty. They were all beautiful and

surpassingly swift-footed; they trod the ground as lightly as though it were red-hot iron. They belonged to different breeds, which were more than one could tell, they would fly in the air, as it were, outstripping the wind itself. Gallant princes, who were of the same age as Bharata, mounted them The princes were all handsome and adorned with jewels and had a bow and arrow in their hands and a well-equipped quiver fastened at their side.

(1-4)

#### दो॰—छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन॥ २९८॥

They were elegant and blithesome youths, chosen and skilled warriors all; and with each knight were two footmen, clever at sword-play. (298)

चौ०--बाँधें गाड़े। निकसि भए पुर बाहेर बिरद बीर रन ठाढे ॥ गति नाना । हरषिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १ ॥ चतुर तुरग बनाए। ध्वज पताक मनि सारथिन्ह बिचित्र भूषन चवर चारु किंकिनि धुनि करहीं । भान सोभा अपहरहीं ॥ २ ॥ जान होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह अगनित जोते ॥ हय सोहे। जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे॥ ३॥ संदर अलंकत सकल थलहि की नाईं। टाप अधिकाई ॥ चलहिं न बुह बेग बनाई । रथी बोलाई ॥ ४ ॥ सारथिन्ह लिए सबु साजु

The champions, who were all staunch in fight and had taken a vow of chivalry, sallied forth and halted outside the city. The clever fellows put their steeds through various paces and rejoiced to hear the clash of tabor and drum. The charioteers had made their cars equally gorgeous with flags and banners, gems and ornaments. They were also provided with elegant chowries and tinkling bells and outdid in splendour the chariot of the sun-god. The king

owned numberless horses with dark ears,\* which the charioteers yoked to their chariots. They were all beautiful and looked so charming with their ornaments that even sages would be enraptured at the sight. They skimmed the surface of water even as dry land and would not sink even hoof-deep: so marvellous was their speed. Having provided the chariots with missiles and weapons and every other equipment the charioteers called their masters. (1-4)

<sup>\*</sup> A rare and invaluable breed of horses, milk white all over and dark only in the ears, which were considered specially suitable for a horse-sacrifice.

#### दां॰ चिंद्र चिंद्र रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात। होत सगुन सुंदर सविह जो जेहि कारज जात॥ २९९॥

Mounting the chariots the processionists began to collect outside the city.

On whatever errand one went, each was greeted by auspicious omens. (299)

परीं अँबारीं। किंह न जाहिं जेहि भाँति सँवारीं॥ चौ०-कलित करिबर निह घंट बिराजी। मनहूँ सुभग सावन घन राजी॥ १॥ ਚਲੇ विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ बाहन अनेक बिप्रबर बृंदा। जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा॥ २॥ तिन्ह चढि चले गुनगायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ बंदि बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाँती॥ ३॥ बेसर ऊंट बुषभ चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरने पारा॥ कोटिन्ह काँवरि सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई॥ ४॥ ਚਲੇ

On magnificent elephants were mounted splendid seats with canopies wrought in a manner beyond all description. Elephants in rut, adorned with clanging bells, headed like beautiful (rumbling) clouds in the rainy month of Śrāvaṇa (roughly corresponding to August). There were various kinds of other vehicles, such as charming palanquins, sedans etc., on which rode companies of noble Brahmans, incarnations, as it were, of all the hymns of the Vedas. Genealogists, bards,

panegyrists and rhapsodists too rode on vehicles appropriate to their respective rank; while mules, camels and oxen of various breeds carried on their backs commodities of innumerable kinds. Millions of porters marched with burdens slung across their shoulders; who could enumerate the varieties of goods they carried proceeded on the journey equipping themselves in their own way and forming batches of their own. (1-4)

# दो॰—सब कें उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। कबहिं देखिवे नयन भरि रामु लखनु दोउ वीर॥ ३००॥

Each had boundless joy in his heart and a thrill ran through the bodies of all. They whispered to one another, "When shall we feast our eyes on the two heroes, Rāma and Lakṣmaṇa "" (300)

घंटा धुनि घोरा। रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा॥ चौ०—गरजहिं गज घुम्मरिहं निसाना । निज पराइ कञ्च सुनिअ न निदरि घनहि काना ॥ १ ॥ के द्वारें। रज होइ जाइ भीर भपति पबारें ॥ पषान नारीं । लिएँ आरती मंगल अटारिन्ह देखहिं थारीं ॥ २ ॥ चढी नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना ॥ मनोहर गीत गावहिं सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रिब हय निंदक बाजी॥३॥ दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने। नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥ साजा । दूसर तेज पुंज अति एक रथ आजा ॥ ४ ॥ राज

The elephants trumpeted and their bells clanged with a terrific din, on all sides there was a creaking of wheels and a neighing of horses. The clash of kettledrums would drown the peal of thunder, no one could hear one's own words, much less of others. At the entrance of the king's palace, there was such an enormous crowd that a stone thrown there would be trodden into dust. Women viewed the sight from house-tops, carrying festal lights in salvers used on auspicious occasions, and carolled melodious strains of various

kinds in an ecstasy of joy beyond Sumantra description. Then Dasaratha's own charioteer and trusted connsellor) got ready a pair of chariots and voked them with steeds that would outrum even the horses of the sun-god, and brought them in all their splendour before the king; their beauty was more than goddess Śāradā could describe. One them was equipped with royal paraphernalia; while the other was a mass of splendour and shone brightly.

(1-4)

#### दो॰—तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरिष चढ़ाइ नरेसु। आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनसु॥ ३०१॥

This magnificent chariot the king joyfully caused Vasistha to mount, and then himself ascended the other, with his thoughts fixed on Lord Hara, his preceptor (Vasistha), goddess Gauri and the god Ganesa. (301)

गुर संग जैसें ॥ नृप कैसें। सुर पुरंदर चौ०--सहित बसिष्ट सोह करि कुल रीति बेद बिधि राऊ । देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ १ ॥ आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥ गुर रामु बराता । बरषहिं सुमंगल दाता ॥ २ ॥ बिलोकि सुमन हरधे बिब्रध गाजे । ब्योम बाजने बरात बाजे ॥ भयउ कोलाहल हय गय सुमंगल गाईं। सरस बाजहिं सहनाई ॥ ३ ॥ राग नारि नर घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहिं फहराहीं ॥ पाइक कौतुक नाना । हास कल गान सजाना ॥ ४ ॥ बिद्धषक कसल करहिं

In the company of Vasistha the king shone forth as Indra (the lord of celestials) by the side of his preceptor (Brhaspati). After performing all the rites sanctioned by family usage or prescribed by the Vedas and seeing everyone fully equipped for the journey, he sallied forth to the blast of the conch-shell after receiving the permission of his preceptor and with his thoughts fixed on Sri Rāma. The immortals rejoiced to see the marriage procession and rained down flowers full of auspicious

blessings. There was a confused din of horses neighing, elephants trumpeting and music playing both in the heavens and in the procession. Human and celestial dames alike sang festal melodies, while clarionets played in sweet accord. There was an indescribable clamour of bells, both large and small. The footmen leaped and danced, displaying exercises of various kinds. Jesters, proficient in pleasantry and expert in singing melodious songs, practised all kinds of buffoonery.

(1-4)

दो॰—तुरग नचाविं कुअँर वर अकिन मृदंग निसान। नागर नट चितविं चिकत डगिं न ताल वँधान॥ ३०२॥ Gallant princes made their steeds curvet to the measured beat of tabors and kettledrums, accomplished dancers noted with surprise that they never made, a step out of time. (302)

बराता । होहिं ची०--बनह बरनत वनी सगुन सुंदर सुभदाता ॥ दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ १ ॥ चारा चाषु बाम सुहावा । नकुल दरसु सब काहँ सखेत पावा ॥ दाहिन काग त्रिबिध बयारी । सघट सबाल नारी ॥ २ ॥ बर सानकल बह आव सिसुहि पिआवा ॥ छोवा फिरि फिरि देखावा । सुरभी सनमुख दरस फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ ३ ॥ मृगमाला बिसेषी । स्थामा छेमकरी छेम देखी ॥ कह बाम सुतरु पर प्रबीना ॥ ४ ॥ मीना। कर बिप्र सनमूख आयउ दधि अरु पुस्तक दुइ

The splendour of the marriage procession was more than one could describe. Fair and auspicious omens occurred. The blue-necked jay picked up food on the left and announced as it were all good fortune. On a fair field in the right appeared a crow, and a mongoose was seen by all. A soft, cool and fragrant breeze was blowing in a favourable direction, a blessed (unwidowed) woman appeared with a pitcher and a child in her arms. A fox turned

round and showed himself again and again and a cow suckled its calf in front of the procession, a herd of deer came round to the right, as if good omens appeared in visible form. A Brahmani-kite promised great blessings; and a Śyāmā bird was observed on an auspicious tree to the left. A man bearing curds and fish and two learned Brahmans each with a book in his hand came from the opposite direction.

(1-4)

#### दो॰—मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार॥ ३०३॥

All kinds of blessed and auspicious omens and those conducive of desired results occurred all at once as if to fulfil themselves. (303)

सुत जाकें॥ सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर चौ०--मंगल सगुन सुगम दुलिहिनि सीता। समधी बरु दसरथु जनक पुनीता ॥ ३ ॥ ब्याह सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे ॥ पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ २ ॥ कीन्द्व बरात केतू । सरितन्हि जनक बँधाए जानि सेत्र ॥ आवत भानुकुल सरिस बास बनाए । सुरपुर संपदा बीच बीच बर सुहाए । पावहिं सब निज निज मन भाए ॥ सयन बर बसन असन अनुकूले । सकल बरातिन्ह **लखि** मंदिर भले ॥ ४ ॥ नित न्तन सख

Auspicious omens easily occur to him who has God with form as his own son In the marriage which was going to

take place, the bridegroom was no other than Śrī Rāma and Sītā Herself was the bride; while the plous Daśaratha

and Janaka were the parents of the bridegroom and the bride respectively; hearing of this marriage all good omens danced and said, "It is now that the Creator has justified us." In this way the procession set forth amidst the neighing of horses, the trumpeting of elephants and the clash of kettledrums. Learning that the chief of the solar race, King Dasaratha, was already on the way, King Janaka had the rivers

bridged, and got beautiful rest-houses erected at different stages, which vied in magnificence with the city of immortals (Amarāvatī), and in which members of the bridegroom's party were supplied with excellent food, beds and clothing each according to his own taste. Finding ever new pleasures agreeable to themselves all the members of the bridegroom's party forgot their own home. (1-4)

#### दां॰—आवत जानि वरात वर सुनि गहगहे निसान। सजि गज रथ पदचर तुरग ठेन चेळ अगवान॥ ३०४॥

When it was learnt that the procession of the bridegroom's party was approaching and the tempestuous clash of the kettledrums was heard, a deputation went out to receive it with elephants, chariots, footmen and horses duly equipped.

(304)

#### [ PAUSE 10 FOR A THIRTY-DAY RECITATION ]

कोपर ललित थारा । भाजन अनेक चौ०--कनक कलस प्रकारा ॥ पकवाने । नाना भाँति न जाहिं भरे सब सुधासम बखाने ॥ १ ॥ सहाई । हरिष भेंट हिन अनेक बस्तु भूप पठाई ॥ फल नाना । खग मृग हय गय बहुबिधि जाना ॥ २ ॥ महामनि भूषन सुगंध सुहाए। बहुत भॉति महिपाल पठाए ॥ मंगल सगुन अपारा । भरि भरि काँवरि चले उपहार दधि चिउरा कहारा ॥ ३ ॥ दीखि बराता । उर आनंदु अगवानन्ह पुलक भर गाता ॥ सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ ४ ॥ देखि

Jars of gold full of sweet and cold drinks and trays and salvers and beautiful dishes of various kinds laden with confections of indescribable variety and delicious as ambrosia. with luscious fruit and many other delightful articles were sent as an offering by King Janaka in his joy. The king also sent ornaments, wearing apparel, valuable gems of every variety, birds, antelopes, horses, elephants, vehicles of every description, charming aromatic substances of an auspicious nature and various articles of good omen; and a train of porters marched with their loads of curds, parched rice and presents of endless variety slung across their shoulders. When the deputation saw the bridegroom's party, their mind was filled with rapture and a thrill rain through their frame. Seeing the deputation equipped in every way the members of the bridegroom's party had their drums beaten in great joy. (1-4)

दो॰—हरिष परसपर मिलन हित कहुक चल वगमेल। जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत विहाइ सुबेल॥३०५॥ A batch from each side joyfully marched at a gallop in order to meet each other and the two parties met as two oceans of bliss that had transgressed the.. bounds.

(305)

चौ०--बर्ष सुंदरि गावहिं। सुदित देव दुंदुभीं बजावहिं॥ सुमन सर राखीं नृप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ १॥ बस्तु सकल सब लीन्हा। भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा॥ प्रेम समेत रायँ बड़ाई । जनवासे पूजा मान्यता कहँ चले लवाई ॥ २ ॥ बिचित्र पॉवडे दु धन मदु परिहरहीं ॥ संदर दीन्हेउ जनवासा । जह सब कहुँ सब भाँति सियँ बरात पुरु आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ समिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहनई करन पठाईं ॥ ४ ॥

Celestial damsels rained down flowers and sang, while the glad gods sounded kettledrums. The members of the deputation placed all the offerings before King Dasaratha and supplicated him with an affectionate address. The king lovingly accepted everything and distributed the offerings as presents among his own people, or bestower them as alms on the beggars. After due homage, reverence and courtesy the deputation conducted the bridegroom's party to the lodgings set apart for them. Gorgeous cloths were spread as

carpets for the royal guests to tread upon, on seeing which Kuvera (the god of wealth) was no longer proud of his wealth. Magnificent were the quarters assigned to the bridegroom's party, which provided every kind of comfort for each guest. When Sitā learnt that the bridegroom's party had arrived in the city, She manifested Her glory to a certain extent. By Her very thought She summoned all the Siddhis (miraculous powers personified) and despatched them to wait upon the king and his party.

# दो॰—सिधि सब सिय आयसु अकिन गईं आहाँ जनवास। ि संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास॥ ३०६॥

Hearing Sita's command they repaired to the guests' apartments, taking with them every kind of riches, comforts as well as the enjoyments and luxuries of heaven. (306)

चौ०--निज निज बास बिलोकि बराती। सुरसुख सकल सुलभ संब भाँती॥ बिभव भेद कछ कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ १ ॥ महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृद्यँ हेतु पहिचानी ॥ सिय आनंदु अमाई ॥ २ ॥ सनत दोउ भाई। हृद्यँ न अति पित आगमन न सकत गुरु पाहीं। पितु दुरसन लालचु मन माहीं॥ संतोषु विसेषी ॥ ३ ॥ बडि देखी। उपजा ब्रिनय उर बिस्वामित्र हृदयँ लगाए । पुलक अंग अंबक बंध दोड जल छाए॥ जनवासे। सनहँ सरोबर तकेर पिनासे॥ ४॥ चले जहाँ दसरथ

Rach member of the bridegroom's rty found in his pwn apartment all the entiments of heaven ready at band in ever a "To one, however, had an anking of the mystery behind this untold sprendour; everyone sang Janaka's praises. Rama alone recognized Srea's influence and was grad at heart to discern Her fove When the brothers heard of their father's they could not contain themselve

joy, but were too modest to speak to their Guru, though their heart longed to see their sire. Viśwāmitra felt much gratified at heart to perceive this great numility. In his joy he pressed the two brothers to his bosom; a thrill ran through his limbs, while tears rushed to his eyes. They proceeded to the guests' apartments, where King saratha was, as though a lake sought visit a thirsty soul. (1-4)

#### बो॰—भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन्ह स्पेत । उठे हरिष सुखसिधु महुँ चले थाह सी लेत ॥ ३०७ ॥

When the king saw the sage coming ith the two princes, he rose in joy and advanced to meet them like a man who feels his footing in an ocean of bliss. (307)

चौ० सुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा बार बार पद रज् धिर सीसा ॥
कौसिक राउ लिए उर लाई असीस पूछो कुसलाई ॥ १ ॥
पुनि दंडवत करत दोर भा नृपति उर सुखु न समाई ॥
सुत हियँ लाइ दुसह टम दू सिर पि ग्राम जनु भेंटे ॥ २ ॥
पुनि बसिष्ठ पद सिर ति ग्राम शि ग्राम जनु भेंटे ॥ २ ॥
वित्र बृंद बंदे दुहुँ भाई । मन बनी असीसें पाई ॥ ३ ॥
भरत सहानुज कीन्ह प्रनासा । छिए उठाइ लाइ उर रामा ॥
हरषे लखन देखि दोउ आता । मिले प्रेम परिपृरित गाता ॥ ४ ॥

The king prostrated himself efore the sage, placing the dust lutter's feet on his head again and again. Kausika pressed the king to his bosom, blessed him and in lired after his welfare. When King Dasaratha saw the two brothers prostrating themselves, he could not contain himself for joy. Pressing the boys to his bosom he allayed the unbearable pangs separation and looked like a dead body restored to life. Rāma and

Laksmana then bowed their head at Vasistha's feet and the great sage embraced them in the ecstasy of love. The two brothers next saluted all the Brahmans and in turn received their welcome blessings. Bharata and his younger half-brother (Satrughna) greeted Rāma, who lifted them and embraced them. Laksmana rejoiced to see the two brothers (Bharata and Satrughna) and as he embraced them his limbs were throbbing with emotion. (1-4)

#### दो॰--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। मिल्रे जथाविधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत॥ ३०८॥

The most gracious and unassuming Lord greeted everyone else including the citizens, attendants, kinsmen, beggars, ministers and friends in a manner befitting the rank of each.

(308)

### Kalyana-Kalpataru\_\_\_\_

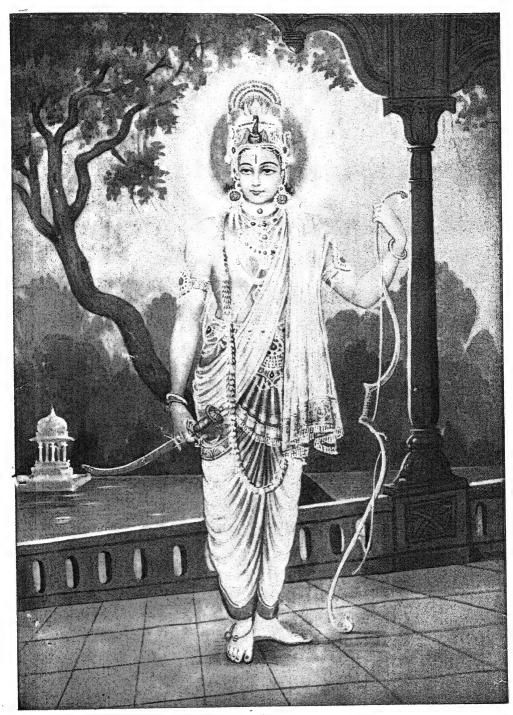

Rama, the Bridegroom

चौ० — रामिह देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ नुप समीप सोहिहं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥ १ ॥ समेत दसरथिह देखी। मुद्दित नगर नर नारि विसेषी ॥ सुमन बरिसि सुर हर्नाहं निसाना। नाकनटीं नाचिहिं करि गाना ॥ २ ॥ सतानंद अरु बिप्र गन । मागध सूत सचिव बिदुष बंदीजन ॥ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३ ॥ राउ तें आई। तातें पुर प्रमोद्ध अधिकाई॥ बरात लगन सब छहहीं । बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥ ४ ॥ लोग

The sight of Śrī Rāma was so soothing to the guests; the ways of love are beyond description. Beside the king his four sons looked like incarnations as it were of the four ends of human endeavour, viz., riches, religious merit etc. The people of the city were delighted beyond measure to see King Daśaratha with his sons. The gods rained down flowers and beat their drums; the nymphs of heaven danced and sang. Śatānanda (King Janaka's family preceptor) and the other

Brahmans and ministers of State, as well as the genealogists, ministrels, jesters and rhapsodists, who formed the deputation, paid due honour to the king and his party and returned with their permission. The bridegroom's party had arrived earlier than the day fixed for the wedding: there was great rejoicing in the city on this account. Everyone enjoyed transcendent bliss and prayed to the Creator that the days and nights might be lengthened.

(1-4)

### दो॰—रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहँ तहँ पुरजन कहिंह अस मिलि नर नारि समाज॥ ३०९॥

"Rāma and Sītā are the perfection of beauty, and the two kings (Daśaratha and Janaka) the perfection of virtue!" Thus would observe the men and women of the city wherever they happened to meet.

चौ०—जनक सुकृत मृरित बैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरें देही॥
इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ १॥
इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है निहं कतहूँ होनेउ नाहीं॥
हम सब सक्छ सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर बासी॥ २॥
जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सिर बिसेषी॥
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली बिधि लोचन लाहू॥ ३॥
कहिं परसपर कोकिलबयनीं। एहि बिआहँ बड़ लाभु सुनयनीं॥
बहें भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिं दोड भाई॥ ४॥

"Vaidehi (Sitā) is the incarnation of Janaka's merit, and Rāma is Daśaratha's virtue personified. No one has worshipped Śiva with such devotion as these two kings, nor has anyone

obtained such a reward as they have. No one has equal them in this world, a total them anywhere nor shall be. We are all storahouses of all kinds of merits

in that we have been born in this world as residents of Janaka's capital. Who is so highly blessed as we, who have beheld the beauty of Jānakī (Sitā) and Rāma p And we will witness Śrī Rāma's wedding and shall thereby richly reap the benefit of our eyes.

Damsels with voice as sweet as the notes of the cuckoo whispered to one another, "O bright-eyed friends, we shall gain much by this union. By our great good-luck Providence has ordained things well: the two brothers shall often delight our eyes. (1-4)

#### दो॰—बार्राहं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय। लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय॥३१०॥

"Time after time out of affection Janaka will send for Sītā (from Ayodhyā); and the two brothers, charming as millions of Cupids put together, will come to take her back (310)

चौ०—बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई॥
तब तब राम लखनिह निहारी। होइहिंह सब पुर लोग सुखारी॥ १॥
सिख जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥
स्थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहिंह देखि जे आए॥ २॥
कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकिंह नर नारी॥ ३॥
लखनु सन्नुस्दनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा॥
मन भाविंह मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं॥ ४॥

"There will be hospitality of every kind, who, dear one, would not love to stay at such a father-in law's On each such occasion all the people of the city will be happy to behold Sri Rima and Laksmana. King Daśaratha, my friends, has brought with him two other lads exactly resembling the pair of Rāma and Laksmana. One dark, the other fair, but both charming of every limb: so declare all those who have seen them." Said another, "I saw them

today it appeared to me as though the Creator had fashioned them with his own hands. Bharata is an exact copy of Rāma; no man or woman could distinguish them at first sight. Laksmana and Satrusūdana (Satrughna) are indistinguishable from each other, peerless in every limb from head to foot. The four brothers attract the mind but cannot be described in words; for they have no match in all the three worlds.

### छं॰—उपमा न कोउ कह दास तुल्रसी कतहुँ किव कोबिद कहैं। बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं॥ पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं। ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं॥

Says Tulasidasa: "They have no comparison anywhere, so declare the poets and wise men. Oceans of strength, modesty, learning, amiability and beauty, they are their own compeers." Spreading out the skirt of their garment (as a beggar

would while asking for alms) all the women of the city made entreaties to the Creator, "May all the four brothers be married in this city and may we sing charming nuptial songs!"

#### सो०—कहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलक तन। सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११॥

Said the damsels to one another, with tears in their eyes and the hair on their body standing erect, "Friends, the Slayer of the demon Tripura will accomplish everything the two kings are of such boundless merit." (311)

चौ०—एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमिंग उमिंग उर भरहीं॥
जे नृप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए॥१॥
कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥
गए बीति कछु दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥२॥
मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू॥३॥
पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहिंह जोतिषी आहिं बिधाता॥४॥

In this way they all prayed and a flood inundated of јоу their heart. The princes who had come as Sītā's suitors rejoiced to see the four brothers and returned each to his home extolling Śrī Rāma's widespread and spotless fame. Thus a few days elapsed to the delight alike of the citizens and all the members of the bridegroom's party. At length the blessed day of wedding arrived, was delightful month the Mārgaśīrsa and the beginning of the cold season. Having carefully examined and determined the propitious nature of the planets, date, asterism, conjunction of the stars, the day of the week and the hour of the wedding the Creator despatched the note concerning of the wedding through Nārada: it was just the same that astrologers had Janaka's determined When all the people heard of this, they observed, "The astrologers of this place are so many creators as it were." (1-4)

#### दो॰—धेनुधूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। बिपन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल॥३१२॥

The most auspicious and sacred hour before sunset (which is the time when cows generally return home from pasture, and is consequently marked by clouds of dust raised by their hoofs) arrived, perceiving propitious omens, the Brahmans apprised King Videha of its approach.

चौ०--उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब बिछंब कर कार्नु काहा ॥ सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ १ ॥ बहु बाजे। मंगळ कलस संद निसान पनव सगुन सुभ साजे॥ सुआसिनि गावहिं गीता । करहिं बेद धुनि बिग्र प्रनीता ॥ २ ॥

जहाँ बराती ॥ जनवास एहि भाँती । गए सादर समाजू । अति छघु छाग तिन्हहि सुरराजू ॥ ३ ॥ देखि कर सुनि निसानहिं धारिअ पाऊ । यह परा वाऊ ॥ अब समउ कुछिबिधि राजा। चले संग मुनि साध्र समाजा ॥ ४ ॥ करि पृछि ग्रहि

The king asked the family priest (Satānanda), "What is the cause of delay now p'' Satānanda then summoned the ministers, who came equipped with auspicious articles. A number of drums and tabors sounded. conches, Festal vases and articles of good omen ( such as curds, turmeric and blades of Dūrvā grass) were displayed. Graceful women ( whose husbands were alive ) sang songs, and holy Brahmans murmured In this mauner they Vedic texts.

proceeded to invite the bridegroom's party with due honour and called at the latter's lodgings. When they witnessed King Daśaratha's glory, Indra (the lord of celestials) looked very small to them. "The hour has come; be good enough to start now," they submitted. At this the drums gave a thundering beat. After consulting his preceptor and going through the family rites King Daśaratha sallied forth with a host of sages and holy men. (1-4)

#### दो॰—भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि। छगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि॥ ३१३॥

Witnessing King Daśaratha's good fortune and glory and believing their birth as fruitless, Brahmā and the other gods began to extol him with a thousand tongues. (313)

जाना । बरषहिं चौ०--सरन्ह समंगल अवसर सुमन बजाह निसाना ॥ बिबुध बरूथा। चढे बिमानिह सिव ब्रह्मादिक नाना ज्या ॥ १ ॥ तन हृद्यँ उछाहु । चले बिलोकन प्रेम पुलक राम अनुरागे । निज निज लोक सबहिं लघु लागे ॥ २ ॥ देखि जनकपुरु स्र सकल अलौकिक चितवहिं चिकत बिचित्र बिताना । रचना नाना ॥ निधाना । सुधर सुसील सुजाना ॥ ३॥ नगर नारि नर रूप सुधरम सुरनारीं । भए नखत जनु विधु उजिआरीं ॥ देखि सब स्र बिसेषी। निज करनी कछ कतहूँ न देखी॥ ४॥ विधिहि आचरज भयउ

The gods perceived that it was a fit occasion for happy rejoicings, hence they rained down flowers and beat their drums. Siva, Brahmā and hosts of other gods mounted aerial cars in several groups. Their frames thrilling over with emotion and their hearts overflowing with joy, they proceeded to witness Srī Rāma's wedding. The gods felt so enraptured to see Janaka's capital that

their own realms appeared to them as of small account. They gazed with amazement at the wonderful pavilion and all the different works of art which were of a transcendental character. The people of the city, both men and women. were so many mines of beauty, well-formed, pious, amiable and wise. In their presence all the gods and goddesses appeared like stars

in a moonlit night. The Creator nowhere did he find his own (Brahmā) was astounded above all; for handiwork. (1-4)

#### दो॰—सिवँ समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदयँ विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विआहु॥३१४॥

Siva admonished all the gods saying, "Be not lost in wonder; calmly ponder in your heart that it is the wedding of Sītā and the Hero of Raghu's race. (314)

चौ०--जिन्ह लेत जग माहीं। सकल अमंगल कर नास मल रामु कहेउ कामारी ॥ १ ॥ पदारथ चारी । तेइ सिय करतल होहिं समुझावा । पुनि आगें बिधि संभ स्रन्ह बर बसह चलावा ॥ जाता। महामोद मन पुरुक्ति देवन्ह देखे दसरथ गाता ॥ २ ॥ महिदेवा। जन तन घरें करहिं सख सेवा॥ साध समाज संग सुत चारी । जनु अपवरग तनधारी ॥ ३ ॥ सोहत साथ सुभग सकल बर जोरी। देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ बरन पुनि रामिह बिलोकि हियँ हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ ४॥

"At the very mention of whose name all evil is uprooted and the four ends of human existence are brought within one's grasp, such are Sita and Rāma," said the Destroyer of Cupid, Šankara. Śambhu Inthis wav admonished the divinities, and spurred on His noble bull The gods beheld Dasaratha marching (to Janaka's palace) with his heart full of rapture and the hair on his body standing The assemblage of holy men erect.

and Brahmans accompanying the king appeared like joys incarnate ministering to him. By his side shone forth the four handsome princes, incarnations as 1t were of the four types of beatitude.\* The gods were greatly inspired with love to see the two lovely pairs, one possessing the hue of emeralds and the other of golden hue. They were particularly delighted at heart to see Rāma, and extolling the king they rained down flowers on him. (1-4)

### दो॰—राम रूपु नख सिख सुभग वार्राहें वार निहारि। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥३१५॥

As Umā and the Slayer of the demon Tripura gazed again and again at Śrī Rāma's charming beauty from head to foot, the hair on Their body stood erect and Their eyes were bedewed with tears. (315)

चौ०—केकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तिड्ति बिनिदक बसन सुरंगा॥ व्याह बिभूषन बिबिध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ १॥

<sup>\*</sup> The four types of final beatitude as enumerated in the scriptures are as follows:—
(1) Sālokya (residence in the same heaven as the Supreme Deity), (2) Sārūpya (attaining a form similar to that of the Deity), (3) Sāmīpya (living in close proximity with the Deity), and (4) Sāyujya (complete absorption into the Deity).

बिमल बिधु बदनु सहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ मनही मन भाई॥ २॥ अलोकिक संदरताई । कहि न जाड सकल त्ररंगा ॥ बंध मनोहर सोहहिं संगा । जात नचावत ਚਧਲ सुनावहिं॥ ३॥ बिरिद बर बाजि देखावहिं । बंस प्रसंसक ळाजे ॥ त्रंग पर बिराजे । गति बिलोकि खरानायक रामु कहि न जाइ सब भाँति सहावा। बाजि काम बनावा ॥ ४ ॥ बेषु जन्

His swarthy form possessed the glow of a peacock's neck, while His bright yellow raiment outshone the lightning. Wedding ornaments of every kind, all auspicious and graceful in every way, adorned His person. His countenance was as delightful as the moon in a cloudless autumnal night; while His eyes put to shame a blooming pair of lotuses. The elegance of His form was transcendent in all its details; though captivating the soul, it defied descrip-

tion Beside Him shone forth His lovely brothers, who rode curveting their restive steed. The other princes too displayed the pace of their horses and the family bards recited the glories of their line Even the king of birds, Garuda, blushed for shame to note the speed of the steed that Rāma bestrode; it was charming beyond description in every way; it seemed as though Cupid himself had taken the form of a horse.

छं॰—जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई।
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई॥
जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे।
किंकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे॥

It seemed as if Cupid himself had appeared with all his charm in the disguise of a horse for the sake of Śrī Rāma and fascinated the whole universe with its youth and vigour, form and virtues as well as with its pace. A bejewelled saddle, thick set with beautiful pearls, gems and rubies shone on his back; the exquisite band with small tinkling bells and the lovely bridle, dazed gods, men and sages alike.

#### दो॰—प्रभु मनसिंह लयलीन मनु चलत बाजि छिब पाव। भूषित उड़गन तिहित घनु जनु वर वरिह नचाव॥३१६॥

Marching with its mind completely merged in the Lord's will, the horse looked most beautiful, as though a cloud irradiated by stars and the fitful lightning had mounted a peacock and made it dance. (316)

चौ०—जेहिं बर बाजि रामु असवारा । तेहि सारदंउ न बरने पारा ॥ संकरु राम रूप अनुरागे । नयन पंचदंस अति प्रिय लागे ॥ १ ॥ हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ निरस्थि राम छबि बिधि हरवाने । आठइ नयन जानि पछिताने ॥ २ ॥ सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवड़ छोचन छाहू॥ रामिह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥३॥ देव सकछ सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ सुदित देवगन रामिह देखीं। नुपसमाज दुहुँ हरखु बिसेषी॥४॥

Even Śāradā is unable to describe the noble steed on which Śrī Rāma rode. Śankara (who has five faces, with three eyes each) was enamoured of Śrī Rāma's beauty and congratulated himself on His possessing as many as fifteen eyes When Śrī Hari (Viṣnu) fondly gazed on Rāma, both Ramā and Her lord were equally enchanted. (The four-faced) Brahmā too was delighted to behold Śrī Rāma's beauty; but he felt sorry to think that he had only eight eyes. The generalissimo of the

heavenly host (the six-faced Kārtikeya) exulted over the fact of his possessing half as many eyes again as Brahmā. When the wise lord of celestials gazed on Śrī Rāma (with his thousand eyes), he thought Gotama's curse as the greatest blessing. All the gods envied Indra and observed, "No one can vie with Purandara (Indra) today." The whole host of heavenly beings rejoiced to behold Śrī Rāma and there was joy beyond measure in the court of both the monarchs. (1-4)

छं॰—अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं वार्जीहं घनी। बरषिं सुमन सुर हरिष किह जय जयित जय रघुकुळमनी॥ एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। रानी सुआसिनि बोळि परिछनि हेतु मंगळ साजहीं॥

There was great rejoicing in the court of both the kings and a tempestuous clash of kettledrums on both sides, the gods rained down flowers, shouting in their joy, "Glory, glory, glory to the Jewel of Raghu's race!" In this way when it was known that the marriage procession was approaching, all sorts of music began to play, while Queen Sunayanā (Sītā's mother) summoned married women whose husbands were alive and prepared with their help auspicious materials for the ceremony of waving lights round the bridegroom.

#### दो॰—सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। चर्ली मुदित परिछनि करन गजगामिनि वर नारि॥३१७॥

Kindling lights of various kinds and collecting all other articles of good omen, a bevy of graceful women, who possessed the charming gait of an elephant, proceeded joyfully to perform the ceremony of waving lights round the bridegroom.

मृगलोचिन । सब निज तन छिब रित महु मोचिन ॥ चौ०--बिध्रबदनीं सब पहि रें बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सर्जे सरीरा ॥ ३ ॥ बरन कलकंठि अंग बनाएँ । करहिं सुमंगल गान बाजिहं। चालि बिलोकि काम गज लाजिहं॥ २॥ किंकिनि कंकन नूपुर

समंगलवारा ॥ नगर बार्जाहं वाजने बिबिध प्रकारा । नभ अरु भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ३ ॥ सची स्नारदा रमा वेष बनाई । मिलीं रनिवासिहं जाई ॥ सकल कपट नारि बर मंगल बानीं । हरष विवस सब काहँ न जानीं ॥ ४ ॥ करहिं गान

They all had moon-like faces, and eyes like those of a gazelle; by the elegance of their form they robbed Rati (Love's consort) of all self-conceit. Attired in costly garments of various colours they had adorned their person with all kinds of ornaments. They had further beautified all their limbs with auspicious materials, and sang melodies that put to shame even a female cuckoo Bracelets, small bells round their waistband as well as anklets made a jingling sound as they moved and even

Love's elephants blushed for shame to see their gait. All kinds of music played and there were rejoicings both in the heavens and in the city. Sachi (Indra's consort), Sāradā, Ramā, Bhavānī and other goddesses, who were purehearted and clever by nature, assumed the disguise of lovely women and joined the royal gynaeceum. They sang festal songs in a melodious voice, and as every one was overcome with joy no one could recognize them.

(1-4)

छं को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म वर परिछन चर्छा। कल गान मधुर निसान बरपहिं सुमन सुर सोभा भर्छा॥ आनंदकंदु विलोकि दूलहु सकल हियँ हरपित भई। अंभोज अंबक अंबु उमिंग सुअंग पुलकाविल छई॥

Who should recognize whom, when everyone in the gynaeceum proceeded in her ecstatic joy to join the ceremony of waving lights round the bridegroom, who was no other than the Supreme Spirit incarnate. Melodious songs were being sung and kettledrums gently sounded, the gods rained down flowers and everything looked most charming. All the women were delighted at heart to behold the bridegroom, who was the fountain of joy, tears of love rushed to their lotus-like eyes and the hair on their pretty limbs stood erect.

#### दो॰—जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम वर वेषु। सो न सर्काहं कहि कल्प सत सहस सारदा सेषु॥ ३१८॥

The joy which Sītā's mother felt in her heart on beholding Śrī Rāma in the attire of a bridegroom was more than a thousand Śāradās and Śeṣas could tell in a hundred Kalpas.

जानी । परिछनि ' करिंहं सुदित मन रानी ॥ चौ० - नयन नीरु हटि मंगल आचारू। कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू॥ १॥ बंद बिहित अरु क्ल सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँवडे बिधि परहिं दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ २ ॥ आरती अरघ तिन्ह बिराजे । बिभव बिलोकि **छोकप**ित सहित समाज दसरथ समयँ समयँ सुर बरपिहें फूला। सांति पदि महिसुर अनुकूला॥ ३॥

#### नभ अरु नगर कोळाहळ होई। आपनि पर कछु सुनइ न कोई॥ एडि बिधि राम मंडपर्डि आए। अरघु देइ आसन बैठाए॥ ४॥

Restraining her tears out of regard auspicions occasion. Sunayana performed the ceremony of waving lights with a gladdened heart. and duly completed all the rites prescribed by the Vedas as well as by family usage. The five kinds of music\* were being played, accompanied five varieties of other sounds + and festal songs: carpets of different sorts spread on the wav waving lights the queen offered water to Śrī Rāma for washing His hands with and the latter then proceeded to

the pavilion Dasaratha shone in all his followers, his glorv with magnificence put to shame the guardians of the different worlds. From time to time the gods rained down flowers, and the Brahmans recited propitiatory texts appropriate to the occasion. There was such a great uproar in the heavens as well as in the city that no one could hear one's own words, much less of others In this way Śrī Rāma entered the pavilion, after offering Him water to wash His hands with. conducted to His seat (1-4)

### छं बैठारि आसन आरती करि निरिष्ठ वह सुखु पावहीं। मिन बसन भूषन भूरि वार्रीहें नारि मंगल गावहीं॥ ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष बनाइ कौतुक देखहीं। अवलोकि रघु कुल कमल रिब छवि सुफल जीवन लेखहीं॥

When Rāma was installed on the seat reserved for Him, lights were waved round Him and everyone rejoiced to behold the bridegroom, scattering about Him gems and raiments and ornaments in profusion, while women sang festal songs. Brahmā and the other great gods witnessed the spectacle disguised as Brahmans; and as they gazed on the beauty of Śrī Rāma, who delighted Raghu's race even as the sun brings joy to the lotuses, they regarded this privilege as the fulfilment of their life.

#### दो॰—नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ। मुदित असीसिहं नाइ सिर हर्ष न हृदयँ समाइ॥३१९॥

Having gathered the offerings scattered about Śrī Rāma, the barbers, torchbearers, family bards and dancers bowed their head and gladly invoked blessings on Him with a heart overflowing with joy. (319)

चौ०—मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। करि वैदिक छौकिक सब रीतीं॥ मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे॥ १॥

<sup>\*</sup> The five kinds of music referred to above are those produced from:—(1) Vina or the lute, (2) the clapping of hands, (3) the clashing of a pair of cymbals, (4) the beating of a kettledrum and (5) the blowing of a trumpet or any other wind instrument.

<sup>†</sup> The five varieties of other sounds are: (1) Vedadhwani (the murmuring of Vedic texts), (2) Vandidhwani (the praises sung by family bards), (3) Jayadhwani (shouts of victory), (4) Sankhadhwani (the blast of conches), and (5) Dundubhidhwani (beat of drums).

हारि हियँ मानी। इन्ह सम एइ उपमा उर आनी॥ कतह अनुरागे । सुमन बरिष जसु गावन लागे ॥ २ ॥ देव तें। देखे सुने ब्याह बह तब तें॥ बिगंचि जग उपजावा जब समाजू । सम समधी देखे भाँति हम आज्ञ ॥ ३ ॥ सम साज सकल संदर साँची। प्रीति अलौकिक दुहूँ दिसि माची॥ सनि गिरा देव मंडपहिं ल्याए ॥ ४ ॥ सुहाए । सादर देत अरघ जनक

Having observed every custom that derived its authority from the Vedas or from popular tradition the two kings Janaka and Dasaratba, embraced each other with great love. The two monarchs while embracing each other presented a glorious spectacle, poets made repeated efforts to find a suitable analogy but felt abashed at their failure Finding no comparison anywhere, they felt baffled and concluded that the pair could be likened to themselves alone. The gods were enraptured to see the tie of love between the two kings united by marriage alliance; raining down flowers they began to sing the glories of both. "Ever since Brahmā created the world, we have witnessed and heard of many a marriage; but it is only today that we have seen the pomp and grandeur on both sides so well-balanced in every respect and the fathers of the bride and the bridegroom so well-matched." Hearing the above voice from heaven, which was so charming yet so true, there was a flood of transcendent love on both sides. Unrolling beautiful carpets on the way and offering water to wash his hands with, Janaka himself conducted Daśaratha to the pavilion with all honour.

(1-4)

छं॰—मंडपु विलोकि विचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे॥ कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय केरि आसिष लही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही॥

The marvellous art of the pavilion and its charm captivated the heart even of sages, yet the wise Janaka fetched and placed with his own hands thrones for all the honoured guests. He worshipped the sage Vasistha as if he were his own family deity and supplicating before him received his blessings; while the supreme devotion with which he paid his homage to Kausika was something too great for words.

## दो॰—बामदेव आदिक रिपय पूजे मुदित महीस। दिए दिन्य आसन सबहि सब सन छही असीस॥ ३२०॥

King Janaka gladly adored Vāmadeva (another family preceptor of King Daśaratha) and the other Rsis as well, he gave them all gorgeous seats and received blessings from all of them in return. (320)

चौ०—बहुरि कीन्हि कोसलपित पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई॥ १॥

सब भाँती ॥ पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम साद्र काहु । कहीं आसन **उचित** दिए सब काह उछाह ॥ २ ॥ मुख सकल बरात जनक सनमानी । दान मान बिनती वानी ॥ विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ ३ ॥ बनाएँ । कौतुक सचु पाएँ॥ अति कपट देखहिं पहिचानें ॥ ४ ॥ जानें। दिए बिनु प्रजे देव सआसन सम

Again he paid divine honours to the King of Ayodhyā, taking him to be the of Siva and none other, and mentioning how his fortune and rank had been enhanced through relation with King Dasaratha, he made humble supplication to the latter and extolled him with joined palms King Janaka worshipped all the members bridegroom's party withthe same honour in every respect as he had paid to the bridegroom's father, and assigned appropriate seats to them all. How am I to describe with my one tongue the

of his feeling o Janaka warmth honoured the whole bridegroom's party with gifts, polite behaviour, supplication and sweet words Brahmā, Harı, Hara, the guardians of the eight quarters of the world\* and the sun-god, all of whom had knowledge of Śrī Rāma's glory, disguised themselves as noble Brahmans and witnessed the spectacle with delight Janaka worshipped them as on gods and, though he with recognized them not, assigned them exalted seats.

(1-4)

छं॰—पहिचान को केहि जान सबिह अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु विलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विवुध मन प्रमुदित भए॥

Who should recognize and whom should one know, when everyone had forgotten one's own self p As they gazed on the bridegroom, who was Bliss personified, joy was diffused on both sides (in the bridegroom's party as well as in the court of Janaka). The all-wise Rāma recognized the gods, worshipped them mentally and assigned them seats of His own fancy. And the immortals were delighted at heart to perceive the congenial manners and gentle disposition of the Lord.

#### दो॰—रामचंद्र मुख चंद्र छिब छोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद न थोर॥३२१॥

The graceful eyes of all fondly drank in the beauty of Śrī Rāmachandra's countenance with the utmost love and rapture even as the Chakora bird feeds on the moon's rays. (321)

<sup>\*</sup>The guardians of the eight quarters of the world are: (1) Indra (the lord of celestials), of the east; (2) Agni (fire-god), of the south-east, (3) Yama (the god dispensing the fruit of one's good or evil actions), of the south; (4) Nirrti (the god of death), of the south-west; (5) Varuṇa (the god of water), of the west; (5) Vāyu (the wind-god), of the north-west, (7) Kuvera (the god of riches), of the north; and (8) Īśāna (Śiva), of the north-east.

सुनि सतानंदु बिलोकि बसिष्ट बोलाए । सादर चौ० -समउ आनह जाई। चले सुदित सुनि आयसु पाई॥ १॥ कॲिंर अब बेगि बानी । प्रमुदित सिबन्ह समेत सयानी ॥ उपरोहित सनि गनी गाई ॥ २ ॥ कुल रीति सुमंगल बोलाईं। करि बध् क्लबद बिप्र संदरी सुभायँ बर बामा। सकल बेष जे स्थामा ॥ सर नारि पावहिं नारीं। बिनु पहिचानि प्रानह ते प्यारीं॥ ३॥ तिन्हिंह देखि सख सनमानहिं रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥ वार बार समाज बनाई। मुदित चलीं लवाई ॥ ४ ॥ मँवारि मंडपहि सीय

Perceiving that the time of wedding had arrived, Vasistha sent for Satananda with all the honour due to him, and on hearing the call the latter came with all reverence. "Kindly go and bring the bride quickly now." Receiving gladly left. he sage's order the The wise queen with her associates was highly pleased to hear the priest's message; she sent for a few Brahman the elder ladies of the ladies and family, who performed the family rites and sang charming festal songs. The consorts of the principal gods, who were disguised as mortal women, were all naturally lovely and in the prime of their youth. The ladies of Janaka's household were delighted to see them and, even though none recognized them, the ladies held them dearer than their life. The queen honoured them again and again treating them on a par with Umā, Ramā and Śāradā. After adorning Sītā and forming a circle about Her they joyously conducted Her to the pavilion. (1-4)

छं॰ —चिछ त्याइ सीतिह सर्खी सादर सिज सुमंगछ भामिनीं। नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं॥ कछ गान सुनि मुनि ध्यान त्यागिहें काम कोकिछ छाजहीं। मंजीर नूपुर कछित कंकन ताछ गति बर बाजहीं॥

Equipping themselves with auspicious materials SItā's companions and other ladies conducted Her to the pavilion with due honour; each of them was lovely of form and had practised all the sixteen forms of adornment and moved with the grace of an elephant in rut. At the sound of their melodious strains the sages felt obliged to give up their meditation, and Love's own cuckoos were abashed. Their ornaments for the toes and ankles and the charming bangles on their wrists produced a delightful sound keeping tune with their songs.

## दो॰—सोहित वनिता बृंद महुँ सहज सुहाविन सीय। छिव छठना गन सध्य जनु सुषमा तिय कमनीय॥ ३२२॥

Sitā in Her native loveliness shone forth among the bevy of ladies as a charming personification of Beauty in the midst of the Graces. (322)

चौ०—सिय सुंदरता बरनि न जाई । छघु मति बहुत मनोहरताई ॥ आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनौता ॥ १ ॥ सबहि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरनकामा ॥ हरषे समेता । कहि न उर आनँदु दसरथ सुतन्ह जेता ॥ २ ॥ जाइ प्रनामु करि बरिसहिं फूला । मुनि असीस धुनि मंगल म्ला॥ गान निस्नान भारी । वेम कोलाहल प्रमोद मगन नर आई । प्रमुदित एहि सीय मंडपहिं सांति पढ़िहं बिधि ब्यवहारू । दुहुँ कुछगुर सब कीन्ह

Sītā's elegant form baffles all description: so poor is my wit and so surpassing Her charm When the members of the bridegroom's party saw SItā approach, a veritable storehouse of beauty and spotless in every way, all greeted Her from the core of their heart. At the sight of Janaki Rama had His heart's desire fulfilled. Dasaratha with all his other sons was filled with delight; the joy of their heart could not be expressed. The gods made obeisance and rained

flowers: while the sages benedictions, which were the source of all blessings The songs that the ladies sang, combined with the sound of kettledrums, produced a loud symphony; men and women both were lost in love and rejoicing In this manner SItā entered the pavilion, while great sages recited propitiatory texts in great The two JOV. family preceptors (Vasistha and Satānanda) performed all the religious rites and ceremonies and observed the family customs. (1-4)

छं॰—आचार किर गुर गौरि गनपित मुदित विप्र पुजावहीं।
सुर प्रगिष्ट पूजा छेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं॥
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहैं।
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें॥१॥
कुल रीति प्रीति समेत रिब किह देत सबु सादर कियो।
पिह भाँति देव पुजाइ सीतिह सुभग सिंघासनु दियो॥
सिय राम अवलोकिन परसपर प्रेमु काहु न लिख परै।
मन बुद्धि वर बानी अगोचर प्रगट किब कैसें करै॥२॥

Having observed the family customs the Gurus (Vasistha and Śatānanda) in great joy directed the Brahmans to worship Goddess Gauri and Her son Ganeśa, the gods accepted the homage in visible form and gave their blessing with great delight. Whatever auspicious article such as a mixture of honey\* etc. the sages mentally sought at any particular moment, attendants stood ever ready with gold trays and pitchers full of that substance The sun-god himself lovingly pointed out the family usages, which were all scrupulously observed. Having thus caused Sitā to worship the gods, the sages assigned Her a beautiful throne. The mutual love

<sup>\*</sup> The mixture referred to above, which is known by the name of 'Madhuparka' is usually composed of curds, claified butter, water, honey and sugar. It is a respectful offering made to a guest or to the bridegroom on his arrival at the door of the bride's father.

with which SItā and Rāma regarded each other could not be perceived by anyone. It was beyond the reach of the best mind, intellect and speech; how, then, could the poet express it  $\rho$  (1-2)

### दो॰—होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं। विप्र वेष धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहिं॥ ३२३॥

While oblations were offered to the sacred fire, the fire-god in person accepted the offerings with great delight; and the Vedas in the guise of Brahmans directed the procedure of the nuptial ceremony. (323)

जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ चौ०--जनक पारमहिषी जग सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई॥ १॥ सुकृत सुजसु मुनिबरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ख्याईं ॥ बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जन मयना ॥ २ ॥ मिन कोपर रूरे। सचि सगंध मंगल जल पूरे॥ कर मुदित रायँ अरु रानी। घरे राम के आगें आनी ॥ ३ ॥ मनि मंगल बानी। गगन समन झरि अवसर जानी ॥ अनुरागे । पाय पुनीत बिलोकि दंपति पखारन लागे ॥ ४ ॥ वर

What words can describe the world-renowned queen-consort of Janaka and Sitā's mother p The Creator had exhausted in fashioning her all the bright glory, virtue, joy and beauty Perceiving the appropriate time, the great sages sent for her; and in response to their call married women whose husbands were alive brought her with due honour. Queen Sunayanā shone forth to Janaka's left even as Menā beside Himavān (the mountain-

king). The king and queen joyfully brought and placed with their own hands gold vases and beautiful trays of jewels filled with holy, scented and auspicious water before Śrī Rāma. The sages recited the Veda in joyous tones and at the proper time flowers rained down from the heavens. The royal couple were enraptured to behold the Bridegroom and began to wash His holy feet.

(1-4)

छं॰ — लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली।

नभ नगर गान निसान जय धुनि उमिग जनु चहुँ दिसि चली ॥

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं।

जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल किल मल भाजहीं ॥१॥

जे परिस मुनिबनिता लही गित रही जो पानकमई।

मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अविध सुर वरनई॥

किर मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गित लहैं।

ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सव कहैं॥ २॥

वर कुअँरि करतल जोरि साखोचार दोउ कुलगुर करें।
भयो पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनँद भरें॥
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो।
करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो॥३॥
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई।
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरित नई॥
क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरित सावँरीं।
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरीं॥४॥

They began to lave Śrī Rāma's lotus feet, their whole frame was thrilled with emotion. The sounds of singing and kettledrums and shouts of victory in the heavens as well as in the city overflowed as it were in all direction. lotus feet that ever sparkle in the lake of Siva's bosom, by thinking of which even for once the mind gets purified and all the impurities of the Kali age are driven away, by whose touch the sage Gotama's wife, who was full of sin, attained salvation, whose nectar in the form of the river Ganga adorns Sambhu's head and is declared by the gods as the holiest of the holy, and by resorting to which with their bee-like minds sages and mystics attain the goal of their liking, it is those very feet that the most lucky Janaka washed amidst shouts of victory from all corners. Joining the palms of the Bride and the Bridegroom, both the family priests recited the genealogy of the two families; and perceiving that the Bridegroom had accepted the Bride's hand, Brahmā and the other divinities as well as men and sages were filled with delight. As the king and queen gazed on the Bridegroom, who was the very fountain of joy, the hair on their body stood erect, while their heart was filled with rapture. And having gone through all the rites sanctioned either by the Vedas or by family usage, the glorious King Janaka gave his Daughter to the Bridegroom. As Himavan gave away Gırıjā to the great Lord Śıva, and the deity presiding bestowed Śrī on Harı, so did Janaka give Sitā to Rāma and thereby earned fair renown of an unprecedented character. King Videha (Janaka) was unable to make any supplication, since that Prince (Śrī Rāma) of swarthy complexion had justified his name (Videha) by making him forget everything about his body. When oblations had been offered to the sacred fire with due rite, the ends of garments of the Bride and the Bridegroom were tied together (as a token of their indissoluble union ) and the couple began to circumambulate the fire (in order to show that the two had been united in the presence of the fire-god as a witness). (1-4)

#### दो॰—जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। सुनि हरषिंह बरषिंह बिबुध सुरतरु सुमन सुजान॥ ३२४॥

At the sound of the huzzas, the praises sung by the bards, the recitation of the Vedic texts, the din of the festal songs and the beating of kettledrums the wise immortals rejoiced and rained down flowers from the trees of paradise. (324)

चौ०—कुअँह कुअँरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ जाह न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहीं सो थोरी॥ ३॥

प्रतिछाहीं । जगमगात मनि माहीं ॥ सीय संदर खं सन शस मदन रति धरि रूपा । देखत बिआह मनह बह राम अनुपा ॥ २ ॥ थोरी । प्रगटत बहोरि बहोरी ॥ लालसा स्क्च न द्रत दर्स देखनिहारे । जनक सब समान बिसारे ॥ ३ ॥ भए मगन अपान भावसी फेरीं । नेगसहित रोति निबेरीं ॥ प्रमुदित मनिन्ह सब देहीं। सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ४ ॥ सिर संदुर सीय राम नीकें। सिसिहि भूष अहि लोभ अमी कें॥ भरि पराग अरुन जलज अनुसासन । बरु दुछहिनि बैठे बसिष्ठ दीन्हि एक बहरि आसन ॥ ५ ॥

The Bride and Bridegroom performed the circumambulation with charming paces, while all present feasted their admiring gaze on the spectacle. The lovely couple was beyond description; whatever comparison might be suggested would fall short of the reality. Lovely images of Rāma and Sītā were reflected on the pillars of jewels and shone as if Love and his consort, Rati, witnessed Śrī Rāma's matchless wedding appearing in numerous forms. Their curiosity and bashfulness were equally great, that is why they revealed themselves and went out of sight again and

again. All the spectators were enraptured; like Janaka they forgot all about themselves. Joyously the sages bade the Bride and Bridegroom pace round the fire and accomplished all the rites including the ceremonial gifts. Śrī Rāma applied the vermilion to Sītā's forehead, a sight the charm of which was altogether beyond description. It seemed as if with a lotus surcharged with reddish pollen a serpent thirsting for nectar decorated the moon. Then Vasiṣṭha gave the direction and the Bride and Bridegroom sat together on the same seat.

(1-5)

छं०──बेंठे वरासन रामु जानिक मुदित मन दसरथु भए।

तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपनें सुकृत सुरतर फल नए॥

भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सवहीं कहा।

केहि भाँति बरिन सिरात रसना एक यहु मंगलु महा॥१॥

तव जनक पाइ विसष्ट आयसु ब्याह साज सँवारि कै।

मांडवी श्रुतकीरित उरिमला कुअँरि लईं हँकारि कै॥

कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई।

सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतिह दई॥२॥

जानकी लघु भिगनी सकल सुंदिर सिरोमिन जानि कै।

सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनिह सकल विधि सनमानि कै॥

जेहि नामु श्रुतकीरित सुलोचिन सुमुखि सब गुन आगरी।

सो दई रिपुस्दनिह भूपित क्रप सील उजागरी॥३॥

## Kalyana-Kalpataru

#### or

#### THE BLISS.

#### BUSINESS RULES

The "Kalyana-Kalpataru" is published every month of the English calendar. Each ordinary number contains 48 pages of printed matter and two tri-coloured illustrations. Every January number is a Special Number dealing with some particular subject and contains over 300 pages and more than a dozen coloured illustrations. The file for a year, including the Special Number, covers over 800 pages of solid matter and contains several coloured and uncoloured illustrations.

Commercial advertisements are not accepted for publication in the Magazine.

Change of address should be communicated before the 1st of every month. Subscribers are requested to mention their number and old address when sending intimation of a change of address. Temporary change of address should be arranged with the local Post Office.

Remittances and correspondence relating to management, subscription, etc. should be addressed to the Manager, "Kalyana-Kalpataru", Gorakhpur. Letters connected with publication of articles are to be addressed to the Editor.

#### SUBSCRIPTIONS

The annual subscription of the "Kalyana-Kalpataru" is payable strictly in advance. Subscribers are not enrolled for less than a year. The period of subscription extends from January to December and is not counted from any intervening month. Inland and Foreign rates are as follows:—

| Annual Subscription |         | Inland Rs. 4/8/- | Foreign Rs. 6/10/-or 10 sh. |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| Special             | Numbers | Inland Rs. 2/8/- | Foreign Rs. 3/4/- or 5 sh.  |
| Ordinary            | Numbers | Inland Re/5/-    | Foreign Re/7/- or 8 d.      |

Cloth-bound copies of Special Numbers are obtainable on payment of an extra charge of eight annas, complete files on payment of extra twelve annas.

#### CONTRIBUTIONS

The Magazine publishes only articles that are helpful in promoting spiritual welfare. It welcomes contributions on subjects like *Bhakti*, *Jūāna* and *Vairāgya*, or biographies of saints who have left their earthly existence. Articles containing personal attacks or aspersions are not accepted. The Editor reserves to himself the right of curtailing or supplementing, where necessary, or of publishing or withholding publication of articles. Unpublished articles are not returned unless asked for. The Editor is not responsible for the statements or opinions of contributors.

MANAGER.

### Bharata-Savitri.

(The Essence of the Mahabharata)

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। संसारेष्वनुभृतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे॥१॥१

We have had, and taken leave of, thousands of mothers and fathers, and hundred of sons and wives during the many rounds of births that we have undergone, and shall take leave of many more in future births.

हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मृदमाविशन्ति न पण्डिनम्॥२॥

There are thousands of occasions for joy and hundreds of occasions for fear. These affect, every day, only him that is ignorant, but never him that is wise.

ऊर्ध्ववाहुर्विरोम्येष न च फश्चिच्छुणोति मे। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेन्यते॥३॥

With uplifted arms I am crying aloud, but nobody hears me. From Righteousness (Dharma) is Wealth as also Pleasure. Why should not Righteousness, therefore, be resorted to P

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।
धर्मो नित्यः सुखदुःखे स्वनित्ये
जीवो नित्यो हेतुरस्य स्वनित्यः॥ ४॥

Neither for the sake of pleasure, nor through fear or cupidity, nor even for the sake of one's life, should one cast off Righteousness. Righteousness is eternal. Pleasure and pain are evanescent The jiva is eternal. The cause, however, of his being invested with a body is not eternal.

इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय या पठेत्।

स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ५ ॥

That man who, waking up at dawn, reads this Savitre of the Bharata, acquires all the rewards attached to a recitation of the whole epic and mately attains to the supreme Brahma.

(Mahabharata)

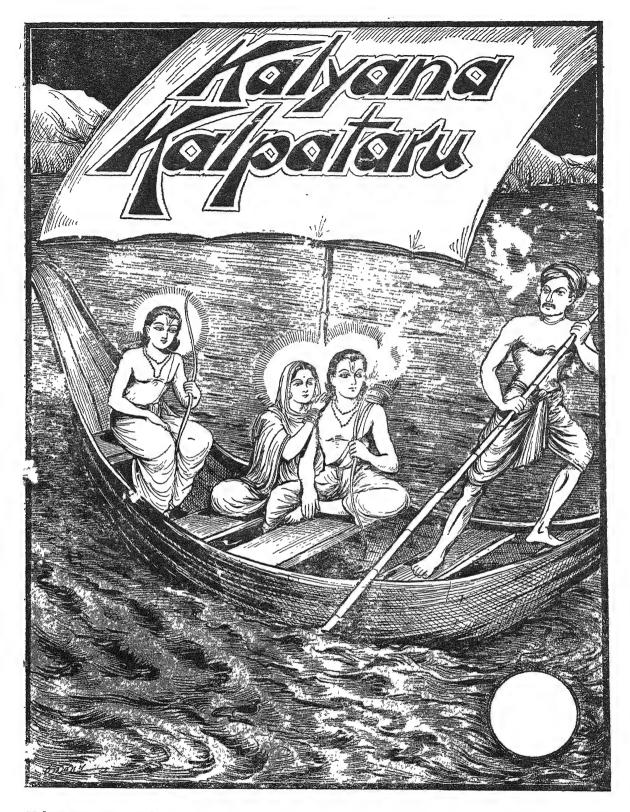

Vole XXVI, No. 12 ]

The Valmiki-Ramayana Number—III

[December 1962

# Commercial advertisements are not accepted for publication in the Kalyana-Kalpataru.

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

There being no review column in the "Kalpataru", publishers are requested not to send books for criticism and review.

Subscriptions:-

Annual Inland Rs. 4.50 Foreign 10 Sh. Single Copy Välmiki-Rämäyana Number—III Inland Rs. 2.50 Foreign 5 Sh.

Single copy Ordinary issue Inland Re. 0.31 Foreign 8d.

# Kalyana-Kalpataru

## The Valmiki-Ramayana Number—III

#### December, 1962

#### Contents

1. A Prayer to Śrī Rāma ( Compiled ).

#### Page 2

#### The Valmiki-Ramayana

#### Ayodhyā-Kāṇḍa

#### Book Two

#### Number of Cantos

39. Sent away by Daśaratha, Sumantra gets a chariot ready to take Śrī Rāma and his party to the forest and Sītā adorns herself with jewels brought by the Chancellor of the Exchequer. Kausalyá tenders opportune advice to her daughter-in-law and the latter bows to it. Śrī Rāma comforts Kausalyā and offers apology to his other mothers, who burst into a wail.

385

40. Going clockwise round Daśaratha (as a token of respect), Sitā, Rāma and Lakṣmaṇa greet him. Accompanied by Sītā, Śrī Rāma salutes Kausalyā. Lakṣmaṇa too hails Kausalyā first and then his own mother, Sumitrā. Sumitrā for her part tenders salutary advice to her son. The princes and the princess having mounted the chariot, Sumantra flicks the horses. The citizens that had assembled closely follow the chariot; but unable to keep pace with its swift movement, they return desolate. Daśaratha too runs after the chariot along with Kausalyā and others, but being unable to walk begins to totter and stops short on the road yielding to the remonstrances of his wise ministers.

389

41. The ladies of the royal gynaeceum bewarl the exile of Śrī Rāma and others and the citizens of Ayodhya too are reduced to a miserable plight.

394

42. Śrī Rāma having departed for the forest in an exceptionally swift-going chariot, Daśaratha vainly seeks to cover the intervening distance on foot. The very dust raised by the chariot having disappeared after a while, the emperor feels doubly disconsolate and drops to the ground. When Kaikeyi cones forward to support him he scolds her and asks her not to touch his person. Kausalyā then lifts him up and persuades him to

|               | return. His personal attendants take him to the latter's apartments and, seeing him plunged in grief, Kausalyā seats heiself beside him and begins to lament in various ways.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 396          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 43.           | The Lament of Kausalyā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 <b>9</b> 9 |
| 44.           | Establishing the greatness of Śrī Rāma, Sumitrā, who is a past master in eloquence, assuages Kausalyā's grief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401          |
| 45.           | When the citizens that followed Śrī Rāma in his journey to the forest refuse to return even when requested by Śrī Rāma in many ways, unable as they were to bear separation from him, Śrī Rāma with Sītā and Laksmana gets down from his chariot and begins to walk. The citizens try to deflect him from his course and persuade him to return, but in vain. At the close of the day they all reach the bank of the Tamasā.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404          |
| 46.           | Having reached the bank of the Tamasā and thinking of the plight of the people of Ayodhya, Śrī Rāma lays himself down on a bed of leaves bewailing the lot of his parents and feeling reassured by the thought of Bharata's noble qualities; while Laksmana opens his dialogue with Sumantra on the divine excellences of Śrī Rāma. Waking up in the meantime, Śrī Rāma urges the charioteer-minister to drive the chariot in such a way as to put the citizens that had accompanied them off the scent and lead them to think that the chariot had turned back towards Ayodhya instead of proceeding towards the forest. He then mounts the chariot along with Sitā and Lakṣmaṇa and presses on to the forest. | <b>4</b> 07  |
| 47.           | The citizens that had followed Śrī Rāma in his journey to the forest wake to find Śrī Rāma and his party gone and begin to reproach themselves. Overcome with grief they hunt up the tracks of his chariot; but unable to find them, they helplessly return to Ayodhya in utter despondency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411          |
| <b>4</b> 8.   | Told of Śrī Rāma's departure for the forest by the citizens who had gone out with Śrī Rāma and returned, unable as they were to find out the tracks of his chariot, their wives reproach Kaikeyī and break into lamentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413          |
| · <b>4</b> 9. | Having covered a long distance in the meantime Śrī Rāma finishes his morning bath and devotions and, having crossed the Vedaśruti, Gomatī and Syandikā rivers, presses forward talking with Sumantra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416          |
| 50.           | Standing with his face turned towards Ayodhya, Śił Rāma bids farewell to his birth-place and, sending back the people hailing from the countryside, who had come to see him, and crossing the frontiers of Kosala, Śrł Rāma reaches the bank of the holy Ganga. Alighting from the chariot under an Ingudi tree standing on the bank, he goes forward to meet Guha, the chief of the Niṣādas, who had come to meet him. Nay, worshipping the evening twilight and taking water alone (for food and drink), the prince lies down on the ground to repose for the night; while                                                                                                                                    |              |
|               | Sumantra, Guha and Laksmana spend the night talking together.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418          |

51. Expressing his readiness to guard the Crown prince and his consort, keeping awake the whole night, Guha importunes Laksmana to repose. Reminding Guha of Śrī Rāma's greatness, Laksmana, however, tells him that even though the duty of guarding his princely brother and his consort could as well be entrusted to Guha, he felt that he did not deserve to lie down in the presence of his elder brother and sister-in-law and preferred to remain awake. Expressing grief for his royal father and loving mothers he therefore spends the night talking with Guha.

423

52. While about to step into the boat brought by Guha's men and asked by Guha if he could be of any further use to the prince, SrI Rāma enjoins him to obey the emperor. Importuned by Sumantra to take him as a personal attendant to the forest, the prince declines his loving offer and, expostulating with him, sends him back to Ayodhya. Entangling their locks into a thick mass with the milk of a banyan tree procured by Guha, ŚrI Rāma and Laksmana with SItā get into the boat. On reaching the middle of the stream SItā offers prayers to Mother Ganga (the deity presiding over the stream) and after crossing the river all the three halt for the night at the foot of a tree.

426

53. Apprehending trouble for Kausalyā and others at the hands of Kaikeyi, Śrī Rāma, who was seated at the foot of a banyan tree and was a past master in the art of persuasion, persuades Laksmana to the best of his ability to return to Ayodhya. Laksmana, however, pleads inability to survive in his absence and does not budge an inch from his resolution to stay with his eldest brother. Śrī Rāma, therefore, yields and sets his seal to his continuing with him during his exile.

435

54. Set out on his journey for the Dandaka forest with SItā and Lakṣmaṇa, Śrī Rāma reaches at dusk the hermitage of Sage Bharadwāja in the vicinity of the confluence of the holy Ganga and Yamuna rivers. Paying due honours to Śrī Rāma and his party, the sage recommends Chitrakoot as the fittest place for him to sojourn in. Spending the night in discourses on various topics with him, the sage grants him leave early next morning to depart for Chitrakoot.

439

55. Sage Bharadwāja tells Śrī Rāma and Lakṣmaṇa, even as they set out on their journey to Chitrakoot, the route by which they should proceed. Accompanied by SItā, Śrī Rāma and Lakṣmaṇa cross the Yamuna on a raft prepared by themselves. In the evening they halt on the bank of the Yamuna along with SItā, who is rejoiced to get fruits and blossoms of her liking.

443

56. Moving further next morning and rejoicing on the way to see the loveliness of the forest, the party reaches Chitrakoot and enters the hermitage of Vālmīki. Making up his mind to sojourn there with the permission of the sage, Śrī Rāma gets Lakṣmaṇa to erect a hut of leaves for themselves and, worshipping the deities presiding over the structure, they solemnly enter their abode at a propitious hour.

446

57. Having been told of Śrī Rāma's departure for Chitrakoot by the spies of Guha and taking leave of the latter, Sumantra drives back to Ayodhya. Entering the royal gynaeceum, he submits to the emperor what he reported earlier to the citizens who followed his chariot. Daśaratha and Kausalyā fall into a swoon to hear about Śrī Rāma's departure for Chitrakoot, and all the inmates of the gynaeceum burst into a wail from agony.

58. Bewailing the lot of Śrī Rāma, Sītā and Lakṣmaṇa, who did

450

453

457

460

462

465

467

58. Bewailing the lot of Śrī Rāma, Sītā and Lakṣmaṇa, who did not in any way deserve the hardships they were undergoing in the forest, the emperor urges Sumantra to deliver their parting message and the charioteer proceeds to tell him what they said.

59. To satisfy the emperor's curiosity Sumantra tells him further of Śrī Rāma's departure for the forest, and also apprises him of the pitiable condition of the animate as well as of the inanimate creation in his realm as also of his capital consequent on Śrī Rāma's exile. Hearing of the woeful tale, Daśaratha raves like a madman in many ways in the presence of the charioteerminister.

60. Sumantra does not succeed in soothing the agony of Kausalyā, who tossed about on the floor due to excess of grief over her separation from Śrī Rāma, even though he consoles her by telling her that Śrī Rāma, being resolute and high-minded, was living in the forest free from agony.

- 61. Apprehending danger to the king from his inability to bear the grief caused by separation from Śrī Rāma, Kausalyā, though foremost among devoted wives, twits Daśaratha.
- 62. When reproached in harsh words by Kausalyā, though already feeling disconsolate through separation from his sons and daughter-in-law, Daśaratha falls into a swoon recalling his past sin in the form of killing a hermit boy, which was responsible for his present misfortune. On waking from his swoon he tries with joined palms to conciliate Kausalyā and, on the latter reciprocating his sentiments, the emperor is lulled into a nap.
- 63. Waking from sleep after a while and recalling his sinful deed, which spelt death to him, Daśaratha proceeds to tell Kausalyā how, while he was Prince Regent of Ayodhya, he went out a hunting in the forest one day and heard during the last watch of the night the sound of a hermit boy filling his pitcher with water by submerging it into the Sarayu river. Mistaking the gurgling sound for the trumpeting of an elephant, the prince hit the boy with an arrow, which dug deep into his body and mortally wounded him. On approaching his quarry he discovered the fatal blunder and tendered his heartfelt apology to the hermit boy, who asked him to extract the arrow from his body and report the matter to his aged parents. The boy died immediately the arrow was taken out of his body.
- 64. Dasaratha continues to tell Kausalya how, having sought the presence of the aged parents of the deceased, he apprised them of the

sad incident and escorted them to the river bank, where their son lay dead, how, clasping the boy to their bosom, they both piteously wailed and offered libations of water to his spirit for its benefit; how, invested with an ethereal body, the spirit ascended to heaven while consoling the aged couple and finally how, having cursed the king that he too would meet his death in his agony of separation from his son, the ascetic couple gave up the ghost and attained the Supreme. Having thus related the story of his imprecation and loudly lamenting, the emperor breathes his last with the thought of Śrī Rāma foremost in his mind.

472

65. When the emperor did not wake up even though roused by means of panegyrics sung by bards, accompanied by musical instruments played upon for the same purpose, the ladies of the gynaeceum conclude by other means that the king is dead; and soon after commences the loud wail of Kausalyā, Sumitrā and other queens.

479

66. Resting the head of the lifeless monarch in her own lap and severely reproaching Kaikeyl, Kausalyā grievously mourns for Śrī Rāma and other exiles. Holding back Kausalyā,—who was lamenting with her arms placed round her deceased husband's bosom—and consigning the emperor's dead body to a trough filled with oil, the ministers and other functionaries return each to his own abode in the evening.

482

67. Attributing the rise and fall of a kingdom to the presence and disappearance of its ruler, Mārkandeya and other great sages, who attended the king's court the following day, urge Vasistha to install any of the princes on the throne immediately.

485

68. With the concurrence of Mārkandeya and other sages, Vasiṣṭha despatches messengers to call back Bharata and Satrughna from their maternal grandfather's. They leave forthwith for the capital of Kekaya and quickly enter that city.

488

69. Finding Bharata oppressed and sad, his friends try to beguile him by means of music and narration of stories. But when the prince does not return to his normal mood even then, they inquire of him as to what makes him pensive and Bharata tells them how he saw a bad dream the previous night.

491

70. While Bharata was narrating to his friends the dream seen by him the previous night, the messengers from Ayodhya arrive in his presence and, bowing low to Bharata, communicate to him the orders of Sage Vasistha. Having heard of the welfare of all from the mouth of the messengers, the prince takes leave of his maternal grandfather and others and departs for Ayodhya.

493

71. When Bharata reaches Ayodhya after crossing many streams and rivers and passing through different territories and finds the city cheerless and wearing a deserted look, he sets about brooding and speculating as to what may be the reason for this and, speaking to the charioteer about it, enters the palace dejected and disconsolate.

496

72. Entering his father's apartments and not finding him there, Bharata moves to his mother's apartments and, having communicated to her the welfare of his maternal grandfather and others on being questioned by her, inquires of her the whereabouts of his father. Kaikeyi then breaks to him the news of his father's death, attributing it to Sri Rāma's exile and holding herself responsible for the latter, and after comforting him calls upon him to get himself installed on the throne after finishing his father's obsequies.

500

73. Bitterly reproaching Kaikeyi in many ways, and cutting her to the quick by his caustic remarks, Bharata takes a vow before her to bring back Sri Rāma from the forest, install him on the throne of Ayodhya and wait upon him as an attendant to offend her.

505

74. Severely reproaching his mother once more, and making up his mind not only to bring back Sri Rāma from the forest and crown him king but also to go into exile for fourteen years in order to redeem his elder brother's vow, Bharata, who was filled with rage at the thought of the mischief wrought by his mother, cannot contain his grief and falls unconscious to the ground.

508

75. Swearing that what had already come to pass in the shape of exile of Sri Rāma, Sitā and Lakṣmaṇa and the resultant death of the King-Emperor was not to his liking, Bharata moves with Satrughna to the apartments of his stepmother, Kausalyā, who speaks unkindly to him taunting him with the remark that his mother, Kaikeyi, had rendered good offices to him by securing for him the kingdom of Kosala sought after by him. Bharata, however, politely denies on a number of oaths all complicity in the machinations of his vile mother. Thereby coming to know his heart, the guileless Kauslayā places Bharata on her lap and weeps bitterly.

511

76. Removing his father's dead body from the vessel full of oil and cremating it with the help of articles befitting an emperor, and offering libations of water to the spirit of the deceased on the bank of the Sarayu as enjoined by Vasistha, Bharata returns to Ayodhya.

518

77. Having performed with the help of Satrughna all the obsequial rites relating to his deceased father on the twelfth day after his death, Bharata gifts to the Brahmans abundant gold and jewels as a part of the obsequier. Overwhelmed with grief on reaching the funeral pile in order to pick up the principal bones of the deceased on the thirteenth day, the prince drops to the ground. Rolling on the ground, Satrughna for his part wails in profusion. Comforted by Vasistha and Sumantra, the two brothers urge the ministers to expedite the work of picking up the bones.

520

78. While Bharata is contemplating to undertake a journey to meet Śrī Rāma, Śatrughna blames Lakṣmaṇa for failing to restrain his father and forcibly prevent Śrī Rāma's exile. In the meantime Bharata catches sight of Mantharā standing at the door decked

with ornaments and points to her as the root of all mischief. Satrughna thereupon pounces upon the maid-servent standing in the midst of her companions and, seizing her by her locks, drags her on the floor and reproaches Kaikeyī too. On the latter pleading for mercy on Mantharā's behalf, Bharata intervenes and Satrughna lets her go.

523

79. On the fourteenth day the foremost of the counsellors entreat Bharata to accept the throne. Turning down their entreaty, Bharata, who is keen to bring Śrī Rāma back to Ayodhya, urges them to detail expert engineers to construct a road, bridges and causeways etc, to facilitate his journey to the place of Śrī Rāma's abode.

525

80. The engineers detailed by Bharata's ministers construct a broad passage from Ayodhya to the bank of the Ganga and render it easy to tread by erecting pavilions and digging wells here and there on the roadside.

527

81. The king's bards, panegyrists and minstrels having commenced eulogizing Bharata in the customary way in the midst of festal music at sunrise the following morning, Bharata stops it, disclaiming sovereignty, and complains to Satrughna of the ill turn done to the world by his own mother. In the meantime Sage Vasistha enters the royal court and sends messengers to Bharata urging him to be present in the court; and in response to his call Bharata, accompanied by Satrughna and others, enters the assembly.

529

82. Sage Vasistha urges Bharata to accept the kingdom bequeathed to him by his father and elder brother. Bharata, however, scornfully declines the offer and takes a solemn pledge to depart for the forest and try his level best to bring his elder brother back to Ayodhya. At his instance Sumantra gets a chariot ready to take him to the forest and brings the chariot to his presence.

531

83. Leaving the capital early next morning, accompanied by the family priests, artisans, army and the citizens, and covering a long distance, Bharata reaches the bank of the holy Ganga at Śrngaverapura, ruled by Guha, and, encamping the army, breaks journey in order to do Śrāddha and Tarpana in honour of his deceased father on the bank of the Ganga and also to give rest to his followers.

535

84. Scenting mischief in the mind of Bharata, who was taking a large army with him, Guha orders the ferrymen to guard the boats so as to prevent Bharata's men from crossing the Ganga, and himself seeks the presence of Bharata in order to know his mind. Being satisfied about his good intention he entertains Bharata and his men with fruits and roots etc. brought by him and, on his having taken rest awhile and overcome his fatigue, allows him to advance.

537

| 85.                   | Highly praising Guha, Bharata, while departing, inquires of him the way to the hermitage of Bharadwāja. Fromising to follow the prince as a guide with his servants and placing his misgivings before him, Guha seeks to know his intentions about SrI Rāma and consoles the prince, who was consequently bewailing, till dusk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 86.                   | Guha reports to Bharata how Śri Rama and his party broke their journey at Śringaverapura and reproduces before him the dialogue that took place between Laksmana and himself at night and further tells him how the two brothers entangled their locks into a thick mass, crossed the holy river with Sītā and left for the hermitage of Sage Bharadwāja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 541                 |  |  |  |  |  |  |
| 87.                   | Overwhelmed with grief to hear from the mouth of Guha how his two brothers got their hair entangled into a mass, Bharata falls unconscious on the ground. On regaining consciousness he despatches Guha to reassure mother Kausalyā, who is filled with apprehension about the safety of Śrī Rāma and his party on hearing of Bharata's swoon, and apprise her of its real cause and also of Śrī Rāma's welfare. White doing so Guha also tells her how Śrī Rāma and Sītā lay down on a bed of Kuśa grass prepared by Laksmana with his own hands when the party broke journey at Śrīgaverapura and how Guha with Laksmana kept watch the whole night for the protection of Śrī Rāma and Sītā. | 544                 |  |  |  |  |  |  |
| 88.                   | Showing to Kausalyā and others the bed of Kuśa grass on which Śrī Rāma and Sītā spent their night, and contrasting it with the royal splendour and luxury in which he lived in Ayodhya, Bharata laments for him and, holding himself responsible for this turn of events and complimenting Laksmana and Sītā for throwing their lot with Śrī Rāma and sharing his privations, makes up his mind henceforth to dwell in the forest as a representative of Śrī Rāma, wearing matted locks on his head like him.                                                                                                                                                                                  | 546                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.                    | Spiritual Endeavour should also be made to gain full triumph over China (a)t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o ( a )             |  |  |  |  |  |  |
| 3,                    | Editor's Apologia (d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0(0)                |  |  |  |  |  |  |
| List of Illustrations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |
|                       | ( Tri-coloured )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.                    | Śrī Rāma as an Exile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| 2.                    | Leaving Ayodhya for the Forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |
| 3.<br>4.              | Embodiments of Service  Mounting a Raft for crossing the Yamuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435<br>444          |  |  |  |  |  |  |
| 5.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |
| 8,                    | Bharata's Meeting with Kausalyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452<br>5 <b>1</b> 2 |  |  |  |  |  |  |
|                       | (Black and White)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 7.                    | Leaving the Ganga behind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436                 |  |  |  |  |  |  |



Śrī Rāma as an Exile

👺 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥



# Ralganalalpataru

He who seeth Me everywhere, and seeth everything in Me, Of him will I never lose hold, and he shall never lose hold of Me.

( Bhagavad-Gītā VI. 30 )

Vol. XXVI ]

December, 1962

No. 12

विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु

हेतुमेकं

मायाश्रयं

विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् ।

आ**नन्द्सान्द्रमम**ळं

निजबोधरूपं

सीतापतिं

विदिततत्त्वमहं नमामि ॥

( Adhyatma-Ramayana I. ii. 2. )

I salute the Spouse of Sitā, the one cause of the appearance, continuance and dissolution etc. of the universe, the Substratum of Māyā, yet untouched by Māyā, whose personality is incomprehensible, who is an embodiment of joy, who is free from all impurities, who is Self-Knowledge personified and who knows His own essential character.



# A Prayer to Sri Rāma

अहो विचिन्नं तव राम चेष्टितं ममुप्यभावेन विमोहितं जगत्। चलस्यजस्रं चरणादिवर्जितः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः॥

Oh, mysterious are Your ways, O Rāma! The world stands deluded by your (seemingly) human nature. Though devoid of feet and other organs of action, You continuously walk. You are entirely full, Bliss personified and beyond the frontiers of Māyā.

मत्यीवतारे मनुजाकृति हरिं रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम् । धनुर्धरं पद्मविशालकोचनं भजामि नित्यं न परान् भजिण्ये ॥

I worship at all times Lord Viṣṇu, who during His descent in the mortal world has assumed a human semblance endowed with a charming personality with eyes big as a lotus, wielding a bow (in His hands) and assuming the name of Śrī Rāma. I shall worship no other deities.

यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिविम्रुग्यं यज्ञाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च। यञ्जामसाररसिको भगवान् पुरारि-स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि॥

I ever visualize installed in my heart the celebrated Śrī Rāma, the dust of whose lotus feet is earnestly sought for (even) by the Śrutis (the Upaniṣads), (nay) the lotus sprung from whose navel is the birthplace of Brahmā (the creator) and the sweetness of whose names is enjoyed by Lord Śiva (the Destroyer of the demon Tripura).

यस्यावतारचरितानि विरञ्जिलोके गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्याः। आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये॥

I seek as my refuge Sri Rāma, the stories of whose descent (into the world of matter)

arc sung by celestial sages like Nārada, gods like Lord Śiva and Brahmā and (last but not the least) by Saraswatī (the Goddess of speech), the precincts of Her heaving breasts being washed with tears of joy.

सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराणः

एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।

मायातनुं लोकविमोहनीयां

भन्ते परानुग्रहः एष रामः ॥

The same Śrī Rāma, who is no other than the Supreme Spirit, the most ancient Being, one without a second, endless and the primeval Source of all, assumed as an act of supreme grace a deceptive form enchanting for the whole world.

अयं हि विश्वोद्भवसंयमाना-मेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः। विरिज्ञिविष्णवीश्वरनामभेदान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्णं आत्मा॥

Indeed, He is the Absolute and all-perfect Spirit, who, though one, severally assumes the diverse names of Brahma, Viṣṇu and Siva when reflected through the three Guṇas (Rajas, Sattva and Tamas) of His own Māyā.

नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घिपङ्कजं
श्रिया धतं वक्षसि लालितं श्रियात्।
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा
ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितेः॥

Your lotus feet, O Rāma, are placed by Goddess Laksmi on Her bosom and caressed with love. In the ancient times (when You appeared as the divine Dwarf) all the three worlds were measured by You in one stride (in order to rob Bali of his sovereignty of the three worlds). (Nay) Your lotus feet are meditated upon by the chief of hermits, who are free from pride. Hail to You!

( Adhyatma-Ramayana I, v. 44, 46-51)

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्

# अयोध्याकाण्डम्

एकोनचत्वारिंशः सर्गः

# The Vālmīki-Rāmāyaņa

Book Two

( Ayodhyā-Kāṇḍa )

Canto XXXIX

Sent away by Dasaratha, Sumantra gets a chariot ready to take Śrī Rāma and his party to the forest and Sitā adorns herself with jewels brought by the Chancellor of the Exchequer. Kausalyā tenders opportune advice to her daughter-in-law and the latter bows to it. Śrī Rāma comforts Kausalyā and offers apology to his other mothers, who burst into a wail.

रामस्य तु वचः शुत्वा मुनिवेषधरं च तम् । समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ १ ॥ नैनं दुःखेन संतसः प्रत्यंवस्त राघवम् । न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥ २ ॥ स मुहूर्तिभवासंश्रो दुःखितश्च महीपितः । विळलाप महाबाहू राममेवानुचिन्तयन् ॥ ३ ॥ मन्ये खल्ज मया पूर्वे विवत्सा बहवः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम् ॥ ४ ॥ न त्वेचनागते काले देहाच्च्यवित जीवितम् । कैकेय्या क्लियमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते ॥ ५ ॥ योऽहं पावक्रसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम् । विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम् ॥ ६ ॥ एकस्याः खल्ज कैकेय्याः कृतेऽयं खिद्यते जनः । स्वार्थे प्रयतमानायाः संश्रित्य निकृतिं त्विमाम् ॥ ७ ॥

Hearing the intercession of Srī Rāma and perceiving him clad in the garb of a hermit, the king for his part with his consorts fell unconscious. (1) Sore stricken with agony he could heither regale his eyes on Srī Rāma (a scion of Raghu) nor could he accost him even on casting a look at him awhile, disconsolate as he was. (2) Remaining senseless as it were for an

hour or so and feeling distressed, the mighty-armed monarch repented in various ways (as follows), thinking all the time of SrI Rāma alone:—(3) "I think in my past life many a cow indeed was robbed of its calf or in any case many living beings were destroyed by me. Hence this (calamity) has befallen me. (4) Surely life does not depart from the body until the

(appointed) hour has arrived. (It is therefore that) death does not claim me even though I am being tormented by Kaikeyī and even though I behold my son, effulgent as fire, standing before me clad in the robes of an ascetic, having shed garments of fine fabric. (5-6) Indeed (all) these people have to suffer on account of Kaikeyī alone, who, having resorted to this roguery, is striving hard to gain her object." (7)

एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहतेन्द्रियः । रामेति सक्तदेवोक्त्वा व्याहर्ते न शशाक सः ॥ ८ ॥ संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुहूर्तात् स महीपतिः । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णभ्यां सुमन्त्रमिदमबवीत् ॥ ९ ॥

Having uttered these words and saying "O Rāma!" only once, the emperor, however, whose vocal organs had been choked by tears, could not speak any

more. Just regaining his consciousness after an hour or so the said emperor for his part spoke to Sumanira with his eyes flooded with tears as follows:— (8-9)

त्वमायाहि इयोत्तमैः । प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात् परम् ॥ १०॥ रथ यक्त्वा फलमुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम् ॥ ११॥ गुणवता गुणानां एवं शीव्रविक्रमः । योजियत्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम् ॥ १२॥ राज्ञो वचनमाज्ञाय स्मन्त्रः कनवःभूषितम् । आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ १३॥ राजपत्राय सूतः वित्तसंचये । उवाच देशकालशो निश्चितं सर्वतः शचिः ॥ १४॥ सत्वरमाहय व्यापृतं राजा वासासि च वराहांणि भूषणानि महाति च । वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५॥ कोशगृहं ततः । प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत् ॥ १६॥ नरेन्द्रेणैवमक्तस्त गत्वा

"Fitting with the best of horses a chariot used for pleasure-drives, return you ( soon ) and take this highly blessed prince beyond this territory, ( 10 ) Since a pious and valiant son is being exiled to the forest by his (very) father and mother, such I believe is declared (by the scriptures) to be the reward of virtues of the virtuous." (11) Bowing to the king's command and fitting with horses a chariot decked with ornaments. Sumantra, who was swift of pace, returned ( quickly ) to that ( very ) spot ( where Srī Rāma stood ready with Sitā and Laksmana to depart for the forest ). (12) Joining his palms (as a token of submission ), the charioteer announced to the Crown prince ( Sri Rāma ) the arrival of that chariot,

decked with gold and fitted with excellent horses. ( 13 ) Promptly summoning ( to his presence ) the officer placed in charge of the treasury, the king, who knew what should be done at a particular place and time and was free from all impurities (in the shape of duplicity etc. ), spoke in a decisive tone ( as follows ):-( 14 ) "Taking into consideration (all) these years (that Sītā has to spend in exile), (pray ) speedily bring for Sītā (a princess of the Videha kingdom ) costly robes and valuable ornaments." (15) Proceeding to the treasury commanded thus by the king. bringing everything ( that he was instructed to fetch ), the officer for his part immediately delivered the (whole) lot to SItā. (16)

सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम् । भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः ॥ १७॥ व्यराजयत वैदेही वेश्म तत् सुविभूषिता । उद्यतोंऽग्रुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः ॥ १८॥ तां सुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्र्वेचनमत्रवीत् । अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्म्युपान्नाय मैथिलीम् ॥ १९॥

the

Bound as she was for the forest, SItā (a princess of the Videha kingdom), of noble (uncommon) birth (in that she was not born from a womb), adorned were her limbs. which endowed with propitious marks, with those marvellous jewels. (17) Splendidly and profusely decked ( with ornaments ) Sitā (a princess of the Videha kingdom) illumined

spoke in the following words:-(19) palace ( where she that असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः । भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥ २०॥ पुरा सुखम् । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजदृत्यपि ॥ २१ ॥ नारीणामनुभूय स्वभावो विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥ २२ ॥ कुछं न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः । स्त्रीणां गृह्णाति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥ २३॥ साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ २४ ॥ स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रवाजितो वनम् । तव देवसमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा ॥ २५ ॥

though constantly "Women who, adored by their beloved consorts, cease to esteem their husband who has fallen on evil days are dubbed as wicked throughout this world. ( 20 ) Having enjoyed happiness in the past they malign and even desert their husband on meeting with the least misfortune: such is the nature of ( wicked ) women. (21) Wicked are those women who are ever untruthful by nature and swayed by passion, are difficult to comprehend, heartless and of sinful resolve and who get estranged in a moment. ( 22 ) Neither (noble) birth nor good turn,

सीता तस्या विज्ञाय सर्वमेवाइमार्या मामसजनेनार्या ਜ नातन्त्री विद्यते वीणा नाचको विद्यते मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत् ॥ ३०॥ श्रेष्ठा गता साहमेवं

Perceiving her advice to be in consonance with righteousness, which constituted her aim ( in life ), and joining her palms, Sītā replied to her mother-in-law as follows, standing in front of her;-(26) "I shall surely do and smelling her head (as a token of affection), her mother-in-law (Kausalyā)

stood ) in the same way as

radiance of the rising sun with

her arms that

bright rays illumines the sky in the

morning ( particularly when there is

no mist or cloud). (18) Folding in

who never behaved in an unseemly way,

princess of Mithila,

learning, nor gift nor marriage ties capture the heart of (such) women, fickle of heart as they are. (23) In the case, however, of virtuous women, who are in fact devoted to good conduct, truthfulness and the precepts of their elders and keep within the bounds of decorum (laid down for their family ), their husband is the most sacred object and he alone excels all. (24) Though (being) sent into exile to the forest, my son, Śrī Rāma, should not be despised by you, Endowed or resourceless, he is with means surely as good as a deity to you." (25)

धर्मार्थसंहितम् । कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं श्वश्रूमिमुखे स्थिता ॥ २६ ॥ यदनुशास्ति माम् । अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्विर्तितन्यं श्रुतं च मे ॥ २७॥ समानयित्रमहीति । धर्माद् विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८॥ रथः । नापतिः सुखमेधेत या स्यादिप शतात्मजा ॥ २९॥ श्रुतघर्मपरावरा । आर्थे किमवमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम् ॥ ३१॥

> all that your worthy self instructs me to do. I know how I should behave towards my husband and I ( also ) heard about it ( from my elders ). (27) Your noble self ought not to equate me with wicked women.

I am unable to deviate from virtue (even) as moonlight is incapable of parting from the moon. (28) A Vina is of no use without chords and a chariot is of no use without wheels. Nor can a wife who is bereft of her husband prosper in a happy state even though she may have a hundred sons. (29) Indeed a father bestows limited joy, a brother (too) bestows limited joy

and a son (as well) bestows linited happiness. What woman, then, would not adore her husband, the bestower of unlimited joy p (30) Having heard about the special and ordinary duties of a wife from my superiors and thus convinced that the husband is a veritable deity to a (married) woman, how can I, such as I am, despise my husband, O venerable lady "(31)

कौसल्या हृदयंगमम् । ग्रुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्पजम् ॥ ३२ ॥ सीताया वचनं श्रुत्वा मातृमध्येऽतिसत्कृताम् । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमव्रवीत् ॥ ३३॥ प्राञ्जलिरभिप्रेक्ष्य ਗਂ अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पदयेस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ३४॥ सप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यिम सुद्भदुवृतम् ॥ ३५॥ वचः । त्रयःशतशतार्धा हि ददर्शविक्ष्य मातरः ॥ ३६॥ एतावदभिनीतार्थमुब्खा स जननीं तथैवार्ता मातर्दशरथात्मजः । धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥ ३७॥ ताश्चापि किंचिदज्ञानादपि रैयत् कृतम् । तन्मे समुपजानीत सर्वाश्रामन्त्रयामि वः ॥३८॥ संवासात राघवस्यैतद् धर्मयुक्तं समाहितम् । शुश्रवस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ॥ ३९॥ वचनं

Hearing Sītā's reply, which touched (the chords of ) her heart, Kausalyā of pure mind suddenly began to shed tears born of agony (at the thought of the impending separation from her sons and daughter-in-law) and delight ( over the pious sentiments expressed by Sītā ). (32) Gazing at Kausalyā (his own mother), who was highly respected among his mothers, Sri Rāma, who had a supremely pious mind, spoke to her with joined palms as follows:-(33)"( Pray ) do'nt you regard my father with a doleful countenance. The end of exile too will come rather soon. (34) Nine years and five will slip past you (even) while you are asleep. (One fine morning ) you will find me duly arrived (back) here (in Ayodhya) in my entire being (along with Sītā and Laksmana), surrounded by

my friends and relations." (35) Having made the aforesaid comprehensive submission to his mother, and gazing on his three hundred and fifty stepmothers he actually found those mothers too distressed in the same way ( as his own mother was ). Nay, joining his palms the said son of Dasaratha (once more) made the following submission, which was in consonance with (the spirit of) righteousness: - (36-37) "(1 ray) forgive whatever unkind word or even act may have been uttered or done by me through ignorance because we lived together. Now I take leave of you all." (38) All those (royal) ladies whose mind was agitated through grief, heard the aforesaid cool submission of Śrī Rāma ( a scion of Raghu ), which conformed to ( the principles of ) righteousness. (39)

जज्ञेडय तासां संनादः क्रौञ्चीनामिव निःस्वनः। मानवेग्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे॥४०॥ सुरजपणवमेघघोषवद् दश्ययवेश्म बभूव यत् पुरा। विल्पितपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूत् सुदुःखितम्॥४१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

While Sri Rāma (a scion of Raghu) was speaking thus, an outery resembling the wail of female cranes rose from the mouth of those consorts of Dāśaratha (a ruler of men). (40) The same palace of Daśaratha which was formerly marked with the sound

of tomtons, large drums and Meghas (a musical instrument the sound of which resembled the rumbling of clouds) was now filled with extreme agony, agitated as it was through wails and cries and fallen on evil days. (41)

Thus ends Canto Thirty-nine in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

---

# चत्वारिंद्यः सर्गः

#### Canto XL

Going clockwise round Daśaratha (as a token of respect), Sitā, Rāma and Lakṣmaṇa greet him. Accompanied by Sitā, Śri Rāma salutes Kausalyā. Lakṣmaṇa too hails Kausalyā first and then his own mother, Sumitrā. Sumitrā for her part tenders salutary advice to her son. The princes and the princess having mounted the chariot, Sumantra flicks the horses. The citizens that had assembled closely follow the chariot; but unable to keep pace with its swift movement, they return desolate. Daśaratha too runs after the chariot along with Kausalyā and others, but being unable to walk begins to totter and stops short on the road yielding to the remonstrances of his wise ministers.

कृताञ्चिलः । उपसंग्रह्म राजानं चक्रुदींनाः प्रदक्षिणम् ॥ १ ॥ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च सीतया । राघवः शोकसम्मृढो जननीमभ्यवादयत् ॥ २ ॥ धर्मज्ञ: ਚੁਛ समन्जाप्य कौसल्यामभ्यवादयत् । अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मणो भातः सौमित्रिमब्रबीत् । हितकामा महाबाहुं मूध्न्युपाष्ट्राय लक्ष्मणम् ॥ ४ ॥ रुदती माता वन्दमानं सहजने । रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातिर गच्छिति ॥ ५ ॥ खनुरक्तः वनवासाय सष्टरत्यं तवानघ । एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्ठवद्यागो भवेत् ॥ ६ ॥ गतिरेष समद्भो वा व्यसनी सनातनम् । दानं दीक्षा च यशेषु तनुत्यागो मृधेषु हि ॥ ७ ॥ वृत्तम्चितं कुलस्यास्य इंदं प्रियराघवम् । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम् ॥ ८ ॥ त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धं ळक्ष्मणं रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥ ९ ॥

Clasping the feet of and bowing to the king, Śrī Rāma and Sītā as well as Laksmana, who felt miserable (because of their inability to be of any service to their aged parents) forthwith went round him clockwise

with joined palms. (1) Duly obtaining leave of him and accompanied by Sītā, Śrī Rāma (a scion of Raghu), who knew what is right and stood stupefied through grief, bowed to Kausalyā. (2) Following at the heels of his brother.

Laksmana too greeted Kausalyā; then he clasped the feet of his (own) mother, Sumitra. (3) Smelling (as a token of affection ) the head of the mighty-armed Laksmana, who was saluting her, the mother, who wished well of him, spoke weeping to that son of hers (as follows):-(4) "Excessively fond as you are of your kinsman, Rāma, you have been permitted (by me ) to dwell in the forest ( with your eldest half-brother ). (But) do not neglect, my son, the service of your (half-) brother, Rāma, who is going ( with you ). (5) He ( alone ) is your refuge, whether adversity or ( in ) in (circumstances), O sinless one ! Such is the rule of conduct followed by the virtuous in the world that a younger brother should be subject to the control

of his elder brother. (6) To practise charity, to consecrate oneself for sacrificial performances and to drop one's body on the field of battle constitutes alone-this indeed appropriate to this race conduct (of the Raghus) for all time." (7) Having exhorted Laksmana as aforesaid, the said Sumitra repeatedly said to the celebrated Sil Rama (a scion of Raghu ), who was loved by all and was bent on leaving (for the forest ), "Fare forth ! Fare forth !! (May all be well with you)." (8) ( She said to Laksmana again, ) "Know Rāma to be Daśaratha (your father). look upon Sita ( the daughter of Janaka) as myself (your mother) and esteem the forest as Ayodhya ( your home ) and depart, dear son, happily." (9)

काकुत्स्थं प्राञ्जलिबीक्यमब्रवीत् । विनीतो विनयज्ञश्च मातलिबीसवं यथा ॥ १०॥ ततः राजपुत्र महायशः । क्षिप्रं त्वां प्रापियव्यामि यत्र मां राम वश्यसे ॥ ११ ॥ ते रथमारोइ भद्रं चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया। तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥ १२॥ सीता दृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः ॥ १३ ॥ सूर्यसंकाशं वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्रञ्जरो ददौ ॥ १४ ॥ हि संख्याय कवचानि च । रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत् ॥ १५ ॥ भ्रातृभ्यां तथैवायुधजातानि चाभीकरविभृषितम् । तमारुक्हतुस्तूर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १६॥ अथो ज्वलनसंकाशं

Then Sumantra, who was meek and knew how to behave politely, submitted with joined palms as follows to Sri Rāma (a scion of Kakutstha) even as Mātali ( the charioteer of Indra ) would to Indra (the ruler of gods):-(10) "Mount the chariot, O highly illustrious prince; may all be well with you. I shall speedily take you to whatever place you will direct me to go. (11) Indeed those fourteen years that have to be spent by you in the forest as queen (Kaikeyī) directed by the considered are to be as having commenced ( this very day )." (12) Having decked herself (with the articles of wearing apparel and ornaments bestowed on her by her father-in-law ), Sītā, who had comely limbs, mounted with a delighted mind that chariot, which was resplendent like the sun. (13) Having carefully arranged in the hinder part of the chariot the raiments and jewels which her father-in-law, duly taking into account (the period of) her exile in the forest, had bestowed on while she was ready to accompany her husband ( to the forest ), and even so the sets of weapons and the pieces of armour he had given to the two brothers, as well as the basket, covered with leather, and the spade, the two brothers, Sri Rama and Laksmana, then quickly mounted aforesaid chariot. which was decked in gold and shone like fire. (14-16)

रथमचोदयत् । समन्त्रः सम्मतानश्चान् वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७ ॥ सीतातृतीयानारूढान् ह्रष्ट्वा चिररात्राय राघवे । बभूव नगरे मुच्छी बलमुच्छी जनस्य च ॥ १८॥ प्रयाते महारण्यं मत्तसंक्रिपतिद्विपम् । इयसिञ्जितिनिर्धोषं प्रमाभीन्महास्वनम् ॥ १९॥ समाकलसम्भान्तं तत परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव धर्मार्तः सलिलं यथा । २०॥ ततः सबालबद्धा सा परी लम्बमानास्तदुनमुखाः । बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भशानिःस्वनाः ॥२१॥ पाइर्वत: प्रष्ठतश्चापि

Seeing the (three) exiles, of whom Sītā constituted the third, mounted on the chariot, Sumantra drove the horses, which were thought highly of and vied in speed with the velocity of the wind. (17) Śrī Rāma (ascion of Raghu ) having departed for the great forest ( of Dandaka ) for a long term, unconsciousness, however, prevailed (among the people) in the unconsciousness (in the there was armv including even horses elephants ) as well as among the people visiting Ayodhya ( from the districts ). (18) Confounded and flurried

with its elephants in rut excited, and resonant with the tinkling of the ornaments of its horses, the aforesaid city ( of Ayodhya ) was filled with great noise. (19) Sore stricken with agony, that city including the youngsters as well as the old people rushed towards Śrī Rāma in the same way as one oppressed with the sun would rush towards water. (20) Clinging to the sides and back ( of the chariot ) with their faces turned towards him and bathed with tears, all submitted to Sumantra in a loud voice:-(21)

नूनं आयसं हृदयं हि वैदेही छायेवानुगता अहो सिद्धार्थः सततं लक्ष्मण हि ते बुद्धिरेष सोइं न शेकुर्बाष्पमागतम् । नरास्तमनुगच्छन्ति वदन्तस्ते

वाजिनां रक्सीन् सूत याहि शनैः शनैः । मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शे नो भविष्यति ॥ २२॥ राममातुरसंशयम् । यद देवगर्भप्रतिमे वनं याति न भिद्यते ॥ २३॥ पतिम् । न जहाति रता धर्मे मेरमर्कप्रभा यथा ॥ २४॥ प्रियवादिनम् । भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५॥ चाभ्यदयो महान् । एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छित ॥ २६ ॥ प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम् ॥ २७॥

"Hold in the reins of the horses, O charioteer, and drive slowly and slowly. We would behold the countenance of Śrī Rāma, which would (henceforth) be difficult to behold. (22) The heart of Kausalyā (Śrī Rāma's mother ) is surely and undoubtedly made of steel in that it does not get riven (even) when her son, who resembles an offgods, is departing for of the forest! ( 23 ) Sītā ( a princess of the Videha kingdom ) has done what ought to be done masmuch as she follows her husband like a shadow and, devoted to her duty, does not leave him any more than the light of the sun forsakes Mount Meru. (24) Oh Laksmana, you are accomplished of purpose in that you are going to serve your godlike brother, who is ever disposed to speak kind words ( to all ). (25) Indeed this constitutes your great wisdom; nay, this is your great good fortune and this is the way to heaven ( for you ) that you are following Śrī Rāma ''' (26) Saying so those men could not restrain their tears, that had (already) welled up (in their eyes). and followed their beloved Śrī Rāma (the delight of the Ikswakus). (27)

स्त्रीमिदीनाभिदीनचेतनः । निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात् ॥ २८॥ राजा वृत: अथ रुदतीनां महास्वनः । यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे ॥ २९॥ स्त्रीणां ग्रश्रवे चाग्रतः

पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा बभौ । परिपूर्णः शशी काले प्रहेणोपण्छतो यथा ॥ ३०॥ रामो दशरथात्मजः । सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ ३१॥ च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो याहीति तं सतं तिष्ठेति च जनस्तथा । उभयं नाशकत् सूतः कर्ष्ट्रमध्यनि चोदितः ॥ ३२ ॥ पौरजनाश्रभिः । पतितैरभ्यविहतं रामे प्रणनाश महीरजः ॥ ३३॥ निर्गच्छति महाबाही हाहाकतमचेतनम् । प्रयाणे राघवस्यासीत् पुर परमधीडितम् ॥ ३४॥ **रु**दिताश्रपरिद्युनं स्त्रीणामस्त्रमायाससम्भवम् । मीनसंक्षोभचल्तिः सल्लिलं पड्रजैरिव ॥ ३५ ॥ सस्राव

bу his surrounded Mean while. consorts,-who were (all) feeling miserable,-and distressed in mind, the king sallied forth from his palace. saying "I shall see my beloved son." (28) In front of him was heard the great noise of crying women, resembling the trumpeting of she-elephants on a lordly elephant (the leader of their herd ) having been lound ( with chains ). (29) At that time, the father (of SII Rāma), the glorious King Daśaratha scion of Kakutstha), lustreless indeed like the full moon overshadowed by Rahu during a lunar eclipse (30) The illustrious son of Dasaratha, Śrī Rāma, on the other hand of inconceivable firmness commanded the charioteer in the words "Let the charlot be driven fast." (31) Śrī Rāma commanded the celebrated

charioteer in the words "Move on!" and the people (following the chariot) likewise said to him, "Stop!" Urged ( both ways ) on the road, the charioteer (however) could do reither, (32) The dust raised on the road ( even ) as the mighty-armed Śrī Rāma drove out ( of the city for the forest ) settled down due to the tears that fell ( from the eyes) of the citizens (following at his heels). (33) Full of lamentation and tears and (therefore) doleful (in appearance) at the departure of Śrī Rāma, the citizens (of Ayodhya), who were stricken with deep agony and commerced wailing loudly, became unconscious. (34) Tears born of agony (caused by separation from Śrī Rāma ) flowed from the eyes of women like (drops of ) water from lotuses shaken by the commotion of fish. (35)

नृपतिः हष्ट्रा जज्ञे **हल**हलाशब्दो रामस्त बद्ध इव पारोन प्रत्यगारमिवायान्ती सवत्सा

श्रीमानेकचित्तगतं पुरम् । निपपातैव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ॥ ३६॥ रामस्य १ष्टतः । नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुः खितम् ॥ ३७॥ जनाः केचिद् राममातेति चापरे । अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन् ॥ ३८॥ विषणां भ्रान्तचेत म् । राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि ॥ ३९ ॥ किशोरो मातरं यथा । धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदैक्षत ॥ ४०॥ च यानार्हावदुः लाहौं मुखोचितौ । दृष्ट्रा संचोदयामात शीव्रं याहीति सार्थिम् ॥ ४१॥ नहि तत् पुरुषव्याश्रो दुःखजं दर्शनं पितुः । मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्त्रैर्नुन इव द्विपः ॥ ४२ ॥ वत्सकारणात् । बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावत ॥ ४३॥

Seeing the city reduced to singleness of mind, the glorious king for his part fell down precipitately like a tree cut at the root. (36) Perceiving the king sore distressed and suffering agony, an outcry thereupon rose from (the mouths oi) men in the rear of Śrī Rāma. (37) Seeing him wailing with the inmates of his gynacceum

some people cried out, "Oh Rana", while others exclaimed, "Oh Rāma's mother!" (38) Looking back, Śrī Rāma forthwith beheld the king, dejected and perplexed in mind, as well as his (own ) mother (Kausalyā) following (him) on the road. (39) Bound by the cord of duty, he did not openly gaze on them any more than a foal,

# Kalyana-Kalpataru



Leaving Ayodhya for the Forest

caught in a snare would look at its dam. (40) Seeing them walking, though worthy of a chariot, unworthy of suffering and deserving of comfort, he commanded the charioteer in the words 'Drive fast!' (41) (Even) as an elephant urged on with goads is unable to look behind, Sri Rāma (a tiger among men) too was unable to bear the

distressing sight of his father and mother (following him on foot). (42) Kausalyā (Śrī Rāma's mother) rushed forth (after Śrī Rāma) as a cow that has given birth to a calf and whose calf stands tied (at the stall) would run to meet it while returning to its stall (from the pasture). (43)

तमनुघावतीम् । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ ४४॥ कौसल्यां तथा रुदन्तीं रथं रामलक्ष्मणसीतार्थे नेत्रजम् । असकृत् प्रैक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम् ॥ ४५॥ स्रवन्तीं वारि तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४६॥ राजानमुपालब्घोऽपि वस्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत् ॥ ४७॥ नाश्रीषमिति स रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनम् । त्रजतोऽपि इयाञ्शीवं चोदयामास सार्थिः ॥ ४८॥ राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् । मनसाप्याग्रवेगेन न न्यवर्तत मानुषम् ॥ ४९ ॥ द्रमनुव्रजेत् । इत्यमात्या महाराजमूचुर्दशरथं यमिच्छेत पुनरायातं सर्वगुणोपपन्नः प्रस्वन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः । तेषां वचः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सतमीश्वमाणः ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

Śrī Rāma repeatedly gazed on his aforesaid mother, Kausalyā, who was weeping as above and following that chariot as though dancing, crying "Rāma, O Rāma, Oh Sītā, O Laksmana!" and shedding tears for the sake of Śrī Rāma, Laksmana and Sītā. (44-45) The king (on the one hand ) exclaimed saying "Stop!", while Srī Rāma ( a scion of Raghu ) called out "Go on! Proceed !!" (In this way ) Sumantra's mind was placed in a dilemma as one would feel while standing between two (revolving) wheels. (46) Śrī Rāma said to him, "Even when twitted (by the king on going back to Ayodhya, for not carrying out his orders), you will say, 'I did not hear ( your call ).' Prolongation of this agony ( caused by witnessing the sad plight of my aged and feeble parents) would prove most calamitous." (47) Carrying out the behest of Śrī Rāma and taking leave of that crowd ( which was following at his

heels), the aforesaid charioteer urged on the horses, that were (already) moving (ahead), to go fast. (48) (Mentally) going round Śrī Rāma clockwise the king's men returned (to the king's presence with their body, which could not keep pace with the chariot, though they accompanied Śrī Rāma with their mind to the forest); the commonalty (however) did not return even (with their body as they did not return) with their mind, which was possessed of a quick speed. (49) (On returning to the king's presence ) the ministers submitted to Emperor Dasaratha as follows:-"One should not follow to a long distance him whom one wishes to see come back". (50) Hearing their submission, the king, who was endowed with all virtues and felt miserable. stopped short, gazing with his consorts, on his celebrated son (Srī Rāma) nay, perspiring all over his body and wearing a most dejected appearance. (51)

Thus ends Canto Forty in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşı and the oldest epic.

## एकचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLI

The ladies of the royal gynaeceum bewail the exile of Śri Rāma and others and the citizens of Ayodhya too are reduced to a miserable plight.

कृताञ्जलौ । आर्तशब्दो हि संजर्ने स्त्रीणामन्तः पुरे महान् ॥ १ ॥ पुरुषव्यात्रे निष्क्रामति तस्मिस्त दुर्बल्स्य तपस्वनः । यो गतिः शरणं चासीत् स नाथः क नु गच्छति ॥ २ ॥ जनस्यास्य अनाथस्य क्रोधनीयानि वर्जयन् । कद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखः क गच्छति ॥ ३ ॥ क्रध्यत्यभिशस्तोऽपि मातरि वर्तते । तथा यो वर्ततेऽस्मास महात्मा क नु गच्छति ॥ ४ ॥ महातेजा यथा कौसल्यायां राज्ञा संचोदितो वनम् । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छति ॥ ५ ॥ कैकेरया क्लिश्यमानेन जीवलोकस्य संक्षयम् । धर्म्ये सत्यवतं रामं वनवासे प्रवतस्यति ॥ ६ ॥ निश्चेतनो राजा विवत्सा इव धेनवः । रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुकुछः ॥ ७ ॥ इति महिष्यस्ता

Even as Śrī Rāma (that tiger among men ) was driving out ( of Ayodhya ) with joined palms, a loud plaintive cry actually burst forth from ( the mouths of ) the ladies in the gynaeceum. (1) exclaimed: ) "Oh, goes that lord, who was the refuge and protector of us helpless, weak and forlorn people ? (2) Oh, where goes the prince to whom joy sorrow made no difference, ( nay ) who did not lose temper even when slandered, avoided provoking words and pacified all who were angry p (3) Where goes the high-souled Sri Rāma, who is endowed with exceptional glory and who behaved with us (in

the same way ) as he did with his own mother, Kausalyā P (4 ) Oh, where goes Śrī Rāma, the protector not only of us all but even of the world, enjoined to proceed to the forest by the king, who was being tormented by Kaikeyi P ( 5 ) How insensible is the king, who has sent into exile to the forest the virtuous Prince Rāma, who is the support of the ( entire ) living creation and is vowed to truthfulness!" (6) Stricken with agony all the aforesaid queens lamented in this way and cried at the top of their voice like (so many ) cows bereft of their calf. (7)

तमन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः । पत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत् सुदुःखितः ॥ ८ ॥ स गृहमेधिनः । अकुर्वन् न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत ॥ ९ ॥ नाग्निहोत्राण्यह्यन्त नापचन व्यसुजन् कवलान् नागा गावो वत्सान् न पाययन् । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ १०॥ बृहस्पतिबुधावपि । दारुणाः सोममभ्येत्य प्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥ ११ ॥ त्रिराङ्कर्लोहिताङ्ग**श्च** गततेजसः । विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ गतार्चीषि ग्रहाश्च नक्षत्राणि महोद्धिरिवोत्थितः । रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत् ॥ १३॥ कालिकानिलवेगेन संवृताः । न प्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकारो न किंचन ॥ १४॥ पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव दिश: दैन्यमुपागमत् । आहारे वा विहारे वा न कश्चिदकरोन्मनः ॥ १५॥ जनो सर्वो

शोकपर्यायसंतप्तः सततं दीर्वमुच्छ्वसन् । अयोध्यायां जनः सर्वश्चुकोश जगतीपतिम् ॥ १६ ॥ बाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः ॥ १७ ॥

Hearing that frightful plaintive cry in the gynaeceum, King Dasaratha, who was ( already ) tormented with grief caused by separation from his son, felt sore distressed. ( 8 ) No oblations were poured into the sacred fire (by those maintaining the sacred fire ); no householders cooked food: people did not carry on their business and the sun went out of sight (even before sunset due to untimely clouds ). ( 9 ) Elephants dropped grass etc. from their mouths; cows refused to give suck to their calves; mothers did not rejoice to meet their first-born son. ( 10 ) Getting conjoined (through a retrogade movement ) with the moon, Trisanku and Mars, even Jupiter and Mercury and all other luminaries assumed a stern aspect. (11) The lunar mansions lost their brilliance and the planets

their splendour. Proceeding on a wrong course they cast a hazy lustre in the heavens. ( 12 ) Driven by a blast of wind, a mass of clouds rose (in the sky ) like a turbulent ocean. (Nay ) Śrī Rāma having departed for the forest, the city of Ayodhya rocked to and fro. (13) All the (four) quarters became obscure as though enveloped in darkness. No planet nor any lunar emitted the faintest light. (14) All of a sudden all the people of Ayodhya were reduced to a wretched plight. None could give his or her mind to food or recreation. (15 ) Tormented with recurrence of grief and sighing heavily all the time, all the people of Ayodhya cursed the emperor. (16) Men walking on the public road had their face soiled with tears. None was found merry, all were plunged in grief. (17)

न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्वे पर्याकुलं जगत् ॥ १८॥ अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । सर्वे सर्वे परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन् ॥ १९॥ ये तु रामस्य सुद्धदः सर्वे ते मूढचेतसः । शोकभारेण चाकान्ताः शयनं नैव भेजिरे ॥ २०॥ ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मही सपर्वता । चचाल घोरं भयशोकदीपिता सनागयोघाश्चगणा ननाद च ॥ २१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

No cool breeze blew nor did the present a placid moon appearance. nor again āiā the sun warm ( with its the people rays ). The whole world was disturbed in mind. (18) Sons were indifferent to their mothers, husbands were of no use to their wives and brothers had no use for their brothers. Abandoning everything ( else ) all focussed their thought on Srī Rāma alone. (19) All those, however, who were friends of

Śrī Rāma were perplexed in mind and had no sleep, overwhelmed as they were with excess of grief. (20) Excited through fear and grief, the city of Ayodhya, bereft of Śrī Rāma (the highsouled prince), was thereupon violently disturbed,—(even) as the earth along with its mountains rocks to and frowhen bereft of Indra (the destroyer of strongholds),—and cried with its elephants, warriors and horses. (21)

Thus ends Canto Forty-one in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

# द्विचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLII

Śrī Rāma having departed for the forest in an exceptionally swift-going chariot, Daśaratha vainly seeks to cover the intervening distance on foot. The very dust raised by the chariot having disappeared after a while, the emperor feels doubly disconsolate and drops to the ground.

When Kaikeyī comes forward to support him he scolds her and asks her not to touch his person. Kausalyā then lifts him up and persuades him to return. His personal attendants take him to the latter's apartments and, seeing him plunged in grief, Kausalyā seats herself beside him and begins to lament in various ways.

यावत् तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमदृश्यतः । नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् संजद्दारात्मचक्षुषी ॥ १ ॥ यावद् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम् । तावद् व्यवधेतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ ॥ न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदाऽऽर्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमङ्गना । परं चास्यान्वगात् पार्श्वं कैकेयी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥ तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेणं विनयेन च । उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥

So long, however, as the clouds of the dust that followed Sri Rāma (even) as he was going out (to the forest) could be seen Daśaratha (the foremost of the Ikṣwākus) did not turn his eyes away (from them). (1) So long as the king saw his beloved and most virtuous son (in the form of the dust raised by his chariot) his body stood on the ground growing in size as it were (to be able) to catch a glimpse of his (gradually receding) son. (2) The moment (however) the king ceased to behold

even the dust of (the chariot of ) the said Śrī Rāma, he dropped to the ground afflicted and dejected, (3) His (seniormost) wife, Kausalya, approached his right arm (in order to lift him up by that arm), while the notorious Kaikeyi of charming limbs went up to his other (left) side. (4) Distressed in mind to behold Kaikeyi, the king. who was richly endowed with prudence, as well as with piety and culture, spoke to her ( as follows ):-(5)

कैकेयि मामकाङ्गानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये । निष्ट त्वां द्रष्टुमिच्छामिन भार्या न च बान्धवी ॥ ६ ॥ ये च व्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मों त्यजाम्यहम् ॥ ७ ॥ अगृह्यां यच्च ते पाणिमिन्नं पर्यणयं च यत् । अनुजानामि तत् सर्वमस्मिल्लोके परत्र च ॥ ८ ॥ भरतश्चेत् प्रतीतः स्याद् राज्यं प्राप्यतद्वय्यम् । यन्मे स दद्यात् पित्रर्थे मा मां तह्त्तमागमत् ॥ ९ ॥ अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम् । न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥ १० ॥ हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वानिमव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम् ॥ ११ ॥

निवृत्यैव निवृत्यैव सीदतो रथवर्त्मसु । राज्ञो नातिवभौ रूपं ग्रस्तस्यांश्चमतो यथा ॥ १२ ॥ विल्लाप स दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् । नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्धवा पुत्रमथाव्रवीत् ॥ १३ ॥

"O Kaikeyī of sinful resolve, ( pray ) do not touch my limbs, really I do not wish to see you; you are neither my wedded wife nor my relation. (6) (Nay) I am no longer the master of those who depend for their subsistence on you nor are they my servants any more. I disown you, who are solely devoted to your selfish ends and have forsaken virtue. (7) I (hereby) disclaim all benefits that wıll accrue to me ( hereafter ) in this world and the next from the fact that I clasped your hand (in marriage) and took you round the fire (with me), (8) If Bharata gets delighted to receive this sovereignty free from hindrance, let not that he offers to me (after my death ) by way of obsequial oblations intended for his departed ancestors reach me (in the other world)."(9) Forthwith lifting up the king, who was soiled with dust ( due to his having

toppled down), Queen Kausalya, who had been emaciated through grief, then returned ( to the palace with the king ). (10) Thinking deeply of his son, ŚrI Rāma (a scion of Raghu), Daśaratha (of pious mind) gave way to repentance (for having sent him into exile under pressure from Kaikeyi), even as one is stung with remorse on having voluntarily killed a Brahman or on touching a (blazing) fire with one's own hand. (11) The appearance of the king, who, turning back again and again, exerted himself to gaze on the path which the chariot ( of Śrī Rāma ) had taken, did not look charming any more than the orb of the sun in eclipse, (12) Thinking all the time of his beloved son (SrI Rāma), he lamented, stricken with agony as he was. Coming to know of his son having reached the outskirts the city, he then spoke ( as follows ):-(13)

ममात्मजम् । पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥ १४॥ वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं चन्दनरूषितः । वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम स्तोत्तमः ॥ १५॥ शेते **स्**खेनोपघानेष य: वृक्षमूलमुपाश्रितः । काष्ठं वा यदि वाश्मानमुपधाय शयिष्यते ॥ १६॥ कचिदेवाद्य पांसगण्डितः । विनिःश्वसन् प्रस्वणात् करेणुनामिवर्षभः ॥ १७॥ उत्थास्यति च मेदिन्याः क्रपणः वनेचराः । राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत् ॥ १८॥ दीर्घबाहं द्रक्ष्यन्ति पुरुषा नूनं सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणङ्कान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १९॥ जनकस्येष्टा नुनं सता भयमुपैष्यति । श्वपदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम् ॥ २०॥ वनानां नूनं अनभिज्ञा सा विधवा राज्यमावस । नहि तं पुरुषव्याघं विना जीवितुमुत्सहे ॥ २१ ॥ कैकेयि सकामा

"The marks of the hoofs of the excellent horses drawing the chariot of my celebrated son are (no doubt) seen on the road, but that high-souled prince is no longer seen. (14) That jewel among my sons, who, having been smeared (all over) with sandal-paste, used to repose comfortably on cushions and pillows, while being fanned by women possessed of great comeliness and adorned with costly jewels will surely lie down today at some unknown

place at the foot of a tree resting his head on a block of wood or stone! (15-16) (Nay, at the close of night) he will rise from the (bare) ground in a wretched condition, enveloped in dust and exhaling audibly like a leader of elephants rising from beside a spring. (17) Undoubtedly people living in the forest will behold Rāma, the protector of the world, who is possessed of long arms, rising (from sleep in the forest) and going forth like one forlorn.

(18) That beloved daughter of Janaka, who is ever worthy of (all kinds of) amenities, will surely walk today to the forest (barefooted and therefore) injured by treading on thoms. (19) Unacquainted (as she is) with the

woods, she will doubtless be struck with fear to hear the deep and thrilling roar of beasts of prey. (20) Having your wishes fulfilled, O Kaikeyī, enjoy the kingdom as a widow. I am unable to live without that tiger among men." (21)

जनौचेनाभिसंवृतः । अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम् ॥ २२ ॥ इत्येवं विलपन राजा संव्रतापणवेदिकाम् । क्लान्तदुर्वेलदुःखातीं नात्याकीर्णमहापथाम् ॥ २३ ॥ शून्यचत्वरवेशमान्तां राममेवानुचिन्तयन् । विलपन् प्राविशद् राजा गृहं सूर्यं इवाम्बुदम् ॥ २४ ॥ तामवेक्ष्य परीं सर्वा सपर्णेन हतोरगम् । रामेण रहितं वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ २५ ॥ महाहद मिवाक्षो भयं वसुधाधिपः । उवाच मृदु मन्दार्थे वचनं दीनमस्वरम् ॥ २६ ॥ विलपन् अथ गद्भदशब्दस्त राममातर्नयन्त माम् । न ह्यन्यत्र मभाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ गृहं शीव्रं राजानमनयन द्वारदर्शिनः । कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत् ॥ २८ ॥ इति

aforesaid. and Lamenting as surrounded on all sides by a multitude of men, the king entered his excellent abode, which was full of sorrow, like one who has bathed on the death of a relation. (22) Perceiving the entire city of Ayodhya with its cross roads and portals deserted and the sheds in front of shops (where merchandise was spread) closed, its people depressed in spirits, feeble and afflicted and its highways not very crowded, the king entered his palace wailing and thinking all the time of Śrī Rāma alone, (even) as the sun enters a cloud. (23-24) Bereft of Śrī Rāma, Sītā and Laksmana,

palace looked like a big pool rendered imperturbable due to its snakes having been carried away by Garuda. (25) The lamenting emperor then spoke ( to the porters ) in faltering, soft, pitiful and indistinct words, which were (also) not clearly intelligible (as follows):-(26) "Take me speedily to the apartments of Kausalya, the mother of Rāma; for nowhere else will my heart find solace." (27) The porters took the king, who was speaking as aforesaid, to the apartments of Kausalyā and there he was gently laid ( by them on a couch ), (28)

ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौष्टियाया निवेशनम् । अधिरुद्धापि शयनं बभूव छुलितं मनः ॥ २९॥ पुत्रद्वयिविद्दीनं च स्तुषया च विवर्जितम् । अपश्यद् भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम् ॥ ३०॥ तच दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम्य वीयवान् । उच्चैःस्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजद्दासि नौ ॥ ३१॥ सुिखता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥ ३२॥ अथ रात्र्यां प्रान्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः । अर्धरात्रे दशरथः कौष्ट्यामिद्मज्ञवीत् ॥ ३३॥ न त्या पश्यामि कौभ्ट्ये साधु मां पाणिना स्पृश्च । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥ ३४॥

तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् । उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप कुन्ल्रम् ॥ ३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥

The mind of the king, even though he had entered Kausalyā's apartments and had been laid on a couch, continued

to be restless. (29) The king found the palace, which was bereft of his two sons and destitute of his daughter-in-

law, devoid of charm as the sky without the moon (and the stars). (30) Looking at the palace and lifting up his arm, the powerful emperor cried in a loud voice:—"Oh Rāma, are you (really) deserting us both (your mother as well as myself) (31) Alas, those jewels among men alone who will survive the term of Rāma's exile and (are eventually able to) see him come back, clasping him to their bosom, will be (really) happy!" (32) Now when the night arrived,—the night

which was as it were the night of Dissolution for him,—King Daśaratha spoke at midnight to Kausalyā as follows:—(33) "Kausalyā, I am unable to see you. (Please) touch me with your hand well. Having followed Rāma, my sight has not yet returned." (34) Perceiving the aforesaid monarch on the couch,—who was thinking deeply all the time of Śrī Rāma alone and breathing hard with difficulty,—and sitting by his side, the queen (Kausalyā), who were a distressed look (about her), began to wail. (35)

Thus ends Canto Forty-two in the Ayodhyā-Kānḍa of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLIII

#### The Lament of Kausalyā

ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपितम् ॥ १ ॥ राघवे नरशार्द्वेले विषं मुक्त्वाहिजिह्यगा । विचरिष्यित कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी ॥ २ ॥ विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । त्रासिष्यित मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मिन ॥ ३ ॥ अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् मैक्षं ग्रहे वसेत् । कामकारो वरं दातुमि दासं ममात्मकम् ॥ ४ ॥ पातियत्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः । प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ नागराजगितवीरो महाबाहुर्धनुर्धरः । वनमाविशते नृनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ वने त्वद्यष्टुःखानां कैकेय्यनुमते त्वया । त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥ ७ ॥

Perceiving the king lying on the couch stricken with grief, Kausalyā, who was feeling distressed due to grief on account of separation from her son (Śrī Rāma), spoke to the said king (as follows):-(1) "Having discharged her poison on Rāma ( a scion of Raghu ), a tiger among men, indeed, Kaikeyi of crooked ways will surely wander about freely like a female serpent that has cast off its slough. (2) Having exiled Rāma and (toereby) achieved desired end, Karkeyī, whose stars are propitious and whose mind is at rest ( now ), will further cause fear to me (undisturbed) like a wicked serpent dwelling in one's own house. (3) Even if Rama were allowed to remain at his home in Ayodhya living on alms, it would be preferable (to me in comparison to his exile). (Nay), it would be better even to consign my son to her as a slave. (4) Having wantonly thrown Rama out of his position, Kaikeyī has acted in the same way as an oblation (intended for the gods ) may be consigned to ogres on a new or full moon by one who tends the sacred fire. (5) Accompanied by his wife and Laksmana and walking like a king of elephants, bow in hand, the mighty-armed hero have surely entered the forest ( by now). (6) In a forest what other fate (than the hardships of forest life) can befall the youths, who had never known suffering (before) and who

have been consigned by you to a forest life following the wishes of KaikeyI P (7)

विवासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः ॥ ८ ॥ फुलकाले रत्नहीनास्तरुणाः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सहभार्ये सह भात्रा पश्येयमिह राघवम् ॥ ९ ॥ अपीदानीं स कालः भविष्यति । यशस्विनी हृष्टजना सूच्छ्रितध्वजमालिनी ॥ १०॥ वीरौ कदायोध्या श्रत्वैवोपस्थितौ पुनरागतौ । भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥ ११॥ नरव्याघ्रावरण्यात् कदा प्रेक्ष पुरी बीरः प्रवेक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव ॥ १२॥ कदायोध्यां महाबाह: ममात्मजौ । लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशुन्तावरिंदमौ ॥ १३ ॥ राजमार्गे प्राणिसहस्राणि कदा ग्रुमकुण्डलौ । **उद**ग्रायुधनिस्त्रिशौ सश्रङ्गाविव पर्वतौ ॥ १४॥ द्रक्ष्यामि प्रविशन्तौ कदायोध्यां फलानि च । प्रदिशन्तः पुरीं हुष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् ॥ १५॥ कन्याद्विजातीनां समनसः कदा चामरप्रभः । अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन् ॥ १६॥ परिणतो बुद्धया वयसा कदा

"Exiled at a time when they should have (in the ordinary circumstances) enjoyed the fruits (amenities) of life, how shall the poor youths, who have been deprived of (all) precious things, drag their existence living on fruits and roots P (8) Will that happy time, marked with the end of my grief, ever come, when I shall (be able to) of Raghu) (a scion Rāma see accompanied by his wife and (younger) brother back in Ayodhya ? (9) When will Ayodhya regain her ( pristine ) glory, throb with joyous crowds and be adorned (once more) with rows of towering banners the moment it hears of the two heroic princes (Śrī Rāma and Laksmana ) being present P (10) When will the city wax jubilant (again) like an ocean on a full moon (night) to perceive the two princes, who are ( really ) tigers among men, come back from the forest P (11) When will the mighty-armed hero (Śrī Rāma) enter (again) the city of Ayodhya placing SItā at his head in the chariot, (even) as a bull would follow a cow P (12) When will thousands of men cover with parched grains of paddy on the public ( Rāma and sons road my two Laksmana), the subduers of their enemy, entering the city ? (13) When shall I ( be able to ) see the two princes, adorned with splendid ear-rings and armed with excellent bows and swords, Ayodhya like a pair of entering mountains crowned with peaks p (14) When will the three darlings merrily go round the city clockwise, receiving on the way flowers from the hands of virgins and fruits from those of Brahmans P (15) When will the pious Rāma, grown ripe in intellect and shining like a god in point of age (eternal youth), return fostering the world like a good (timely) shower ? (16)

निस्संशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया । पातुकामेषु वत्सेषु मातॄणां शातिताः स्तनाः ॥ १७ ॥ साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गौर्बलात् ॥ १८ ॥ निह तावद् गुणैर्जुध्टं सर्वशास्त्रविशारदम् । एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥ १९ ॥ न हि मे जीविते किंचित् सामर्थ्यमिह कल्प्यते । अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम् ॥ २० ॥ अयं हि मां दीपयसेऽद्य बिह्नस्तन् ज्ञशोकप्रभवो महाहितः । महीमिमां रिश्मिमरुत्तमप्रभो यथा निदावे भगवान् दिवाकरः ॥ २१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

"Undoubtedly in some past life, I believe, O valiant king, the teats of cows were cut off by me, meanminded as I was, while their calves stood waiting to suck them. (17) Fond of my child like a cow, O tiger among men, I have for this (very) reason been forcibly deprived of my child by Kaikeyl in the same way as a cow having a calf of tender age may be deprived of her calf by a lion. (18) Having only one son, I am surely unable to survive without that son, who

is endowed with all virtues and is well-versed in all the scriptures. (19) There is not the least capacity in me to sustain my life here so long as I fail to perceive my beloved son (Rāma) and Lakṣmaṇa, who is possessed of great strength. (20) This fire, born of grief occasioned by separation from my son, which is exceedingly harmful to me sure enough, is torturing me today in the same way as the glorious sun, possessed of greatest splendour, scorches this earth with its rays in summer." (21)

Thus ends Canto Forty-three in the Ayodhyā-Kānda of the glovious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.



# चतुश्रत्वारिंगः सर्गः

#### Canto XLIV

Establishing the greatness of Śri Rāma, Sumitrā, who is a pastmaster in eloquence, assuages Kausalyā's grief.

विल्पन्तीं तथा तां तु कौमल्यां प्रमदोत्तमाम् । इदं धर्मे स्थिता धर्म्ये सुमित्रा वाक्यमत्रवीत् ॥ १ ॥ तवार्ये सद्गुणेर्युक्तः स पुत्रः पुक्षोत्तमः । किं ते विल्पितेनैवं कृपणं रुदितेन वा ॥ २ ॥ यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्ता राज्यं महावलः । साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनम् ॥ ३ ॥ शिष्टैराचिति सम्यक् शश्चत् प्रेत्य फलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदानघः । दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ अरण्यवासे यद् दुःखं जानन्त्येव सुस्रोचिता । अनुगच्छिति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम् ॥ ६ ॥ कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयित प्रभुः । धर्मः सत्यव्यवपरः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥

Sumitrā, who was devoted to righteousness, addressed for her part the following words, which were in consonance with the spirit righteousness, to the celebrated Kausalya, the foremost of women, who had been wailing as aforesaid.-(1) "That son of yours, O noble lady, is adorned with excellent virtues and is the foremost among men. What purpose will be served by you'r wailing in this way or by weeping piteously P (2) Your noblest son, Rāma, who is possessed of great strength, O noble lady, and who, having renounced the throne, has proceeded to the forest, (thereby) proving his high-souled father to be perfectly truthful, is devoted to the path of virtue, which has been eternally and duly followed by the cultured and which brings its reward in the other world. ( As such ) he never deserves to be pitied. (3-4) The sinless Laksmana, who is full of compassion to all created beings, always renders the best form of service to Rāma. (Thus) there is gain (alone) to that high-souled prince. (5) The daughter of the ruler of the Videhas (too), who is worthy of (all) comfort, is following your pious-minded son, even though aware of the suffering attendant upon forest life. (6) What blessing has not been secured by your powerful son, who is all virtue and

is pledged to the vow of truthfulness, and the banner of whose flutters throughout the world P (7)

विज्ञाय शौचं माहातम्यमुत्तमम् । न गात्रमंश्चिमः सूर्यः संतापयित्रमहीत ॥ ८ ॥ रामस्य काननेभ्यो विनिस्सतः । राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सखोऽनिलः ॥ ९ ॥ कालेषु शिव: पितेवाभिपरिष्वजन् । घर्मध्नः संस्पृशञ्छीतश्चन्द्रमा ह्वादयिष्यति ॥ १०॥ रात्री **श**यानमनधं ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं इतं दृष्ट्रा तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ११॥ पुरुषव्याद्यः स्वबाहुबलमाश्रितः । असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते ॥ १२ ॥ शूर: स विनाशं यान्ति यस्येषपथमासाद्य शत्रवः । कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातमहीति ॥ १३॥ या श्रीः शौर्ये च रामस्य या च कल्याणसन्वता । निवृत्तारण्यवातः स्वं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥ १४॥

"Fully aware of the purity, which is ( so ) well known, as well as of the great magnanimity of Rama, the sun ought not to scorch his person by its rays. (8) A favourable and delightful breeze of moderate heat and cold, blowing from the woods at all times, will render service to Rama. (9) Gently stroking him (with 1ts rays) when he is reposing at night, and hugging him like a father, and driving away the heat ( of the day ), the cool moon will exhilarate the sinless Rāma. ( 10 ) Relying solely on the might of his arms, that heroic prince, a (veritable) tiger among men,-on whom, endowed with great strength, Viśwamitra Sage ( a Brahman who vied with Brahmā

in creating a world of his own ) bestowed celestial missiles on seeing the demon Subāhu ( son of Sambara, whose banner bore the device of a large fish ), the chief of demons, killed on the battle-field ( Rāma ),-will surely dwell undaunted in the forest as in his own palace. ( 11-12) How can the earth fail to obey the command of Rama, to whose shafts the enemies fall an easy prey ? (13) The splendour that invests Śrī Rāma, the valour that is natural to hım and the beneficent that resides in him lead one to believe that when the term of his exile in the forest has concluded he will speedily regain his throne. (14)

सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यन्नेरिनः प्रभोः प्रभः । श्रियाः श्रीश्च भवेदस्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमाक्षमा ॥ १५ ॥ कुशचीरधरं वीरं **ध**नुर्प्रहवरो बागखङ्गास्त्रभृत निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि शिरसा चरणावेतौ ह्या तमभिषिक्तं

दैवतं देवताना च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥ १६॥ पृथिन्या स इ वैदेह्या श्रिया च पुरुवर्षभः । क्षिप्रं तिस्रिभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते ॥ १७॥ दुःखर्जं विसुज्ञत्यश्र निष्कामन्तम्दीक्ष्य यम् । अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेगसमाहितः ॥ १८॥ गच्छन्तमपराजितम् । सीतेवानगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुर्लभम् ॥१९॥ स्वयम् । लक्ष्मणो वजिति हाये तस्य किं नाम दुर्लभम् ॥ २०॥ पुनरागतम् । जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते ॥ २१॥ वन्दमानमनिन्दिते । पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम् ॥ २२॥ महाश्रियम् । समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम् ॥ २३॥ मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यतेऽशिवम् । क्षिप्रं द्रक्ष्यिस पुत्रं त्वं ससीतं सहस्रक्ष्मणम् ॥ २४॥

"Indeed he is the illuminator of the sun ( which illumines the whole universe ), the fire ( revealer ) of fire,

the ruler of rulers, the foremost splendour, the splendour of (essence) of glory and the forbearance (the sustaining power) of forbearance. ( 15 ) Nay, he is the god (adored) of gods, the foremost being of beings. Indeed what handicaps there be for him in the forest or in Ayodhya, O queen P ( 16 ) Assuredly the aforesaid Rāma, a jewel among men. will soon be installed on the throne along with the following three, viz, Mother Earth ( a Consort of Lord Viṣṇu ), Sītā ( a princess of the Videha kingdom ) and Śrī ( the Goddess of Fortune, another Consort of Lord Visnu, whom Rama represents ). (17) Perceiving him departing (from Ayodhya ), all the people in Ayodhya shed tears of agony, smitten as they were with an upsurge of grief. (18) ( Nay ) Sita, who is a compeer of Laksmī, followed the invincible hero ( even ) as he departed ( for the forest ) clad in a garment of the sacred Kuśa grass. Indeed what can be difficult to obtain for him ? (19)

In fact, what can be hard to obtain for him at whose head indeed walks Laksmana himself, the foremost of bowmen, wielding a sword, arrows and (other) missiles P (20) O queen, I tell you the truth: you will ( be able to ) see Rāma come back ( to Ayodhya) on having concluded the term of his exile in the forest. ( Pray ) abandon grief and infatuation. (21) You will again see your son,-as one sees the rising moon, -saluting these feet ( of yours ) with his head bent low, O blessed and irreproachable lady ( 22) Seeing him ( returned to the palace ) and installed on the throne invested with extraordinary splendour you will soon (begin to ) shed tears of joy in profusion. (23) Let there be no grief nor sorrow ( with regard to Rāma ), O queen; (for) no ill luck is seen in Rāma. (Nay ) you will soon behold your son accompanied by Sītā and by Laksmana. (24)

समाश्वास्यो यतोऽनवे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्कवम् ॥ २५॥ त्वयाशेषो जनश्चायं नाहीं त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । निह रामात् परो लोके विद्यते सत्यथे स्थितः ॥ २६॥ ससुहृदं सुतम् । मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेथरेखेव वार्षिकी ॥ २७॥ अभिवादयमानं तं ह्या क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां मृहुपीनाभ्यां चरणौ पीडियब्यिति ॥ २८॥ पुत्रस्ते वरद: समुद्धदं सुतम् । मुदासैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम् ॥ २९॥ अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैर्वाक्योपचारे कुरालानवद्या । रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥ ३०॥ तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेवपल्याः । सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतोयः ॥ ३१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४॥

"Since all these people ( stricken with agony caused by separation from Rāma ) too deserve to be comforted by you, O sinless one, why do you harbour such grief in your heart at this moment, O godly lady P ( 25 ) You, O queen, whose son is Rāma ( a scion of Raghu ), ought not to grieve; for none is more devoted to the right path in the world than Rāma. ( 26 ) Seeing your aforesaid

son greeting you with his friends, you will at once begin to shed tears through joy in the same way as a mass of monsoon clouds would pour rain. (27) Returned soon to Ayodhya, your son, who is capable of bestowing boons, will press your feet with his tender and fleshy hands. (28) Seeing your valiant son saluting you with his friends after accosting you with reverence, you will bathe him in

tears shed through joy (even) as a mass of clouds would drench a mountain." (29) Having spoken to Śrī Rāma's celebrated mother as aforesaid, the charming and faultless Queen Sumitrā, who was a pastmaster in eloquence and was busy consoling her through

various modes of expression, became silent. (30) On hearing that speech of Sumitrā (Lakṣmaṇa's mother) the grief that had repercussions on the body of Queen Kausalyā, the mother of Śrī Rāma, quickly disappeared like an autumnal cloud containing meagre water. (31)

Thus ends Canto Forty-four in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



# पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLV

When the citizens that followed Śrī Rāma in his journey to the forest refuse to return even when requested by Śrī Rāma in many ways, unable as they were to bear separation from him, Śrī Rāma with Sitā and Lakṣmaṇa gets down from his chariot and begins to walk. The citizens try to deflect him from his course and persuade him to return, but in vain. At the close of the day they all reach the bank of the Tamasā.

महात्मानं सत्यपराक्रमम् । अनुजग्मः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १ ॥ अनुरक्ता रामं राजिन । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानगता रथम् ॥ २ ॥ निवर्तितेऽतीव बलात् सुहृद्धर्मेण महायशाः । बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः ॥ ३ ॥ अयोध्यानिलयानां. हि पुरुषाणां काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत् ॥ ४ ॥ याच्यमानः अवेक्षमाण: प्रिविन्निव । उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥ ५ ॥ सस्नेहं चक्षुषा प्रीतिर्बहुमानश्च-मय्ययोध्यानिवासिनाम् । मत्प्रियार्थे विशेषेण भरते सा विधीयताम् ॥ ६ ॥ कैकेय्यानन्दवर्धनः । करिष्यति यथावद् वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ७ ॥ कल्याणचारित्रः स शानवद्धो वयोबालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ युवराजः समीक्षितः । अपि चापि मया शिष्टैः कार्ये वो भर्तृशासनम् ॥ ९ ॥ राजगुणैर्युक्तो न संतप्येद् यथा चासौ वनवासं गते मिय । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ।। १० ।।

People devoted to the high-souled SrI Rāma of unfailing prowess followed him on his way to the forest for exile. (1) Even when the king was made to return much against his will, governed as he was by the code of conduct prescribed for friends and relations (accompanying a departing friend to some distance only), they would not return on any

account and continued to follow the chariot; for Śrī Rāma, who enjoyed great celebrity and was richly endowed with excellences, had become the favourite like the full moon of the people residing in Ayodhya. (2-3) Even though being implored by those (devoted) people (to return), the said Śrī Rāma (a scion of Kakutstha) pressed on to the forest only, (thereby)

proving his father to be true ( to his word ). (4) Fondly gazing on those people as though drinking them with his eyes, Śrī Rāma lovingly spoke to them ( as follows ) as though they were his own children:- (5) "The love and high esteem that has been bestowed upon me by you (the inhabitants of Ayodhya) may for my pleasure be bestowed in a special measure on Bharata. (6) For, Bharata, who enhances the delight of Kaikeyi and who is possessed of an excellent conduct will properly do things which are not only pleasing but conducive to your (best) interests too. (7)

Elderly in wisdom, though juvenile in age, tender though adorned with heroic qualities, he will prove to be a worthy master and will dispel your fears. (8) Endowed as he is with kingly virtues, he has been thought fit to be the Prince Regent. For this reason too the behest of your master must be carried out by you and also because you are enjoined by me. (9) Moreover, with intent to oblige me, the said emperor should be treated you in such a way that he may not suffer agony when I have gone into exile to the forest." (10)

दाशरथिर्धर्भमेवाश्रितो यथा यथा भवेत् । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन् ॥ ११॥ बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह । चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनम् ॥ १२॥ वयसौजसा । वयःप्रकम्पशिरसो दूरादृचुरिदं वचः ॥१३॥ द्विजास्त्रिविधं बुद्धा ज्ञानेन वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरङ्गमाः । निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ॥ १४॥ हि कर्णवन्ति भूतानि विशेषेण तुरंगमाः । यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५॥ वीरः शुभद्दव्रतः । उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराद् वनम् ॥ १६॥ विशुद्धात्मा एवमार्तप्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् । अवेक्ष्य सहसा रामो रथाद्वततार ह ॥ १७॥ ससीतः प्रद्भवामेव जगामाथ सहलक्ष्मणः । संनिकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥ १८॥ रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तः रथेन सः ॥ १९॥ द्विजातीन पदातींस्तान् गच्छन्तमेव तं ह्या रामं सम्भ्रान्तमानसाः । ऊच्चः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २०॥

The more did Śrī Rāma ( son of Dasaratha) hold fast to righteousness ( in the form of obedience to his father's wishes) the more did the people desire him to be their ruler. (11) Śrī Rāma with Laksmana (son of Sumitrā) drew as it were by their virtues the residents of Ayodhya, -who were afflicted covered with tears,-as though bound with cords. (12) (Of them) such Brahmans as were senior in three ways, viz, in point of wisdom, age and power acquired through asceticism, and whose heads were shaking under the weight of senility, spoke from a distance as follows (unable as they were to keep pace with the chariot of Sri Rāma ):-(13) "Return, O swift steeds of

excellent breed drawing the chariot conveying Śrī Rāma, and be friendly to your master (since by taking SrI Rāma against our wishes you will be doing a disservice to him ); you ought not to proceed further. (14) Indeed (all) created beings which are endowed with ears, more so horses, stand apprised of our entreaty. Therefore return. (15) The said master of yours is exceedingly pure-minded, heroic and a man of virtuous and firm resolve. As such he justly deserves to be conveyed by you nearer the city and not to be carried away from the city to the forest." ( 16 ) Perceiving those aged Brahmans uttering such plaintive words. Śri Rāma precipitately got down from the chariot: so the tradition goes. (17) Taking close strides (in order to enable the aged Brahmans to overtake him), Sri Rāma now proceeded on foot with Sitā and with Lakṣmaṇa in the direction of the forest, which constituted his final destination (without stopping or receding to meet and console the Brahmans since that would amount to a breach of the yow undertaken

by him to depart for the forest). (18) For, the said Śrī Rāma, who was affectionate by disposition and had compassion in his eyes, could not send back those Brahmans walking on foot while continuing to be in the chariot himsey. (19) Perplexed in mind, nay, sore distressed to see the celebrated Śrī Rāma still pressing on, the Brahmans spoke to him as follows:—(20)

ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्यमी ब्राह्मण्यं क्रत्स्नमेतत त्वां वाजपेयसम्त्थानिच्छत्राण्येतानि नः । पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेवानिव जलात्यये ॥ २२ ॥ पश्य ते । एभिरछायां करिष्यामः स्वैद्युत्रैर्वाजपेयकैः ॥ २३ ॥ र श्मिसंतापितस्य अनवाप्तातपत्रस्य बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४॥ हि नः सततं धनम् । वत्स्यन्त्यपि गृहेप्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥ २५॥ हृद्येष्यव तिष्ठन्ते ये नः वेदा परं पनर्न कार्यस्त्वद्गतौ मतिः । त्विय धर्मव्यपेक्षे तु किं स्याद् धर्मपये स्थितम् ॥ २६॥ निश्चय: सुकृता

"The whole of this Brahman community is following you, devoted (as you are) to the Brahmans, (Nay) borne on the shoulders of the Brahmans ( through the medium of the two pieces of wood used for kindling the fire by attrition and the vessel intended for holding it ), these sacred fires too are following them. (21) ( Pray ) look at these canopies\* obtained by us during the performance of a Vajapeya sacrifice and following at your heels like ( white ) clouds appearing in autumn (marking the end of the monsoon). (22) With canopies of ours, during a Vājapeya sacrifice, we shall give shade to you, who have got no canopy and (as such) are being scorched with rays (of the sun). (23) Indeed that mind of ours, which was

(here to fore) ergaged in pursuing the study of Vedic texts has (now) been made to follow the course of exile to the forest for your sake, O darling! (24) The Vedas, which constitute our supreme riches, stand preserved in our hearts ( memory ); and protected by their character. our consorts too (continue to ) stay in our homes alone. (We need not therefore be deterred by any anxiety on their score ). (25) No decision need be taken by us (on the matter) afresh, (since) our mind is fully determined to follow you ( to the forest ). Yet ( we should like to tell you that ) in the event of your turning indifferent to piety (in the form of listening to the advice of Brahmans ), what being will remain devoted to the path of virtue P (26)

नो हंस गुक्र शिरो भिर्नि भृताचार महीपतनपां मुळे: ॥ २७॥ याचितो निवर्तस्व द्विजानां य इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्तां तव वत्स निवर्तने ॥ २८॥ बहुनां वितता यज्ञा जंगमाजंगमानि च । याचमानेषु तेपु त्वं भक्ति भक्तेषु दर्शय ॥ २९॥ भक्तिमन्तीह भुतानि अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूळैरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ ३०॥ वृक्षेकस्थाननिश्चिताः । पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकस्पिनम् ॥ ३१॥ निश्चेष्टाहा**र**संचारा द्विजातीनां निवर्तनें । दहशे तमसा तत्र वारयन्तीव राववम् ॥ ३२॥ विक्रोशतां तेपां

<sup>।</sup> It is laid down in the Vedas that he who performs a Vājapeya sacrifice must be supplied with a white canopy— হবेतच्छत्री भवति ।

ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद् विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्यं शीष्रम् । पीतोदकांस्तोयपरिप्छताङ्गानचारयद् वै तमसाविदूरे ॥ ३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥

"Solicited by us with our heads bent low,-heads which are covered with hair white as the down of swans and are soiled with dust as a result of their falling on the ground (in the course of our prostration to you, whom we know to be none other than Lord Visnu ),- ( pray ) turn back, O prince resolute of conduct ! (27) Sacrifices have been started by many of those Brahmans that have come here ( to you ). Their conclusion, O darling, depends on your return. (28) Nay, (all) created beings-boih inanimate and animate-here are full of devotion to you. ( Pray ) show your affection to such devotees, who are imploring you to return (by acceding to their request ). ( 29 ) Tall trees, whose power of locomotion stands completely hampered by their roots ( penetrating deep into the earth ) and

which are (therefore) unable to follow you, are crying as it were through the creaking sound produced by the force of wind (and thus asking you to return). (30) Birds too, which sit motioniess and are unable to go out in search of food and which remain fixed to one spot on (the boughs of) trees, solicit you to return, compassionate as you are to all created beings." (31) While the aforesaid Brahmans were crying thus with a view to persuading Sri Rāma to return, the river Tamasā came to view as though retarding the progress of Śrī Rāma ( a scion of Raghu ). ( 32 ) Releasing the horses, fatigued as they were, from the chariot and quickly making them roll afterwards, Sumantra too allowed them to graze not very far from (the bank of) the Tamasā once they had drunk water and had their body washed in the river. (33)

Thus ends Canto Forty-five in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

## षट्चत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLVI

Having reached the bank of the Tamasā and thinking of the plight of the people of Ayodhya, Śrī Rāma lays himself down on a bed of leaves bewailing the lot of his parents and feeling reassured by the thought of Bharata's noble qualities; while Laksmana opens his dialogue with Sumantra on the divine excellences of Śrī Rāma. Waking up in the meantime, Śrī Rāma urges the charioteer-minister to drive the chariot in such a way as to put the citizens that had accompanied them off the scent and lead them to think that the chariot had turned back towards Ayodhya instead of proceeding towards the forest. He then mounts the chariot along with Sitā and Laksmana and presses on to the forest.

निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम् । वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कि ग्ठितुमईसि ॥ २ ॥ रुदन्तीव समन्ततः । यथानिलयमायद्भिर्निलीनानि मगद्विजै: ॥ ३ ॥ शून्यान्यरण्यानि पश्य राजधानी पितर्मम । सस्त्रीपंसा गतानसाञ्शोचिष्यति न संशयः ॥ ४ ॥ नगरी राजानं बहिभिर्गुणैः । त्वां च मां च नरव्यात्र राजुब्नभरतौ तथा ।। ५ ॥ मनजा अन्रक्ता मातरं च यशस्त्रिनीम् । अपि नान्धौ भवेतां नौ रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः ॥ ६ ॥ पितरं धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । धर्मार्थकामसहितैर्वाक्येराश्वासिष्यित भरत: पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभूज ॥ ८॥ पुनः संचिन्त्याहं भरतस्यान्शंसत्वं कृतम् । अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता ॥ ९ ॥ नरव्याघ मामनुत्रजता वत्स्याम्यद्य निज्ञामिमाम । एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ १०॥ अद्धिरेव हि सौमित्रे

Then, taking his stand on the delightful bank of the Tamasa and gazing on Sītā, Śrī Rāma ( a scion of Raghu) spoke to the son of Sumitrā, as follows:-(1) "Today, O Laksmana, is the (very) first night of our exile in the forest. And since it is to the forest that we have been sent away. anxious (for ought not to feel those that have been left behind ); may all be well with you ! (2) Look here: sought for shelter by beasts and birds retiring to their respective abode, the desolate woods are crying as it were on all sides. (3) The city of Ayodhya, the capital of my father (King Dasaratha), with its men and women will for its part lament today for us (three), that have departed ( for the forest ): there is no doubt about it. (4) For, the people (of Ayodhya) are devoted to the king no less than to you and myself, as also to Bharata and Satrughna, for our manifold virtues, O tiger among men! (5) I bewail (the lot of) my father as well as my illustrious mother ( Kausalyā ). I fear lest those parents of ours, who must be incessantly weeping, should be deprived of their eyesight. (6) I am sure that the pious-minded Bharata will console my father and mother by means of words assuring them of religious merit, material welfare and sense-gratification. (7) Reflecting again and again on the tender-heartedness of Bharata, O mighty-armed prince, I do not lament for my father and mother. (8) By following me ( to the forest ), O tiger among men, a ( great ) purpose ( of mine ) has been served by you; for ( otherwise ) aid would have to be sought for by me for looking after SItā ( a princess of the Videha kingdom ). (9) I shall certainly live on water alone tonight, O son of Sumitra! Although there are various kinds of wild fruits and roots, this alone pleases me." (10)

राघवः । अप्रमत्तरत्वमञ्बेषु भव सौम्येत्युवाच ह ॥ ११ ॥ एवमक्त्वा त सौमित्रिं समन्त्रमपि मुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान् कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १२ ॥ शिवां संध्यां दृष्ट्रा रात्रिमुपागताम् । रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह ॥ १३॥ वीक्ष्य वृक्षदछैर्वताम् । रामः सौमित्रिणा सार्घे सभार्यः संविवेश ह ॥ १४॥ तां शय्यां तमसातीरे सम्प्रेक्ष्य छक्ष्मणः । कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान् ॥ १५॥ सभार्ये सम्प्रमुखं त श्रान्तं सौमित्रेरुदितो रविः । सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान् ॥ १६॥ जाप्रतोरेव तां रात्रिं गोकलाकलतीरायास्तमसाया विदूरतः । अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १७॥ उस्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् ॥ १८॥

Having told Laksmana ( son of Sumitrā) as above, Śrī Rāma (a scion of Raghu ), so the tradition goes, spoke to Sumantra too as follows:-"Attend you to the horses ( now ), O good sir !" ( 11 ) Fastening the horses tightly, the sun having completely set, and supplying them with abundant grass, the said Sumantra returned ( to the presence of Śrī Rāma ). (12) Having worshipped ( the goddess presiding over ) the benign evening twilight (according to his grade in society) and seeing the night fallen, the charioteer along with Laksmana (son Sumitrā ) prepared a ground for Śrī Rāma to sleep on ( by brushing aside gravel and particles of dust etc. ) as well as a bed ( of leaves). (13) Perceiving the aforesaid bed overspread (by Sumantra) with ( fresh ) leaves of trees on the bank of the Tamasā with the help of Laksmana (son of Sumitrā ) Śrī Rāma with his

consort lay down on it: so they say. ( 14 ) Observing Śrī Rāma buried in deep sleep with his spouse, fatigued as he was. Laksmana for his began to recount the various virtues of Śrī Rāma before the charioteer. (15) The sun rose past Laksmana (son of Sumitrā ) even as he was recounting to the charioteer on the bank of the Tamasā the excellences of Śrī Rāma, both ( Laksmana and Sumantra ) keeping awake ( the whole of ) that night. (16) At a respectable distance from the Tamasa, whose bank was crowded with herds of cows, Srī Rāma spent that night with the citizens on the aforesaid stretch of land. ( 17 ) Getting up (from the bed ) and seeing ( lying people at distance ). Śrī Rāma, who was possessed of extraordinary splendour, spoke (as follows) to his (younger half-) brother, Laksmana, who was endowed with auspicious bodily marks:-( 18)

अस्मद्वयपेक्षान् सौिमने निर्व्यपेक्षान् ग्रहेष्वपि । वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम् ॥ १९॥ यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यसमित्रवर्तने । अपि प्राणान् न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम् ॥ २०॥ यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम् ॥ २१॥ अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः ॥ २२॥ पौरा ह्यात्मकृताद् दुःखाद् विप्रमोच्या नृपात्मजैः । न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २३॥ अत्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद् धर्ममिव स्थितम् । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ २४॥

"Behold, O Laksmana, the citizens, full of great longing for us absolutely unmindful of their homes as also of their near and dear ones, lying close to the roots of trees till this (late ) hour, O son of Sumitra! ( 19 ) From the way in which these citizens are taking pains to take us back (to Ayodhya ) it seems they will even lay down their lives but would in no case give up their resolve. (20) Therefore, while they fast asleep let us meantime quickly mount the chariot and take a route which has no fear ( of molestation ) from any quarter, so that citizens of Ayodhya ( the ancient capital

of Ikswaku), who are (so keenly) devoted to me, may not henceforth ( have to ) repose leaning against roots of trees as (21-22) The residents of a city (ruled over by a king ) should indeed be completely and finally rid by the sons of their rulers of suffering brought about by (the citizens) themselves. The citizens should on no account be burdened with affliction caused by the princes themselves as in our case." ( 23 ) Laksmana replied as follows to Śrī Rāma, who was firm as virtue incarnate:-"What you say appeals to me, O wise brother; (pray) ascend the chariot quickly." (24)

अथ रामोऽत्रवीत् सूतं शीवं संयुज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीव्रमितः प्रभो ॥ २५॥ सूत्तस्ताः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्ह्योत्तमैः । योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत् ॥ २६॥ अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रिथना वर । त्वरयाऽऽरोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७॥ तं स्यन्दनमिष्ठाय राषवः सपरिच्छदः । शीव्रगामाकुलावर्तो तमसामतरन्तदीम् ॥ २८॥ स संतीर्य महाबाहुः श्रीमाञ्ज्ञिवमकण्टकम् । प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदिशिनाम् ॥ २९॥ मोहनार्थे तु पौराणां सूतं रामोऽत्रवीद् वचः । उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सार्थे ॥ ३०॥ मुद्दर्ते त्विरतं गत्वा निवर्तय रथं पुनः । यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१॥

Śrī Rāma then said to the charioteer, "Please get the chariot ready soon. On it I shall proceed to the forest. Depart from this place at once, my lord!" ( 25 ) Having got the chariot ready with those excellent horses yoked with great expedition, the charioteer for his part thereupon submitted (as follows ) with joined palms to Śrī Rāma.-(26) "Here is your chariot ready, O mighty-armed prince! ( Pray ) ascend it quickly with Sītā and with Laksmana, O jewel among car-warriors; may prosperity attend you!" (27) Mounting the aforesaid chariot with ( all ) necessaries for travelling ( viz, his bow, armour, quiver, spade, basket and so on ), Śrī Rāma

( a scion of Raghu ) speedily crossed ( thereby ) the swift-going Tamasa thickly set with eddies. (28) Having duly crossed the stream, the glorious Śri Rāma ( who was possessed of mighty arms ) reached a smooth road, free from obstacles and safe even for those who are apprehensive of danger. ( 29 ) With a view to putting the citizens off the scent, Sri Rama for his part spoke to the charioteer as follows .- "Mounting the ( alone ), O charioteer, proceed you northward and, going apace awhile, bring the chariot back again, Remaining careful, drive the chariot in such a way that the citizens may not ( be able to ) locate me." (30-31)

रामस्य तु वचः, श्रुत्वा तथा चक्रे स सारिथः । प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत् ॥ ३२ ॥
तौ सम्प्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ ।
प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान् स सारिथर्येन पथा तपोवनम् ॥ ३३ ॥
ततः समास्थाय रथं महारथः ससारिथर्दाशरिथर्वनं ययौ ।
उदङ्गुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गस्यनिमित्तदर्शनात् ॥ ३४ ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकावयेऽयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

Hearing the command of Śrī Rāma, the said charioteer for his part did as he was told and, returning ( by a different route ) reported to Śrī Rāma the arrival of the chariot. (32) Then Śrī Rāma and Lakṣmaṇa (the promoters of the race of Raghu ) for their part along with Sītā comfortably took their seats in the chariot, which was duly kept ready (by the charioteer for their use). The said charioteer thereupon

urged the horses along the route by which they could reach a forest suited to the practice of austerities. (33) Having duly occupied the chariot, Śrī Rāma (son of Daśaratha), who was a great car-warrior, thereupon proceeded to the forest along with the charioteer. At the outset, (however) the charioteer placed the chariot facing the north; for he saw omens auspicious for journey (in that quarter). (34)

Thus ends Canto Forty-six in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

### सप्तचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLVII

The citizens that had followed Śri Rāma in his journey to the forest wake to find Śri Rāma and his party gone and begin to reproach themselves. Overcome with grief they hunt up the tracks of his chariot; but unable to find them, they helplessly return to Ayodhya in utter despondency.

प्रभातायां तु शर्वयां पौरास्ते राववं विना । शोकोपहतिनश्चेष्टा वभूवर्हतचेतसः ॥ १ ॥ शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमिप रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥ २ ॥ ते विवादार्तवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ३ ॥

The night having ended in dawn, the aforesaid citizens, who were stunned with grief, became unconscious (as it were). (1) Made miserable by tears born of grief and full of agony, they could not catch even a glimpse of Śrī Rāma, though

casting their eyes all round. (2) Their faces withered through despondency, deprived as they were of Śrī Rāma (who was full of wisdom), and (therefore) non-plusted, the citizers, even though they were wise, uttered plaintive words (as follows):-(3)

धिगस्तु खल्ज निद्रां तां ययापहतचेतसः । नाद्य पश्यामहे रामं पृथ्र्रस्कं महाभुजम् ॥ ४ ॥ कथं रामो महाबाहुः स तथावितथिक्रियः । भक्तं जनमित्यज्य प्रवासं तापसो गतः ॥ ५ ॥ यो नः सदा पालयित पिता पुत्रानित्रोरसान् । कथं रघूणां स श्रेष्ठस्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ ६ ॥ इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम् ॥ ७ ॥ सित्तं ग्रुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च । तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथवा वयम् ॥ ८ ॥ किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । नीतः स राववोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम् ॥ ९ ॥ सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबालवयोऽधिका ॥ १० ॥ निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम् ॥ ११ ॥

"Woe indeed be to that slumber, rendered unconscious by which we could not perceive today \$11 Rāma, who is distinguished by a broad chest and mighty arms! (4) How did that mighty-armed \$11 Rāma, whose actions, as is well known, are never ineffectual, leave for other lands in the garb of an ascetic, abandoning (us) his devoted subjects ? (5) How did that jewel among the Raghus, who ever protected us as a father does his own children, proceed to the forest abandoning us ? (6) Let us meet our end at this very

place (by fasting) or definitely set out on the grand journey (to the north with a resolve to die). For what purpose can life be good for us, deprived as we are of Sil Rāma P (7) Or there are any number of big logs of dry wood (here). Lighting a funeral pile, let us all enter the fire (simultaneously) (8) Shall we break the news (when asked by those left behind in Ayodhya) that Sil Rāma (a scion of Raghu) of mighty arms, who is free from jealousy and speaks kindly (to all), has been conveyed to the forest by us P How can such words be uttered by

us p (9) Seeing us (back) without Śrī Rāma, that city (of Ayodhya) will surely assume a wretched and cheerless aspect with its womenfolk,

children and elderly people. (10) How shall we, who went out with that high-souled hero for good, can behold that city again without him P'' (11)

इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः । विल्पन्ति स्म दुःखार्तो हृतवत्सा इवाग्र्यगाः ॥ १२ ॥ ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित् ततः क्षणम् । मार्गनाशादः विषादेन महता समभिप्छताः ॥ १३॥ मनस्वनः । किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥ १४॥ रथमार्गानसारेण न्यवर्तन्त मार्गेण क्लान्तचेतसः । अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसजनाम् ॥ १५॥ यथागते ने व तदा क्षयन्याकुलमानसाः । आवर्तयन्त तेऽश्रृणि नयनैः शोकपीडितैः ॥ १६॥ नगरीं च आलोक्य गरुडेनेव हृदादुद्धृतपन्नगा ॥ १७॥ नगरी रहिता नातिशोभते । आपगा रामेण एषा तोयहीनमिवार्णवम् । अपस्यन् निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८॥ चन्द्रहीनमिवाकाशं महाधनानि दुःखेन ते तानि वेश्मानि दःखोपहता विशन्तः । नैव परं निरीक्षमाणाः प्रविनष्टर्घाः ॥ १९॥ स्वजनं वा प्रजग्मः

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥

Holding up their arms, the abovementioned men, who were stricken with agony like cows of excellent breed bereft of their calf, lamented various ways as above. (12) Then proceeding to some distance along the tracks (left by SrI Rāma's chariot) for some moments, they were overwhelmed with great despondency, the tracks having disappeared immediately afterwards ( due to the charlot having returned by another rout ). ( 13 ) The high-minded citizens (eventually) returned (to Ayodhya) along the tracks left by the chariot (while leaving Ayodhya ), saying "How is it (that the tracks have disappeared so soon ) ? What shall we do ? We are doomed by Providence." (14) Depressed in spirits they all then returned, by the same route along which they had come, to the city of Ayodhya, where all good people were feeling distressed. (15) Nay, seeing the city ( which presented a sorry spectacle ), they shed tears in profusion through their eyes tormented with grief, their mind distracted through cheerlessness. (16) Bereft of Śrī Rāma, the aforesaid city (of Ayodhya) did not look any more charming than a river whose snakes have been uprooted from its by Garuda. (17) Those bewildered men beheld the city joyless like the firmament bereft of the moon and an ocean without water. (18) Entering their dwellings full of abundant riches with difficulty, the citizens could not distinguish between their own people and others, though casting their eyes all round, stricken as they were with sorrow, their lov having altogether disappeared for good. (19)

Thus ends Canto Forty-seven in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.



## अष्टचत्वारिंशः सर्गः

#### Canto XLVIII

Told of Śri Rāma's departure for the forest by the citizens who had gone out with Śri Rāma and returned, unable as they were to find out the tracks of his chariot, their wives reproach Kaikeyi and break into lamentation.

तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । बाष्पविष्छतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया ।। १ ॥ अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् । उद्गतानीव सत्त्वानि बभू बुरमनस्विनाम् ॥ २ ॥ स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः । अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ न चाह्यध्यन् न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः ॥ ४ ॥ नष्टं हृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमम् । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत् ॥ ५ ॥ गृहे गृहे स्दत्यश्च भर्तारं गृहमागतम् । व्यगह्यन्त दुःखार्ता वाग्मिस्तोत्त्रैरिव द्विपान् ॥ ६ ॥

The life of those citizens who had returned dejected and dispirited in this way (even) after meeting Śrī Rāma, and felt sore afflicted -full of grief as they were and seized with a longing to give up the ghost, their eyes overflowing with tears, -became extinct as it were. (1-2) Reaching each his own abode and surrounded by their sons and wife, all shed tears, their face being covered with them. (3) People neither made merry nor did they rejoice. Merchants did not spread their merchandise nor did the salable goods (spread by them ) look charming. Nor (again) did the householders cook their food (at their home). (4) The people of Ayodhya did not rejoice to recover their lost property or to receive a large (additional) fortune. Nor did a mother rejoice to meether first-born male issue. (5) Stricken with sorrow (not to find Śrī Rāma back in Ayodhya ) and shedding tears. women every house reproached (in the following words) their husband returned home (without Śrī Rāma) even as the drivers of elephants would prick them with goads:-(6)

किं नु तेषां गृहैः कार्ये किं दारैः किं घनेन वा । पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति रायवम् ॥ ७ ॥ एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया। योऽनुगच्छति काकुतस्थं रामं परिचरन् वने ॥ ८॥ सरांसि च । येषु यास्यति काकुतस्थो विगाह्य सल्लिलं शुचि ॥ ९ ॥ आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः ॥ १०॥ शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो शैलं वा यं रामोऽनुगमिष्यति । प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यत्यनर्चितुम् ॥ ११॥ काननं वापि बहमञ्जरिधारिणः । राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥ १२॥ विचित्रकुसुमापीडा मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशाद् गिरयो राममागतम् ॥ १३॥ अकाले चापि विमलानि महीधराः । विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश्च निर्झरान् ॥ १४ ॥ तोयानि प्रस्नविष्यन्ति रमयिष्यन्ति राधवम् । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥ १५॥ पादपाः

"What purpose of theirs who do not behold Sri Rāma will be served by their dwellings, wife or even riches or even sons or even pleasures P (7) The only virtuous man in this world is Laksmana, who with Sitā has followed Śrī Rāma (a scion of Kakutatha), rendering service to him in the forest. (8) Fortunate too

are those rivers, lotus-ponds and lakes, bathing in whose sacred waters Sri Rāma (a scion of Kakutstha) will proceed (further)! (9) Forests with delightful rows of trees, as well as rivers, tracts of land abounding in water and mountains with beautiful peaks will adorn (the presence of) Śri Rāma. (10) The forest or mountain which Śri Rāma will visit will not fail to honour him like a beloved guest arrived near. (11) Trees crowned with flowers of various kinds and bearing numerous bunches of flowers and

adorned with black bees will appear hefore Śrī Rāma (a scion of Raghu). (12) Out of regard mountains will display before Śrī Rāma as he visits them excellent blossoms and fruits too even out of season. (13) Bringing to light picturesque cascades of various mountains kinds. will release crystal waters. (14) Trees standing on mountain-tops will afford delight to Śrī Rāma. (And) there is no (cause for ) fear where Sri Rāma is, nor is there any (occasion for) humiliation. (15)

स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । पुरा भवित नोऽदूरादनुगच्छाम राघवम् ॥ १६ ॥ पादच्छाया सुखं भर्तुस्ताहशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गितः स परायणम् ॥ १७ ॥ वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् । इति पौरिश्चियो भत् न् दुःखार्ताम्तत्तदब्रुवन् ॥ १८ ॥ युष्माकं राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १९ ॥ को न्वनेनाप्रतीतेन सोक्कण्ठितजनेन च । सम्प्रीयेतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥ २० ॥ कैकेय्या यदि चेद् राज्यं स्यादधर्म्यमनाथवत् । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः ॥ २१ ॥ यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात् । कं सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुल्पांसनी ॥ २२ ॥ कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरिप शपामहे ॥ २३ ॥

"That heroic and mighty-armed son of Dasaratha will surely come to our view not far from this place. Let us (once more) follow Śrī Rāma (a scion of Raghu ). (16) The shelter of the feet of such a high-souled master (as Śrī Rāma is ) is our (only ) joy; in fact he is the protector of us (all); he is our goal, he is our supreme asylum. (17) We shall attend on Sītā, while you shall serve Śrī Rāma (a scion of Raghu)." In so many words did the citizens' wives, stricken with agony, address their husbands. (18) "Śrī Rāma (a scion of Raghu)," (they continued,) "will satisfy your needs and safeguard your interests in the forest, while SItā will do the same thing with regard to us womenfolk. (19) Who can possibly remain highly pleased with residence in this criy, which is not

commendable (in any way),-much less agreeable to the mind, the people here being full of longing (for the return of Śri Rama ),-and by which the mind gets unsettled P (20) If there comes to be the rule of Kaikeyī, which will not be in consonance with righteousness and which will be as good as without a protector, surely no use will be left for our life, much less for our sons and riches. (21) Whom else would that Kaikeyī,-who has brought disgrace to her family and by whom her (step-) son and husband too have been forsaken for the sake of powernot abandon P (22) We swear by our sons that so long as we breathe we can under no circumstances live in the kingdom of Kaikeyi, till she is alive, even though we may be supported by her. (23)

या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधर्म्यो दुष्टचारिणीम् ॥ २४ ॥ उपदुतिमिदं अर्वमनालम्भमनायकम् । कैकेच्यास्तु कृते सर्वे विनाद्यसुपयास्यति ॥ २५ ॥

रामे जीविष्यति महीपतिः । मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम् ॥ २६॥ पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः ते विषं मुदुः खिताः । राधवं वानुगच्छभ्वमश्रुतिं वापि गच्छत ॥ २७॥ सभार्यः सहलक्ष्मणः । भरते संनिबद्धाः स्मः सौनिके पश्चो यथा ॥ २८॥ मिथ्याप्रवाजितो राम: पूर्णचन्द्राननः गृढजतुररिंदमः । आजानुबाहः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९॥ श्यामो महाबलः । सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत् प्रियदर्शनः ॥३०॥ पूर्वाभिभाषी मध्रः सत्यवादी पुरुषशादिलो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः ॥ ३१॥

"Who can live happily on having obtained (as one's sovereign) that impious woman of wicked conduct who has sent into exile Prince Rāma ( son of Daśaratha, a ruler of rulers ), merciless as she is P (24) The whole of this kingdom is (soon) going to be deprived of its ruler; it will no longer have any sacrificial performances and will be visited by calamities. Nay, thanks to Kaikeyi, everything will meet with ruination. (25) For, Śrī Rāma having gone into exile, the emperor will not survive and when Dasaratha is dead destruction will be the fate of the distinguished kingdom which has run an uninterrupted course (ever since the time of Ikswaku). (26) Therefore drink poison mixing it with water, sore distressed as you are, ( the stock of ) your merit having been exhausted, or follow Srī Rāma (a scion of Raghu) to the forest or leave for some land where (even) the name of Kaikeyi may not reach your ears. (27) Śrī Rāma along with his consort (Sītā ) and with Laksmana ( his younger brother ) has been deceitfully sent into exile and we have been tied firm to the apron-strings of Bharata in the same way as animals are bound tightly together (for being slaughtered ) in a shambles. (28) That lotus-eyed great car-warrior, Śrī Rāma, elder brother of Laksmana,-a tiger among men and a subduer of foes,-who is dark-brown of complexion and has a countenance resembling the full moon. ( nay ) whose collar-bone is invisible ( because of its being covered with flesh ), whose arms extend up to the knees, who takes the initiative in speaking, is sweet of expression, truthful of speech and possessed of extraordinary might, address to all is easy of and is delightful of aspect as the moon. and whose gait resembles that of an elephant in rut, will surely adorn the woods while roaming ( through them )." (29-31)

नागरस्त्रियः । चुकुशुर्दुःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥ ३२ ॥ **बिलपन्त्यस्त** तास्तथा नगरे राघवम् । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३॥ विलपन्तीनां इत्येवं स्त्रीणां वेश्मस् प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिप्तेव 'तदा सा नगरी बभौ ॥ ३४॥ नष्टज्वलनसंतापा निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीव्रष्टतारमिवाम्बरम् ॥ ३५॥ उपशान्तवणिक्पण्या नष्टहर्षा सते भ्रातरि रामनिमित्तमात्ररा यथा वा विवासिते। सुतैहिं तासामधिकोऽपि सोऽभवत् ॥ ३६॥ दीना रुरुदुर्विचेतसः

> प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विभ्रष्टहर्षा पिहितापणोदया । तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा ॥ ३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

Lamenting thus in the city (of Ayodhya), the aforesaid wives of citizens, for their part, cried as one

would do at the approach of some danger foreboding death, tormented as they were with agony. (32) The sun

sank below the horizon past these who had been mourning as aforesaid in their homes for SrI Rāma (a scion of Raghu ), and the night fell. (33) The city (of Ayodhya), in which the kindling of fires ( even for the purposes of Agnihotra) had ceased and the chanting of the Vedas and the narration stories ( relating to the of sacred Purānas) died out, looked as though coated with darkness at that time. (34) The city of Ayodhya,-in which the business of the trading class had been brought to a standstill and whose joy had gone, nay, which had ( now ) become supportless, looked dark as the sky in which the stars had

disappeared. (35) Giving expression to their grief in various ways on that occasion, the women (of Ayodhya), who were sick of mind on account of Śrī Rāma, as one would feel on one's (own) son or brother having been sent into exile, cried miserably and fell unconscious, for Śrī Rāma was dearer to them than their very sons. (36) The celebrated city of Ayodhya,-in which (all) singing, rejoicing, dancing and instrumental music had been completely set at rest, whose delight had fled for ever and the ( steady ) rise of whose trade had been hamperedlooked at that time like an ocean whose waters had dried up. (37)

Thus ends Canto Forty-eight in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

## एकोनपञ्चाशः सर्गः

#### Canto XLIX

Having covered a long distance in the meantime Sri Rāma finishes his morning bath and devotions and, having crossed the Vedasruti, Gomati and Syandikā rivers, presses forward talking with Sumantra.

रात्रिहोषेण रामोऽपि तेनैव महदन्तरम् । जगाम पुरुषव्यात्रः पितुराज्ञामनुस्मरन् ॥ १ ॥ तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद् रजनी शिवा । उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहृत ॥ २ ॥ ग्रामान् विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च । पश्यन्नतिययौ शीव्रं शनैरिव हयोत्तमैः ॥ ३ ॥ ग्रामसंवासवासिनाम् । राजानं धिग् दशरथं कामस्य वशमास्थितम् ॥ ४॥ वाची मनुष्याणां शृष्वन् पापानुबन्धिनी । तीक्ष्णा सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते ॥ ५ ॥ नृशंसाद्य पापा पुत्रमीहशं धार्मिकम् । वनवासे महाप्राशं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम् ॥ ६ ॥ राज्ञ: प्रवासयति महाभागा सीता जनकनन्दिनी । सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति ॥ ७ ॥ राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति । प्रजानामनघं रामं परित्यक्तमिहेच्छति ॥ ८॥

Revolving (in his mind) the command of his father, Sri Rāma too, a tiger among men, covered a long distance in the course of the remaining (hours of the) night itself. (1) Even as he drove along with the same alacrity the delightful night passed. Having

worshipped the blissful (morning) twilight, he passed beyond a number of territories. (2) Seeing villages whose outskirts had been carefully tilled, and woodlands laden with blossoms, and led by excellent horses, he proceeded apace as though slowly (engrossed as

he was in enjoying the sights), hearing (as under) the words of those residing in villages and hamlets (close by).—"Woe unto King Daśiratha, who his fallen into the clutches of concupiscence. (3-4) Ah, the cruel and sinful Kaikeyi, who is hot-tempered and of sinful designs and has transgressed the bounds of propriety, is herself engaged at present in a cruel game in that she has been instrumental in sending into

exile in the forest such a pious, highly enlightened, compassionate and self-controlled son of the emperor (5-6) How will the highly blessed SItā, daughter of King Janaka, who is ever addicted to comforts, actually suffer hardships P (7) What a pity that King Daśaratha has grown so devoid of affection on this occasion that he seeks to abandon Śrī Rāma, who is sinless towards the people!" (8)

ग्रामसंवासवासिनाम् । शृण्वन्नतिययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ॥ ९ ॥ एता वाचो मनुष्याणां ततो शिववारिवहां नदीम् । उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम् ॥ १०॥ गत्वा तु सुचिरं काळं ततः शीतवहां नदीम् । गोमतीं गोयुतानूपामतरत् सागरंगमाम् ॥ ११ ॥ बीव्रगैर्यैः । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम् ॥१२॥ गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत् ॥ १३ ॥ महीं मनुना सार्थिं तमभीक्षणशः । हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १४॥ सन इत्येव चाभाष्य वने । मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १५॥ पुष्पिते कदाहं सर्द्याः पुनरागम्य नात्यर्थमभिकाङ्कामि सरयूवने । रतिर्ह्योषातुला लोके राजर्षिगणसम्मता ॥ १६ ॥ मृगयां राजर्षींणां हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थे मृगया वने । काले कृतां तां मनुजैर्धन्वनामभिकाङ्किताम् ॥ १७॥ मधुरया गिरा। तं तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यसदीरयन् ॥ १८॥ तमध्वानमैक्ष्याकः सतं

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाद्याः सर्गः ॥ ४९ ॥

Hearing these remarks of men residing in (the adjoining) villages and hamlets, the heroic prince of Kosala passed beyond the limits of Kosala. (9) Having crossed the river named Vedasruti, which carries auspicious waters, he then pressed forward facing the south ( the quarter occupied by Sage Agastya). (10) Journeying for his part (in that direction) for a pretty long time, he next crossed the river Gomti, which carried cool waters and heads towards the sea (through the medium of the holy Ganga ) and whose banks are adorned with cows. (11) Having reached the other bank of the Gomti too, Śrī Rāma ( a scion of Raghu ) crossed with the help of swift-going horses the river Syandika (as well'), made resonant by peacocks and swans. (12) The said SrI Rāma (now) showed to Sītā ( a princess of the Videha

kingdom ) the prosperous land ( of Kosala, the southern boundary of which was defined by the Syandika), which was given of yore by Manu, the king of kings, to ( his eldest son ) Ikswāku and which was bounded (on all sides) by (other adjoining) territories. (13) Repeatedly addressing the aforesaid charioteer in the words "O charioteer," the glorious Rāma ( the foremost of voice resembled the men), whose cackling of a swan in rut, said, (14) "When, returning back (to Ayodhya) and united (once more) with my parents, shall I roam hunting in the woodland bordering on the Sarayu and laden with blossoms o (15) I do not hanker much after sport in the woodland bordering on the Sarayu. In fact it is a unique enjoyment made much of in the world by hosts of royal sages. (16) Truly speaking, hunting in a forest was

resorted to in this world for the gratification of royal sages. Even though it was adopted at times by the sons of Manu and was sought after by (other) bowmen, I do not long for it

excessively." (17) Conversing (thus) with the charioteer on various topics in sweet words, the said Śrī Rāma (a scion of Ikṣwāku) advanced along that route. (18)

Thus ends Canto Forty-nine in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### पश्चाद्यः सर्गः

#### Canto L

Standing with his face turned towards Ayodhya, Śri Rāma bids farewell to his birth-place and, sending back the people hailing from the countryside, who had come to see him, and crossing the frontiers of Kosala, Śri Rāma reaches the bank of the holy Ganga. Alighting from the chariot under an logudi tree standing on the bank, he goes forward to meet Guha, the chief of the Niṣādas, who had come to meet him. Nay, worshipping the evening twilight and taking water alone (for food and drink), the prince lies down on the ground to repose for the night; while Sumantra,

Guha and Lakṣmaṇa spend the night talking together.

विश्वालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः । अयोध्यामुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ १ ॥ आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते । दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ २ ॥ निवृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः । पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ ३ ॥ ततो रुचिरताम्राक्षो सुजमुद्यम्य दक्षिणम् । अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽब्रवीजानपदं जनम् ॥ ४ ॥ अनुक्रोशो दया चैत्र यथाई मिष्य वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये ॥ ५ ॥ तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । विलयन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित् क्वचित् ॥ ६ ॥ तथा विलयता तेषामनृप्तानां च राघवः । अचकुर्विषयं प्रायाद् यथार्कः क्षणदामुखे ॥ ७ ॥

Having travelled across the extensive and beautiful territory of Kosala and standing with his face turned towards Ayodhya, the wise Sri Rāma (elder brother of Laksmana) with joined palms addressed the following words to Ayodhya:—(1) "I take leave of you, O pre-eminent city, carefully protected by King Dasaratha

(a scion of Kakutstha), as well as of the deities that protect you and dwell in you. (2) When the period of my exile in the forest has expired and I have got square with the emperor (by executing his command and implementing the promise made by him to Kaikeyi), I shall see you again, united (once more) with my

mother and father." (3) Lifting up his right arm and wearing a wretched look, his face covered with tears, Śrī Rāma (who was possessed of lovely reddish eyes ) then spoke to the people hailing from the countryside ( as follows ):-(4) "Respect and compassion according to my worth (in your eyes) have been shown to me by you (all). Prolongation of the agony ( which is being experienced by you due to your presence by my side ) is most undesirable. (Therefore pray ) let you be gone for accomplishing your desired

object ( viz, attending to your household work ) !" (5) Greeting the high-souled prince and going round him clockwise ( as a mark of respect ), those men stood rooted here and there ( not minding where they stood ), wailing frightfully. (6) (Even) while they were lamenting as aforesaid, unsated as they were ( with the sight of Śri Rāma), Śrī Rāma (a scion of Raghu) passed beyond their sight the sun out goes of the commencement night. (7)

**उद्यानाम्रवणोपेतान** रक्षणीयान मध्येन स्फीतं

धान्यधनोपेतान् दानशीलजनाञ्शिवान् । अकुतिश्चिद्भयान् रम्यांश्चैत्ययूपसमावृतान् ॥ ८ ॥ सम्पन्नसिल्लाशयान् । तुष्टपृष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् ॥ ९ ॥ नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् । रथेन पुरुषव्याघः कोसलानत्यवर्तत ॥ १०॥ रम्योद्यानसमाकुळम् । राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः ॥११॥

Śrī Rāma ( a tiger among men ) then crossed in his chariot the blessed and lovely territory of Kosala, which was full of foodgrains and (other) riches and was peopled by men given to charity, which had no fear from any quarter and was covered all over with temples and sacrificial posts, which was rich in gardens and mango groves and strewn with ponds full of water, which was thickly populated with

contented and well-fed people and abounded in herds of cows. ( nay each village of ) which deserved to be protected by kings and which was made resonant with the chanting of the Vedas. (8-10) (Thence) Śrī Rāma (the foremost of those possessed of firmness) drove at a moderate speed to a happy and prosperous territory ruled over by a number of (feudatory) chiefs and abounding in lovely gardens. (11)

त्रिपथगां दिव्यां तत्र आश्रमैरविदुरस्थैः श्रीमद्भिः देवदानवगन्धवैः देवाक्रीडशताकीणी देवोद्यानयुतां जलाघाताङ्कहासोम्रां कचित स्तिमितगम्भीरां देवसंघाष्ट्रतज्लां

शीततोयामरीवलाम् । ददर्शे राघवो गङ्गां रम्यामृषिनिषेविताम् ॥ १२॥ समलंकताम् । कालेऽप्सरोभिर्द्धशिभः सेविताम्भोहदां शिवाम् ॥ १३॥ किंनरैरपशोभिताम् । नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम् ॥ १४॥ नदीम् । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीम् ॥ १५॥ फेननिर्मेलहासिनीम् । कचिद् वेणीकृतजलां कचिदावर्तशोभिताम् ॥ १६॥ कचिद् वेगसमाकुलाम् । कचिद् गम्भीरनिर्घोषां कचिद् भैरवनिः स्वनाम् ॥ १७॥ निर्मलोखलसंकलाम् । क्रचिदाभोगपुलिनां क्रचिनिर्मलवालुकाम् ॥ १८॥

There ( in the confines of that kingdom ) Śrī Rāma ( a scion of Raghu) saw the celestial and lovely river Ganga, which takes a threefold course ( flowing as it does through heaven. earth and the subterranean regions). carries cool waters, is free from duckweed sand is frequented by Rsis. ( 12)

The blessed river was adorned with splendid hermitages standing not very far (from one another); and its pools. overflowing with water, were resorted to at suitable hours by merry celestial nymphs. (13) (Nay) the blessed river was graced with ( the presence of ) gods and demons, Gandharvas ( celestial musicians) and Kinnaras and was constantly\* visited by the consorts of Nāgas and Gandharvas. (14) The well-known river was hemmed in by hundreds of pleusure-hills (forming part of the Himalayan range) and adorned with celestial gardens; it coursed through the heavens for the benefit of gods and contained celestial lotuses. (15) It assumed a severe aspect while indulging in a horse-laugh in the form of a noise produced by the striking of its waters against rocks, and seemed to shed a bright smile when covered with (white) foam. At

some places its water was reduced to the shape of plaited locks (because of its flowing in a curved line), while at other places it was adorned with eddies. (16) Somewhere its waters were still and deep, and at other places they were disturbed with violent agitation. Here it made a deep roaring sound and there it produced a terrific noise. (17) Hosts of gods took a dip into its water, covered all over with white lotuses. Here it was hemmed in with spacious banks and there it was lined with white sands. (18)

चक्रवाकोपशोभिताम् । सदामत्तेश्च विहगैरभिपन्नामनिन्दिताम् ॥ १९॥ हंससारससंघ्रष्टां तीररुहैर्वक्षेमीलाभिरिव शोभिताम् । कचित् फुल्लोलळच्छन्नां कचित् पद्मवनाकुलाम् ॥ २०॥ कचित कुद्धालैरपशोभिताम् । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित् ॥ २१॥ क्रचित <u>कमदखण्डैश्र</u> मणिनिर्मलदर्शनाम् । दिशागजेर्बनगजैर्मतैश्च वरवारणैः ॥ २२ ॥ व्यपेतमलसंघातां संनादितवनान्तराम् । प्रमदामिव यस्तेन भूषितां भूषणोत्तमेः ॥ २३॥ देवराजोपवाह्येश्च फलपृष्पैः किसलयैर्वतां गुल्मैर्द्विजेस्तथा । विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम् ॥ २४॥ भुजङ्गेश्च समन्विताम् । शंकरस्य जटाज्द्राद् भ्रष्टां सागरतेजसा ॥ २५ ॥ नक्रैश्च शिंशमारैश्च

river, which is free from The reproach (in every way) was rendered noisy by swans and cranes, was graced with Chakrawākas ( a species of bird which gets disunited with its mate by night); and (other) birds which rut all the year round are kept hovering on its waters. (19) decked was with trees growing on its banks, which encircled it like garlands. Here it was covered with full-blown lotuses, while there it was carpeted with a bed of lotuses. (20) Here it was graced with beds of water-lilies in the form of buds. while there it was reddened with the

pollen of numerous flowers and looked like a woman excited with passion. (21) Stocks of sins (of those bathing in it or drinking of its waters) washed away by it presents an appearance spotless as the effulgence of a gem. The interior of the forests encircling its banks is rendered noisy by the elephants guarding the quarters, wild elephants and ( other tame) elephants of excellent breed (belonging to the Airavata species) riding by Indra ( the for ruler of gods ). Surrounded by (trees laden with ) fruits and flowers and tender leaves, shrubs and birds (of

भुक्त्वा वा यदि वाभुक्त्वा रात्रौ वा यदि वा दिवा। न कालनियमः कश्चिद् गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम्॥

"One can bathe in the Ganga after taking one's meals or without taking meals and as well by day as by night. There is no restriction about time once you reach the Ganga, the foremost of (all) rivers."

<sup>\*</sup> We read in the Mahabharata-

various species), it looked like a young woman artistically decked with the best of jewels. Not only devoid of sins, the celestial river dispels (all) sins, flowing as it does from the (holy) feet of Lord Visnu. (22-24) (In deep waters) the river was infested

with sharks and orocodiles as well as with snakes and had fallen from the mass of matted hair (on the head) of Lord Sankara, thanks to the power acquired through religious austernies by Emperor Bhagiratha. (25)

समद्रमहिपीं सारसकौञ्चनादिताम् । आससाद महाबाहः शृङ्गवेरपुरं प्रति ॥ २६ ॥ गङ्गां ताम्भिं कलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्त्रमत्रवीत् सूतिमिहैवाद्य वसामहे ॥ २७॥ अविद्रादयं बहुपुष्पप्रवालवान् । सुमहानिङ्गदीवृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥ २८॥ नद्या सम्मान्यसिललां शिवाम् । देवमानवगन्धर्वम्गपन्नगपक्षिणाम् श्रेष्ठां रात्रवम् । उक्त्वा तिमङ्गरीवृक्षं तदोपययतुर्हयैः ॥ ३०॥ वाडमित्येत्र समन्त्रश्च वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः । रथादवतरत् तस्मात् सभार्यः सहत्वक्ष्मणः ॥ ३१ ॥ रामोऽभियाय तं रम्यं समन्त्रे ऽप्यवतीर्याथ हयोत्तमान् । वृक्षम्लगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥ ३२॥ मोचयित्वा

In the vicinity of Śrngaverapura (the modern Singraur) Śrī Rāma ( the mighty-armed prince ) reached (the bank of) the Ganga, the principal consort of Ocean, which was rendered noisy bv cranes and herons. (26) Perceiving the river. which full of eddies interspersed with its waves, the great car-warrior said to the charioteer Sumantra, "Let us halt at this very spot today. (27) Not very far from the river stands this very large Ingudī tree containing abundant flowers and fresh leaves. Let us halt under this very tree, O charioteer ! (28) I shall clearly behold (from that place) the benign Ganga ( the foremost of rivers ), whose waters deserve to be respected by gods, human beings, Gandharvas, beasts, reptiles birds (alike)." (29) Saying "Very well!" and nothing more to Sri Rāma (a scion of Raghu), Laksmana Sumantra too then drove up tree in the chariot the Ingudi horses. (30) Approachdrawn by ing that lovely tree, Śri Rāma, the delight of the Ikswakus, alighted from that chariot along with his consort Laksmana. (31) Getting down and unyoking the excellent horses, Sumantra too with joined palms stood by the side of Sri Rama, seated at the foot of the tree. (32)

गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । निषादजात्यो बळवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ ३३ ॥ विषयमागतम् । वृद्धैः परिवृतोऽमारयैर्जातिभिश्चाप्युपागतः ॥ ३४॥ पुरुपव्याघं रामं स द्राद्वपिश्वतम् । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सः ॥ ३५॥ ततो निषादाधिपतिं ह्या गुहो राववमब्रवीत । यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ॥ ५६॥ तमार्तः सम्परिष्वज्य ईहरां हि महाबाहो कः प्राप्त्यत्यतिथिं प्रियम् । ततो पृथग्विधम् ॥ ३७॥ गुणवदन्नाद्यमुपादाय अध्य चोपानयच्छीवं वाक्यं चेदमवाच ह ।

The king of that territory, Guha by name, was a friend of Sri Rāma, dear to him as his own life. He was a Niṣāda by birth, possessed of bodily as well as military strength (owning as he did a large army consisting of

all the four limbs, viz, elephants, chariots, horsemen and foot soldiers) and well-known as a ruler of the Nisādas. (33) Hearing of Śri Rāma, a tiger among men, having arrived in his territory, and accompanied by his elderly

ministers and relations too, he sought the prince. (34) Seeing from a distance the ruler of the Niṣādas waiting, the said Śrī Rāma along with Lakṣmaṇa (son of Sumitrā) thereupon went forth to meet Guha. (35) Closely embracing Śrī Rāma (a scion of Raghu), Guha, who felt distressed (to see him clad in the robes of a hermit) sud to him, "This principality (of Śṛngaverapura) is as

much yours as Ayodhya, O Rāma! What shall I do for you p In fact who will get such a beloved guest (as you), O mighty-armed prince postaving brought cocked rice of excellent quality and other dishes of various kinds, he then quickly offered him water to wash his hands with and other articles of worship and spoke as follows: so the tradition goes:—

स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥ ३८॥ वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि नः ।

भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतदुपस्थितम् । शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते ॥ ३९॥ राववः प्रत्युवाच ह । अर्चितारचैव दृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् ॥४०॥ ब्रवाणं गुहमेवं त्र च । भुजाभ्यां साधु वृत्ताभ्यां पीडयन वाक्यमव्यवीत् ॥ ४१॥ स्तेहसंदर्शनेन पद्भ्यामभिगमाञ्चेव दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः । अपि ते कुशलं राष्ट्रे मिनेषु च वनेषु च ॥ ४२॥ यत् त्विदं भवता किंचित् प्रीत्या समुपकल्पितम् । सर्वे तदनुजानामि निह वतं प्रतिग्रहे ॥ ४३॥ माम । विद्धि प्रणिहितं धर्मं तापसं ननगोचरम् ॥ ४४॥ फलमलाशनं च कशचीराजिनधरं नान्येन केनचित् । एतावतात्र भवता भविष्यामि सुवृज्ञितः ॥ ४५ ॥ खादनेनाहमधीं वितर्दश्यस्य मे । एतेः सुविहितैरश्वेभीविष्याम्यहमनितः ॥ ४६॥ पते दयिता राज्ञः

"Welcome is your advent ( to this place ), O mighty-armed prince ! This entire land (of mine) is yours. (36-38) We are your servants, you are our master; (pray) rule over our kingdom in the proper way (from now ). Nay, here are at your service dishes requiring mastication (such as rice ) and those which can be eaten without mastication (such as milk boiled with rice and sugar), those which can be drunk, those which are fit to be licked up and those which can be sucked. Moreover, there are excellent beds (for you to sleep on ) as well as food for your horses." (39) To Guha, who was speaking as aforesaid, Śrī Rāma (a scion of Raghu), for his part, they say, replied (as follows ):-"We stand honoured by you by your very coming (all the way) on foot to meet us as well as by your exhibition of affection, and are always pleased (with you)." Pressing Guha

tightly (once more) with his rounded arms, Śrī Rāma added the following:-(40-41) "I am glad, O Guha, I see you quite in good health with your relations. Is all well with your state, allies and forests P (42) I for my part accept and allow you to take back all this, that has been lovingly offered by you, since I do not make use of gifts ( for my own purpose ). (43) Know me as under a vow to wear (a zone of ) Kuśa grass, the bark of trees and deerskin and to subsist on fruits and roots (alone), to practise austerities and dwell in the forest remaining devoted to piety. (44) I am interested only in having food for the horses and in nothing else. By bein provided with this much at the present moment I shall be duly entertained by you. (45) Since these horses are beloved of my father, King Dasaratha, I shall feel honoured by these horses being duly fed." (46) अश्यानां प्रतिपानं च खादनं चैत्र सोऽन्त्रशात् । गुहस्तत्रैत पुरुषांस्त्रिरतं दीयतामिति ॥ ४७॥ ततश्रीरोत्तरागङ्गः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम् । जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम् ॥ ४८॥ तस्य भूमो शयानस्य पादौ प्रश्नाल्य लक्ष्मणः । सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्यौ वृश्चमपाश्रितः ॥ ४९ ॥ सौमित्रिमनुभाषयन् । अन्वजाग्रत् ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः ॥ ५०॥ गुहोऽपि सह ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः । तथा शयानस्य सुखोचितस्य सा सचिरेण शर्वरी ॥ ५१॥ अदृष्टु: खस्य तदा व्यतीता इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पश्चादाः सर्गः ॥ ५० ॥

On that very spot the said Guha commanded his men in the following words:-"Let milk etc. ( which horses of expellent breed are given to drink after being fed with grass etc. ) and barley flour mixed with ghee, sugar and so on ( which they are given to eat in addition to grass etc.) be promptly supplied to the horses." (47) Having worshipped the evening twilight. appearing in the west, with an upper garment made of the bark of trees ( on his person), Śri Rāma then took for food only water brought by Laksmana himself (thus observing a fast in honour of the sacred river which he visited ). (48) Having cleanly washed the feet of Śrī Rāma and his consort lying on the ground (to repose for the night), and receding from that place, Laksmana took his position at the foot of another tree close by. (49) Following in the footsteps of Laksmana (son of Sumitrā) and encouraging him to speak ( on the virtues of Śrī Rāma ), and wielding his bow, Guha too thereupon kept vigil with the charioteer, remaining alert (all the time ) in the interest of Śrī Rāma. (50) While the illustrious, loftyminded and high-souled Sri Rāma (son of Dasaratha), who had never undergore suffering and who deserved (all) comforts, remained lying after that (on the ground) as aforesaid. that night eventually lingered away. (51)

Thus ends Canto Fifty in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



## एकपश्चाशः सर्गः

#### Canto LI

Expressing his readiness to guard the Crown prince and his consort, keeping awake the whole night, Guha importunes Laksmana to repose. Reminding Guha of Śri Rāma's greatness, Laksmana, however, tells him that even though the duty of guarding his princely brother and his consort could as well be entrusted to Guha, he felt that he did not deserve to lie down in the presence of his elder brother and sister-in-law and preferred to remain awake. Expressing grief for his royal father and loving mothers he therefore spends the night talking with Guha.

तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम् । गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत् ॥ १ ॥

इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकिष्पता । प्रत्याश्वमिहि माध्वस्यां राजपुत्र यथामुख्यम् ॥ २ ॥ उचितोऽयं जनः सर्वः क्छेशानां त्वं मुखोचितः । गुष्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्थय्य वयं निशाम् ॥ ३ ॥ निह रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन । व्रवीम्येव च ते सत्यं सत्यं नैव च ते श्वं ॥ ४ ॥ अस्य प्रमादादाशंसे छोकेऽस्मिन् मुमहद् यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामो च पुष्कर्शे ॥ ५ ॥ सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणः सर्वथा ज्ञातिभिः मह ॥ ६ ॥ न मेऽस्त्यविदितं किंचिद् वनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यतिवछं ममहत् संतरेमिह ॥ ७ ॥

Distressed with agony ( to 669 couple lying on the princely the ground ) Guha spoke as follows to the celebrated Laksmana (a scion of Raghu), who was keeping awake, through sincere love, for the protection of his (elder) brother ( Śrī Rāma ):-(1) "Here is a cosy bed nicely prepared for you, dear brother; pray repose comfortably on it, O prince ! (2) We are inured to hardships, while you deserving of comforts. We shall keep vigil for the night for the protection of Sri Rama ( a scion of Kakutstha ). (3) For, none on earth is more beloved of me than Śrī Rāma: I tell

you the bare truth and swear to you by truth. (4) By his grace (alone) I hope to earn very great renown in this world as also to acquire religious merit as well as abundant riches and sense-enjoyment. ( b ) As such I shall with my kindred guard in every way, bow in hand, my beloved friend, Śrī Rāma, reposing with Sītā. (6) Nothing in this woodland is unknown to me, wandering (as I do ) all the time in it. We can (also ) undoubtedly got the better of a surpassingly huge and exceptionally mighty army consisting of the four limbs ( vic, elephants, chariots, horsen and foot soldiers )." (7)

रक्ष्यमाणास्त्वयानव । नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ तदोवाच शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा गुस्तानि वा ॥ ९ ॥ भमौ यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसिह्तुं युधि । तं पश्य मुखसंसुष्तं तृणेपु सह सीतया ॥ १०॥ लब्बो विविधेश्च पराक्रमेः । एको दशरथस्यैप पुत्रः सदशलक्षणः ॥११॥ मन्त्रतपसा अस्मिन् प्रवितते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । विधवा मेदिनी नृनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १२ ॥ श्रमेणोपरताः स्त्रियः । नित्रींपोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम् ॥ १३॥ विनद्य समहानादं कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ने गर्वरीभिमाम् ॥१४॥ माता शत्रुव्नस्यान्त्रवेक्षया । तद् दुःखं यदि कौमल्या धीरस्विंनशिष्यति ॥ १५॥ जीवेटपि हि अनुरक्तजनाकीणी लोकप्रियावहा । राजव्यसनगंस्रष्टा सा पुरी विनदीप्यति ॥ १६॥ स्खा

Thereupon Laksmana for his part replied (as follows):—"Being protected by you, who keep your duty alone in view, O sinless Guha, we all are not (the least) afraid (of any) in this land. (8) But so long as Śrī Rāma (son of Daśaratha) remains lying down on the ground with Sītā, how can sleep be had by me, much less nourishment intended to keep the body and soul together or amenities of life P(9) Behold him, who cannot

be withstood in battle by all the gods and demons (put together), fast asleep with comfort on a bed of straw with SITA! (10) When STI Rāma,—who was secured as a foremost (eldest both in age and virtues) son, endowed with characteristics similar to his own, by Dasaratha by virtue of his chanting of sacred texts and austerities as well as through various undertakings (in the form of sacrificial performances etc.)—has gone

into exile, the king (Daśaratha) will not live long and the earth will surely be widowed forthwith (by the demise of Daśaratha). (12) Having uttered forth a shrill cry, the women (in the city) must have ceased weeping through exhaustion (by this time). I believe the royal palace (too) has (by now) become silent after a loud wail. (13) I do not expect that Kausalyā (Śri Rāma's mother) and the king and even so my mother (Sumitrā)—all these will outlive this

night. (14) My mother might even survive due to her expecting to meet Satrughna. But it will be painful if Kausalyā, who has given birth to a heroic son, dies. (15) That city (of Ayodhya), which has (till now) been crowded with men and women full of love (for Sri Rāma), (nay) which has been a source of joy (to all) and brought pleasure to the world, will perish when seized with agony over the king's death. (16)

कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठपुत्रमपश्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥ १७॥ विनष्टे नृपतौ पश्चात् कौसल्या विनशिष्यति । अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति ॥ १८॥ अतिक्रान्तमतिकान्तमनवाप्य मनोरथम् । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९॥ विन्नशिष्यति ॥ १९॥ विनशिष्यति ॥ १९॥ विनशिष्यति ॥ १०॥ रम्यचल्वरसंस्थानां संविभक्तमहाणथाम् । हर्म्यप्रासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम् ॥ २९॥ रथाश्वगनसम्वाधां तूर्यनादिनादिताम् । सर्वकल्याणसम्पूर्णा हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २२॥ आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्मवशालिनीम् । सुलिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २३॥ अपि जीवेद् दशरथो वनन्नासात् पुनर्वयम् । प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुन्नतम् ॥ २४॥ अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्थे कुशलिनो वयम् । निवृत्ते वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥ २५॥

"How will the life-breath of the high-souled king retain its hold on his body when he is no longer able to behold the high-souled SrI Rāma, his eldest son P (17) When the king is dead, Kausalyā will die in his wake and my mother (Sumitrā) too will meet her end immediately after. (18) Not attaining his desired end and without installing Śri Rāma on the throne ( of Ayodhya ) my father will breathe his last with the words 'Lost ! Lost !!' ( on his lips ). (19 ) Fortunate men (alone) will consecrate our deceased father, Dasaratha (a scion of Raghu) in the course of all funeral rites when that ( unlucky ) moment has arrived. (20) (If, on the other hand, Dasaratha survives, ) people will move about happily in the capital of my father, provided with cross roads,

allocated at lovely sites, and wellaligned roads, (nay) rich in mansions of well-to-do men, temples of gods and royal palaces, adorned with the foremost of courtesans, crowded with chariots, horses and elephants, made resonant with the sound of musical instruments, full of all blessings and crowded with merry and well-fed men, well-provided with gardens and royal parks and bright with festivities carried on under the auspices of associations. (21-23) case Dasaratha ( our father ) survives, we might on returning from our exile in the forest see that highsouled king of noble vows once more. (24) Let us hope when this period of exile in the forest has expired we may safely return to Ayodhya along with Śrī Rāma (who is true to his promise )." (25)

परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥ २६॥

तथा हि सत्यं ब्रुवित प्रजाहिते नरेन्द्रमृतौ गुरुसौहृदाद् गुहः।
सुमोच वार्णं व्यसनामिपीडितो ज्वरातुरा नाग इव व्यथातुरः॥२७॥
इत्यापे श्रीमद्रानायणे वालाकिये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकपश्चादाः सर्मः॥५१॥

While the high-souled prince (Laksmana) sat lamenting (as above), afflicted with agony as he was, that night slipped away. (26) While Laksmana (son of Dasaratha), a friend of the people, was speaking

the truth as above out of affection for his elder brother (Sr. Rama), Guha, who was sore pinched with adversity and oppressed with agory, shed tears like an elephant tormented with fever. (27)

Thus ends Canto Fifty-one in the Ayothyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Ryi and the oldest epic.

## द्विपञ्चाद्यः सर्गः

#### Canto LII

While about to step into the boat brought by Guha's men and asked by Guha if he could he of any further use to the prince, Śrī Rāma enjoins him to obey the emperor. Importuned by Sumantra to take him as a personal attendant to the forest, the prince declines his loving offer and, expostulating with him, sends him back to Ayodhya. Entangling their locks into a thick mass with the milk of a banyan tree procured by Guha, Śrī Rāma and Lakṣmaṇa with Sītā get into the boat. On reaching the middle of the stream Sītā offers prayers to Mother Ganga (the deity presiding over the stream) and after crossing the river all the three halt for the night at the foot of a tree.

शर्वयी महायशाः । उवाच रामः सौमित्रं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥ १ ॥ पृथ्वक्षा प्रभातायां भगवती निशा। असौ सङ्घणो विह्गः कोकिल्स्तात कृजित ॥ २ ॥ भास्करोदयकालोऽसौ गता नदतां वने । तराम जाह्नवीं सौम्य शीशगां सागरंगमाम् ॥ ३ ॥ श्र्यते बर्हिणानां सौमित्रिर्मित्रनन्दनः । गुहमामन्त्र्य सूतं च सोऽतिष्ठद् भ्रानुरप्रतः ॥ ४ ॥ विज्ञाय रामस्य वनः तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । स्थापतिस्तूर्णमाहृय सचिवानिदमब्रवीत् ॥ ५ ॥ वाहनसंयुक्तां कर्णमाहवतीं ग्रुभाम् । सप्रतारां हढां तीर्थे शीवं नावमुपाइर ॥ ६ ॥ अस्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान् । उपोद्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ॥ ७ ॥ निशम्य राघवमज्ञवीत् । उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥ ८ ॥ प्राञ्जलिभेत्वा ग्हो ततः सागरगामिनीम् । नौरियं पुरुपव्यात्र शीन्नमारोह सुन्नत ॥ ९ ॥ तवामरस्तप्रख्य वनः । क्रतकामोऽस्मि भवता शीव्रमारोप्यतामिति ॥ १०॥ रामो गृहमिदं

The night having ended in dawn, the highly illustrious Srī Rāma, who

was distinguished by a broad chest, spoke (as follows) to Sumitra's son, Laksmana,

was endowed with auspicious "The hour of bodily marks: (1) sunrise is at hand and the glorious night has departed. Over there the very dark bird, the cuckoo, is uttering its notes, O dear brother ! (2) The shrill peacocks crying in ofwoodland is also heard. Let us (therefore ), O good brother, cross the swiftflowing Ganga ( the daughter of Jahnu\*). which runs towards the sea." (3) Grasping the intention of Śrī Rāma's words and informing Guha as well as the charioteer accordingly, the said Laksmana ( son of Sumitrā ), the delight of his friends, stood facing his ( elder ) brother ( Śrī Rāma ). (4) Hearing the command of SrI Rama and bowing to it, ( nay ) speedily summoning his ministers, Guha (the ruler of the Nisadas ) for his part spoke (to one of them) as follows:-(5) "Quickly bring to the landingplace a beautiful and stout boat, duly equipped with cars and a helmsman, by which Śri Rama (and his party) easily ferry across." (6) the aforesaid command of Hearing Guha, the great minister of Guha departed and, bringing a charming boat to the nearest landing-place, reported the matter to Guha. (7) Joining his palms, the said Guha then said to Śrī Rāma, "Here is the boat ready, my lord! What more shall I do for you ? (8) Here is a boat brought for you, O tiger among men, to cross the Ganga ( flowing towards the sea ), O prince effulgent as the son of a divinity! ( Pray ) get into it promptly, O observer of noble vows!" (9) The exceptionally glorious Śrī Rāma thereupon spoke to Guha as follows:-"My desire has been accomplished by you. Please have everything placed in the boat quickly." (10)

कलापान् संनद्य खड्गौ बद्घ्या च धन्विनौ । जग्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥ ११॥ विनीतवत् । किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् ॥ १२॥ राममेवं धर्मज्ञमुपागत्य करेणोत्तमदक्षिणेन । दाशरथिः स्पृशन् ततोऽब्रवीद् समन्त्रं याहि राज्ञः सकाशे चाप्रमत्तः ॥ १३॥ शीवं पुनरेव भव समन्त्र मम । रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम् ॥ १४॥ . निवर्तस्वेत्यवाचेनमेतावद्धि कृतं पुरुषव्याघ्रमेक्ष्वाकमिदमब्रवीत् ॥ १५॥ स सार्थः । सुमन्त्रः त्वभ्यनुज्ञातमवेद्यार्तः आत्मानं नातिक्रान्तिमिदं छोके पुरुषेणेह केनचित्। तव सम्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद् वने ॥ १६॥ न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फछोदयः। मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद् व्यसनमागतम्॥ १७॥ चैव वने वसन् । त्वं गतिं प्राप्स्यमे वीर त्रीं छोकांस्तु जयन्निव ॥ १८॥ सह रावव वैदेह्या भात्रा ह्यपवञ्चिताः । कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९॥ त्वया राम सारथिस्तदा । दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुख्दे चिरम् ॥ २०॥ ब्रवन्नात्मसमं समन्त्रः इति

Having equipped themselves with an armour each and fastened their quivers and swords ( to their person), the two archers, Śrī Rāma and Lakṣmaṇa

(scions of Raghu), with Sitā then sought the said Ganga through the same landingplace as was resorted to by others. (11) Humbly approaching Śri Rāma, who

<sup>\*</sup> The river Ganga, when brought down from heaven by the austerities of Emperor Bhagiratha, followed the latter to the subterranean regions in order to consecrate the remains of his great grand-uncles. In its course it inundated the sacrificial ground of King Jahnu, who in his anger drank up its waters. But the gods and sages and particularly Bhagiratha appeased his anger and he consented to release the waters through his cars. The river is thenceforth regarded as his daughter.

knew what is right and stood ready to leave, the charioteer humbly spoke with joined palms as follows: "What shall I do P" (12) Touching Sumintra with his auspicious right hand, SrI Rāma (son of Dasaratha ) thereupon replied to him, "Return speedily to the king's presence, O Sumantra, and do not lose your presence of mind." (13) "(Please ) return," said he to Sumantra (and added), "this much is enough service to me. Leaving the chariot, we shall henceforth proceed to the great forest (of Dandaka ) on foot." ( 14 ) Distressed to find himself dismissed, the said charioteer, Sumantra, for his submitted as follows to SrI Rāma (a scion of Ikswaku ), a tiger among men:-(15) "That destiny, by which has been brought about your exile in the forest with your consort and (younger) brother like that of a common man, has never been set aside by any man in this world.

बाष्पे स्तं सहदं इक्ष्वाकणां शोकोपहतचेताश्च बृद्ध श्र एतदर्थ राज्यानि महाराजो यदु यथा अदृष्टदु:खं वृद्धमार्ये न चाहमन्शोचामि लक्ष्मणो न च चतर्दशस वर्षेप निवृत्तेप पनः

When his tears got dried up and the charioteer had sipped some water and got purified (the tears having brought defilement in him ), Śrī Rāma for repeatedly spoke to him part follows:-(21) in a sweet tone as "I do not perceive anyone who is as great a friend of the Ikswākus as you are. ( Pray ) act in such wise that King Dasaratha may not grieve for me. (22) The emperor is not only confused in mind through grief, he is aged too and has his host of desires ( to see me installed as Prince Regent and so on) thwarted. Hence I tell

(16) I believe there is no gain in leading the (austere) life of a roll flous student (in the house of one's teacher ), in studying the Vedas (as an integral part of such a life ) or even in cultivating tenderness guilelerrness, when has come (even ) to you (in the shape of exite). ( 17 ) Taving ( as an exile ) in the forest with Sita (a princess of the Videha kingdom ) and ( younger half ) brother, O scion of Raghu, you will surely attain the same (exalted) position as one who has conquered (all) the worlds. (18) We are actually ruined, O Rama. in that, forsaken by you, we shall surely fall under the sway of the sinful Kaikeyī and reap suffering." (19 ) Speaking thus in a strain worthy of himself, Sumantra, the charioteer, then wept long, stricken with sorrow as he was to see ( with his mental eyes ) Šri Rāma gone to some distance. (20)

स्पृष्टोदकं ग्रुचिम् । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनस्वाच तम् ॥ २१॥ नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत तथा कुरु ॥ २२ ॥ जगतीपतिः । कामभारावसन्त्रश्च तसादेतद् व्रवीमि ते ॥ २३॥ यद् यथाऽऽज्ञापयेत् किंचित् स महात्मा महीपतिः । केंकेय्याः प्रियकामार्थे कार्ये तदिवकाङ्क्षया ॥ २४ ॥ प्रशासित नराधिपाः । यदेषां मर्बक्कत्येषु मनो न प्रतिद्दन्यते ॥ २५ ॥ नालीकमधिगच्छति । न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत् तथा ॥ २६॥ जितेन्द्रियम् । ब्रयास्त्वमभिवाद्येव मम हेतोरिदं वचः ॥ २७॥ शोचित । अयोध्यायारच्युतारचेति वने वरस्यामहेति वा ॥ २८॥ पुनः । लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रध्यसे शीव्रमागतान् ॥ २९ ॥

> you this. (23) Whatever and howsoever that high-souled emperor may enjoin you to do with intent to oblige mother KaikeyI should be unhesitatingly done (by you ). (24) Kings rule their states only with this end in view that their will may not be crossed in any undertaking. ( 25 ) Handle everything in such a way, O Sumantra, that the said emperor neither gets displeased nor does he feel distressed through grief. (26) Unly after greeting the old and venerable king, who has never known suffering and has subdued his senser, make you this submission (to him) on my behalf:-

(37) 'Neither do I grieve nor does Laksmana nor Sitā feels sorry that we have been uprooted from Ayodhya or that we are going to dwell in the forest.

(28) When fourteen years have elapsed, you will once more Laksmana, myself and Sītā too returned apace (from the forest).' (29)

एवम्बत्वा आरोग्यं ब्रहि त्रयाश्चापि महाराजं भरतं परिष्वज्य भरतश्चापि वक्तन्यो यथा केंकेयी समित्रा तातस्य प्रियकामेन निवर्त्यमानो रामेण समन्त्रः

राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥ ३०॥ कौमल्यामथ पादाभिवन्दनम् । सीताया मम •चार्यस्य वचनाह्यक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥ क्षिप्रमानय । आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नपमते पदे ॥३२॥ यौवराजेऽभिषिच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३॥ राजनि वर्तसे । तथा मातूर्ष् वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ ३४॥ चाविशेषतः । तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५॥ यौवराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् ॥ ३६ ॥ प्रतिबोधितः । तत्सर्वे वचनं श्रत्वा स्नेहात् काकुतस्थमब्रवीत् ॥ ३७॥

"Having repeated as aforesaid to the king and my mother (Kausalyā), O Sumantra, as well as to the other queens along with Sumitra, as also to Kaikeyi, tell Kausalyā that I am keeping good health. Then convey salutations at her feet on behalf of SItā as well as myself, the elder brother, and of Laksmana. (30-31) Also submit to the emperor (my father), '(Pray) get Bharata soon. And when returned ( from his uncle's ). Bharata should be installed in the office intended for him by Your Majesty. (32) When you have (met and ) embraced Bharata and installed him in the office of Prince Rogent, the agony caused by the remorse felt by you on our account will no longer (be able

to ) overpower you.' (33) Bharata too should be exhorted in the following words:-'You should behave towards all your mothers without distinction in the same way as you do towards the king (your father). (34) (Even) as Kaikeyī and Sumitrā too are equally worthy of respect to you, more so is my mother, Queen Kausalyā (who is senior to all ). (35) If you accept the office of Prince Regent with intent to please our father, it will be possible for you to thrive happily in both the worlds ( this world and the next)." (36) Hearing the whole of the aforesaid discourse when instructed (as above) by Śrī Rāma with a view to his being sent back (to Ayodhya), Sumantra lovingly replied to him (as follows):-(37)

नापचारेण यदहं त्रयां कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम् । तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥ ३९॥ दैन्यं हि नगरी गच्छेद् दृष्ट्वा शून्यिममं रथम् । सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरिमवाहवे ॥ ४१ ॥ दूरैऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम् । चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥ ४२ ॥ दृष्टं तद् वे त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने । प्रजानां संकुछं वृत्तं त्वच्छोकक्छान्तचेतसाम् ॥ ४३ ॥ हि य:

स्नेहादविक्लवम् । भक्तिमानिति तत् तावद् वाक्यं त्वं क्षन्तुमईसि ॥ ३८॥ रथं दृष्ट्या तदा जनः । विना रामं रथं दृष्ट्या विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४०॥ पौरैकनमुक्तस्त्वत्प्रवासने । सर्थं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः ॥ ४४॥

"If I speak to you in an unfaltering tone due to affection and do not speak with reverence ( which is due to you as my master ), you ought in fact to forgive my mode of speech, considering me as full of devotion ( to you ). (38) Bereft of you, how shall I actually return to that city ( of Ayodhya ), which through separation from you has been reduced to the state of a mother stricken with grief due to separation from her son, O dear child P ( 39 ) The people ( of Ayodhya ) were really torn with grief even to see this chariot with Śri Rāma (yourself) at the time of your departure from Ayodhya. On seeing it without SrI Rama (this time) that city itself may be riven in ( 40 ) The city reduced to a sad plight on seeing this chariot without you (even) as the army of a hero on seeing his chariot with the charioteer (alone) surviving, the warrior having been killed in battle. (41-) Thinking of you, who though dwelling afar, are ( ever ) mentally present before them, the people ( of Ayodhya) must have been deprived of their food (and drink) today (42) The great confusion that ensued, on (the occasion of ) your exile, among the people (of Ayodhya), whose mind was depressed through grief on your account, was witnessed by you with your own eyes, O Rama ! (43) (Nay) perceiving me alone with the chariot, the people of Ayodhya will raise a cry of distress a hundred times louder than which was actually raised by them at the time of your banishment. (44)

नेत्राहं असत्यमपि मम शक्याम्यहं तन्न यदि मे याचमानस्य त्यागमेव भविष्यन्ति यानि प्राप्तं रथचर्याकृतं त्वत्कतेन मया तेऽरण्ये भवित्रं प्रसीदेच्छामि वर्पाणि चतर्दश हि भर्तुपुत्रगते तिष्ठन्तं भत्यवत्सल

अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । नीतोऽसी मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति ॥ ४५ ॥ त्रयां वचनमीदशम् । कथमप्रियमेवाहं त्र्यां सत्यिगदं वचः ॥ ४६॥ तावन्तियोगस्यास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७॥ गन्तुमयोध्यां त्वहतेऽनध् । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहीनि ॥ ४८ ॥ करिष्यसि । सरथोऽग्नि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इट त्वया ॥ ४९॥ तपोविष्नकराणि ते । रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राधव ॥ ५०॥ स्लम् । आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं स्लम् ॥५१॥ प्रत्यनन्तरः । प्रीत्याभिहित्मिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥ ५२ ॥ इमेऽपि च हया बीर यदि ते वनवासिनः । परिचर्यो करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम् ॥ ५३॥ तव ग्रश्रुषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् । अयोष्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम् ॥ ५४॥ निह शक्या प्रवेष्ट्रं सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्णतकर्मणा । ५५॥ प्राप्ते ममैप हि मनोरथः । यदनेन रथंनेव त्वां वहंगं पुरीं पुनः ॥ ५६ ॥ सहितस्य त्वया वने । क्षणभूतानि यास्यन्ति शतमंख्यानि चान्यथा ॥ ५७॥ पथि । भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हात्रमहीस ॥ ५८॥

"Again, shall I (falsely) submit to the queen ( Kausalyā ) as follows -'Your son, Rama, has been conveyed to his maternal uncle's; ( pray ) do not give way to agony.' (45) I dare not make such a false report, even though it is pleasing to the ear, (and save her from agony for some time). (On the other hand ) how can I make a correct yet unpalatable report (that Rāma has proceeded to the forest ) P (46) (Even if you insist on my returning to Ayodhya at all events ) how will the excellent horses (drawing the chariot), which are subject to my control and transport only your kindred and yourself, draw the chariot without 30u P (47) Therefore, O sinless prince, I shall not be able to return to Ayodhya (even if I try to do so ) without you. You ought (under such circumstances) to allow me to follow you to share your exile in the forest. (48) If you (still) insist on leaving me, even though I solicit you to take me with you. I shall enter a fire, chariot and all, on this spot the moment I am forsaken by you. (49) With the help of the chariot, O scion of Raghu, I shall repel all those creatures that cause interruption in your austerities in the forest. (50) By your kind offices the pleasure of driving your chariot was secured by grace ( alone ) I your hope (this time) to enjoy the pleasure of dwelling (with you) in the forest. (51) Be gracious (to me by allowing me to follow you to the forest). I long to be your close associate in the forest. I wish to hear your loving assent in the words 'Be my close associate!' (52) These horses too, O heroic prince, if they ( get an opportunity to ) serve you while you dwell in the forest, will attain the highest destiny (by serving their beloved master). (53) Dwelling in the forest (with you ) I shall render service to you with my head bent low, and (in order to be allowed this privilege) I for good in every way Ayodhya

and (even) heaven (the realm of gods ). (54) Bereft of you Ayodhya is incapable of being entered by me much in the same way as Amaravati ( the capital of the mighty Indra ) is inaccessible to a man of sinful deeds. (55) Indeed this is my ambition that when your exile in the forest has come to an end I may convey you back to Ayodhya in this very chariot. (56) long as I remain with the forest, fourteen years undoubtedly slip away past me as though reduced to as many moments; whereas otherwise (if I stay away from you ) they will multiply a hundredfold. (57) O prince, who are so fond of your dependants, you ought not to desert me, your devoted servant, standing resolved to tread on the path chosen by the son of his master and ( ever ) keeping within bounds." (58)

एवं बहुविर्धं दीनं याचमानं पुनः पुनः । रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिद्मब्रवीत् ॥ ५९॥ जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल् । श्रृणु चापि यदर्थे त्यां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ६०॥ नगरीं त्यां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी । कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ ६१॥ विपरीते तृष्टिहीना तनवामं गते मयि । राजानं नातिशङ्कोत गिथ्यावादीति धार्मिकम् ॥ ६२॥ एप गे प्रथमः कल्गे यदम्बा मे यवीयसी । भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ ६३॥ मम प्रियार्थं राज्ञश्च मुमन्त्र त्वं पुरीं वज । संदिष्टश्चापि यानर्थोस्तांस्तान् व्र्यास्तथा तथा ॥ ६४॥

SrI Rama, for his part, compassionate as he was towards his dependants, replied as follows to Sumantra, who was piteously supplicating again and again in many ways as aforesaid:-( 59) "I know your supreme devotion to me, O charloteer so fond of your master! Nevertheless ( pray ) hear wherefore I send you (back ) to Ayodhya from here. (60) Seeing you returned to the capital, my youngest mother, Karkey I, should feel convinced that I (Rama) have left for the forest. (61) Otherwise (in the event of your remaining with me ) let not KaikeyI,-who is not going to derive satisfaction otherwise ( even ) on my having gone into exile in the forest,-suspect the pious king to be a liar. (62) This is my foremost intention (in sending you back to Ayodhya) that my youngest mother (KaikeyI) should secure the kingdom (of Ayodhya), protected by Bharata and (thus) ruled by her own son, in good condition (and this will be possible only on your returning to Ayodhya; for till then the possibility of my returning to Ayodhya will not be completely ruled out and till then Bharata too will not be called back to Ayodhya and everyone will remain in a state of suspense). (63) For my pleasure and for the pleasure of the emperor (therefore), O Sumantra, return you to the capital and deliver all the messages that you have been

asked to deliver each in the way you have been asked to do." (64)

मान्त्वयित्वा पुनः पुनः । गुरं वचनमःहीयो राभो हेत्मदब्रवीत ॥ ६५ ॥ इत्यक्त्वा वचनं सतं वासो में सजने वने । अन्ययमाश्रमे वासः करीव्यम्तद्भतो विधिः ॥६६॥ नेटानीं गह योग्योऽयं तवस्विजनभूषणम् । हितकामः पितृभूयः गीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ६७॥ नियमं सोऽहं गृहीत्वा न्यमोधक्षीरमानय । तब्दीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत् ॥ ६८ ॥ गमिष्यामि जटाः क्ता रामस्तेनाकरोज्ञदाः । दीर्धवाहर्गरव्याशे जटिन्दत्वमधारयत् ॥ ६९॥ लक्ष्मणस्यात्मनश्चेव जटामण्डलघारिणौ । अद्योभैनामृपिसभौ भ्रातरी रामलक्षाणौ ॥ ७० ॥ तदा

Having offered explanation to the charioteer as aforesaid and consoling him again and again, Sri Rāma, who was not feeling the least timorous, following ) reasoned gave (the instructions to Guha:- (65) "It is not proper for me on this occasion to dwell, as I am doing, in a forest in which my (own) men are present. Therefore an abode must be taken up by me in a hermitage (in an uninhabited region) and the procedure to be followed in this behalf must be observed (by me). (66) Adopting with the concurrence of Sītā and Laksmana a discipline (in the shape of eating wild fruits, roots and bulbs etc, and reposing on the ground and so on ) which serves as an embellishment for ascetics, seeking as I do the (spiritual) welfare of my father, and wearing matted hair, I should (like to) proceed further. (Therefore) please bring the milk-like exudation of a banyan tree." Guha fetched such exudation at once for the prince. ( 67-68 ) With that exudation Sil Rama, a tiger among men, who was postessed of long arms, formed his own locks as well as those of Laksmana ( who had also taken a vow of ascetic life ) into a mass of clotted hair and (thus) wore the distinguishing mark of an shape of ascetic (in the hair). (69) Clad in the bark of trees and wearing a rounded of matted locks (on their those two brothers, Sri Rama Laksmana, looked charming time like two Rais (ascetic sages). (70)

सहलक्ष्मणः । व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गृहमव्यीत् ॥ ७१॥ मार्गमास्थितः ततो दर्भ जनपदे तथा। भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम् ॥ ७२॥ अप्रमत्तो कोशे गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तूर्णमन्यप्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ७३॥ समनुज्ञाप्य ततस्तं नदीतीरे नावमिश्वाकुनन्दनः । तितीर्पः शीव्रगां गङ्गाभिदं, वचनमब्रवीत् ॥ ७४॥ हथ्रा आरोह त्वं नरन्यात्र स्थितां नाविममां दानैः । सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम् ॥ ७५ ॥ भ्रातः शासनं श्रुत्वा सर्वेमप्रतिकृलयन् । आरोप्य मैथिली पूर्वमारुरोहात्मयांम्नतः ॥ ७६ ॥ लक्ष्मणपूर्वजः । ततो निपादाधिपतिर्मुहो ज्ञातीनचोदयत् ॥ ७७ ॥ अथाररोइ तेजस्वी खयं नावमारुह्य तां ततः । ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः ॥ ७८॥ राघवोऽपि महातेजा आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया । प्रणमत् प्रीतिमंतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः ॥ ७९ ॥ चैव तं ग्रहम् । आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ॥ ८०॥ अनुज्ञाय समन्त्रं च सबलं ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता । ग्रमस्म्यवेगाभिहता शीवं सलिलमस्यगात् ॥८१॥ भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । वैदेही प्राञ्जलिभूत्वा तां नदीमिद्मव्रवीत् ॥ ८२॥ समनुप्राप्य

Having (temporarily) adopted the Laksmana and accepted the vow ways of a hermit along with of an ascetic life, SrI Rāma

then spoke (as follows) to his helpmate, Guhu:- (71) "Remain vigilant in the matter of your army, exchequer, fortress and the people, O Guha; for a state is recognized as most difficult to protect." (72) Having duly taken leave of the celebrated Guha, and remaining undisturbed (all the time), SrI Rāma (the delight of the Ikswākus) then quickly departed along with his consort (SIta) and with Laksmana. (73) Beholding a boat on the bank of the river and keen to cross the swift-flowing Ganga, Sri Rāma (the delight of the Ikswākus) for his part spoke (to Laksmana) as follows:-(74) "Holding the boat stand. ing there (and thereby steadying it), help the timid Sita to get into it slowly and step (you) into it forth with, O lion among men!" (75) Hearing the command of his (elder)brother and helping SItā (a princess of Mithila) to get into the boat first. the self-possessed Laksmana stepped into the boat afterwards, (thus acting in full conformity with his brother's command). (76) The glorious Rama (elder brother of Laksmana) himself got into the boat last; and after the Nisadas, that Guha, the ruler of

commanded his kinsmen to row the boat (across the stream). (77) Having got into the aforesaid boat, SrI Rāma (ascion of Raghu), for his part, who was possessed of unique splendcur, then recited a sacred text (देवी नावम etc. ) fit for the Brahmans and Ksatriyas alike and conducive to his own good. (78) Nay, sipping the water of the Ganga according to the scriptural ordinance and feeling highly gratified, Śrī Rāma with Sītā bowed low to that Laksmana, the great carwarrior, followed suit. (79) Further, bidding farewell to Sumantra as well as to the celebrated Guha and his army and, occupying his seat in the boat. Śrī Rāma for his part urged the boatmen to row the boat. (80) Rowed by the boatmen and directed by the helmsman, the boat, propelled by the swift movement of the beautiful oars, moved swiftly across the water. (81) Having duly reached the middle of the Ganga, SItā (a princess of the Videha kingdom), for her part, irreproachable (in every way), spoke as follows with joined palms to the said river:-(82)

पत्रा दशरथस्यायं महाराजस्य चनदंश 8 वपाँणि समग्राण्यप्य क्षेमेण मभगे तनस्त्रां देवि त्रभान्धेकं सा त्यां देखि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्राप्तराज्ये शनमहसं च वस्त्राण्यन्नं च म्राधटमहर्मेण मांसगतीदनेन महाबाह मैया : भ्रात्रा

धीमतः । निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वदिभरक्षितः ॥ ८३॥ कानने । भात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४॥ पुनरागता । यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी ॥ ८५॥ समक्षरे । भार्या चोदिघराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदृश्यसे ॥ ८६ ॥ नरव्याचे शिवेन पुनरागते ॥ ८७॥ पेरालम् । ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्पया ॥ ८८ ॥ च । यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुर्शे पुनरूपागता ॥ ८९॥ स्वत्तीरवासीनि देवनानि च सन्ति हि । तानि सर्वाणि यश्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥ ९०॥ च संगतः । अयोध्यां वनवासात् तु प्रविश्वत्वनधोऽनम्रे ॥ ९१॥

"Protected on all sides by you, O (mother) Ganga, may this son of the wife Elmperor Dassratha execute this decree (of the emperor to in exile for fourteen years). (83) When, having sojourned in the forest for full fourteen years, he arrives at with your bank onco more his (younger) brother (Lakemana) and myself, then, returned in safety, O blessed goddess, with all my desires fulfilled, O Ganga, I shall worship you with great delight. (84-85) Since you, through O goddess flowing earth and the subterrancan regions, include (in your basin ) the realm of

Brahmā (the outermost of the six spheres enveloping the earth ) and are vividly seen on this (terrestrial) plane as a consort of the Ocean-king (the derty presiding over the oceans), I, Sītā, greet and extol you, O charming goddess! When Śri Rāma (a tiger among men ) has safely returned throne, I shall regained his away a lakh of cows well as ав and apparel wearing articles ofexcellent quality to food-stuffs ofthe Brahmans with intent to please you. (86-88) Having returned to Ayodhya

I shall worship you with a thousand (and one) articles not available (even) to gcds as well as with lands free from revenue, raimert and cooked rice\*. Be pleased ( with me ), O goddess ! (89 ) Nay, I shall without doubt offer worship to all the deities that have their abode on your banks as well as to all sacred spots and sites (on your banks). (90) May the sinless Rāma (who is possessed of mighty arms) for his part re-enter Ayodhya from the forest along with Lakemana and myself, O sinless godders !" (91)

सीता गङ्गामनिन्दिता । दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत् ॥ ९२ ॥ सा सम्भाषमाणा नरपंभः । प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परंतपः ॥ ९३॥ हित्वा समनुप्राप्य नावं मुमित्रानन्दवर्धनम् । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥ ९४॥ अथाब्रवीन्महाबा हः मद्विधैर्विजने वने । अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५॥ कार्य रक्षणं अवश्यं सीतां . त्वां चानुपालयन् । अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुपर्पम ॥ ९६॥ पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि किया । अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेस्स्यति ॥ ९७ ॥ काचन तावदतिकान्तासुकरा क्षेत्रारामविवर्जितम् । विपमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेश्यति ॥ ९८ ॥ प्रनष्टजनसम्बाधं

Praying to Ganga as aforesaid, the celebrated SItā, who was irreproachable ( in every way ) and devoted to her husband, speedily reached the southern bank. (92) Having safely reached the ( aforesaid ) bank and leaving the boat, Śri Rāma ( a jewel among men), the chastiser of his foes, for his part, proceeded (further) with his (younger) brother ( Laksmana ) and Sita ( a princess of the Videha kingdom ). (93) The mighty-armed prince now said to Laksmana (who heightened the joy of Sumitrā), "Be prepared for the protection of Sītā in the inhabited as well as in the uninhabited areas. (94) Protection needs must be afforded in an unin-habited forest to the weaker sex by men like me ( who maintain the moral order ). ( Therefore )

lead the way, O son of Sumitra, (and ) let Sitā follow you. (95) I ( for my part ) shall follow in the rear, protecting SItā as well as yourself from behind; for protection must be vouchsafed by us to one another, jewel among men ! (96) In fact no severe trial has gone out of possibility as yet. (On the other hand) Sita (a princess of the Videha kingdom ) will experience only today, the suffering entailed by a sojourn in the forest. (97) She will enter today a forest in which traces of blades of grass etc. having been crushed under the feet of men are no longer visible ( there being no traffic of men), which is utterly devoid of fields and gardens, has a rugged surface and is full of yawning chasms etc." (98)

<sup>\*</sup> According to the interpretation given above, which commands the support of a famous commentator of the Välmiki-Rāmāyaņa, the author of the gloss going by the name of "Rāmāyaṇa-Śiromaṇi", the compound (सुरावटसहस्रेण) will have to be split up as (सुरेषु देवेषु न घटन्ते नसन्तीत्यर्थ:, तेषां सहस्रम्तेन'. The other compound (मांसभूतीद्नेन' too should be split up as भा नास्ति अंसो राजभागो यस्यां सा एव भू: पृथ्वी च उतं वस्त्रं च ओदनं च, एतेषां समाहारः, तेन'. Like 'Aṃśa', the word 'Aṃsa' too bears the sense of 'share' (revenue) according to Sanskrit lexicons.



I mbodiments of Service

श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽप्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९॥ गतं त गङ्गापरपारमाञ्च रामं निरीक्ष्य । समन्त्रः सततं अध्वप्रकर्षाद् विनिवृत्तदृष्टिर्मुमोच व्यथितस्तपस्वी ॥१००॥ बाष्पं लोकपालप्रतिमप्रभावस्तीर्त्वा महानदीम् । महात्मा वरदो ततः समृद्धाञ्जुभसस्यमालिनः क्षणेन मुदितानुपागमत् ॥१०१॥ वत्सान तौ तत्र हत्वा चत्ररो महामृगान् वराहम्द्रयं पृष्तं महारुम् । आदाय मेध्यं त्वरितं बुभक्षितौ वासाय काले ययतर्वनस्पतिम् ॥१०२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे द्विपञ्चादाः सर्गः ॥ ५२ ॥

Hearing the advice of Sri Rama. Laksmana led the way (SIta following him ), and immediately after Sītā followed Śri Rāma ( a scion of Raghu ), the delight of the Raghus. ( 99 ) Constantly gazing on Sri Rāma, who had soon reached the other bank of the Ganga, and his vision having failed due to the long distance bу the exiles meantime ) Sumantra, who was full of remorse and afflicted ( too ), shed tears ( of grief over his separation from Śrī Rāma ). (100 ) Having crossed the great river ( Ganga ), the high-souled Śrī Rāma, who vied in glory with the guardians of the spheres and was capable of bestowing boons,

reached in a moment the prosperous and happy land of Vatsa ( the land comprised between the Ganga and the Yamuna rivers), which contained rows of beautiful crops. (101) Having hunted (for love of sport ) four large deer, viz, a Varāha, Ŗśya, Pṛṣata and Mahāruru ( the four principal species of deer ), and taking ( with them articles of ) food ( consisting of fruits etc. ) fit for being consigned as an oblation into the sacred fire, now that they felt hungry ( after sport ), the two brothers quickly sought ( the foot of ) a tree ( where they had evidently stationed SIta within their sight for the time they were engaged in sport ), for taking rest ( after supper ) during the night. ( 102 )

Thus ends Canto Fifty-two in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

## त्रिपश्चाशः सर्गः

#### Canto LIII

Apprehending trouble for Kausalyā and others at the hands of Kaikeyi, Śri Rāma, who was seated at the foot of a banyan tree and was a past master in the art of persuasion, persuades Lakṣmaṇa to the best of his ability to return to Ayodhya. Lakṣmaṇa, however, pleads inability to survive in his absence and does not budge an inch from his resolution to stay with his eldest brother.

Śri Rāma, therefore, yields and sets his seal to his continuing with him during his exile.

स तं वृक्षं समासाद्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम् । रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम् ॥ १ ॥

अद्येयं प्रथमा रात्रियीता जनपदाद् वहिः । या मुमन्त्रेण रहिता तां नोत्किण्ठितुमहीस ॥ २ ॥ जागर्तव्यमतिन्द्रभ्यामद्यप्रभृति रात्रिपु । योगक्षेमी हि गीताया वर्गेते छह्मणावयाः ॥ ३ ॥ रात्रिं कथंचिदेवेमां सौमित्रे वर्गयामहे । अगवर्तामहे भूमावास्नीर्य स्वयमर्जितैः ॥ ४ ॥ स त संविश्य मेदिन्यां महाईशयनोचितः । इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः धुभाः ॥ ५ ॥

Having reached (the foot of) the atoresaid tree and worshipped the evening twilight, Sri Rima, the foremost of those affording delight to others, spoke to Laksmana as follows: so the tradition goes:—(1) "This night, which has overtaken us today outside the territory inhabited by our own people, is the first night which will pass without Sumantra. You ought not to sorrow over it. (2) Remaining free from lassitude we must both keep awake during the (coming) nights; for the

procuration of what is needed by SIta and the protection of her person and honour etc. are our care, O Lakamana! (3) Let us pass this night anyhow, O son of Sumitra ! Let us lie down on the ground, covering it with straw. leaves and so on procured with our own hands." ( 4 ) Sitting on the (bare) ground, the said Srī Rāma, for his part, who was accustomed to costly beds, addressed the following Laken ana:suitable remarks to (5)

श्रुवमद्य महाराजो दुःखं स्विपिति लक्ष्मण । कृतकामा तु कँकेयी तुष्टा भवितुमई ति ॥ ६ ॥ सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात् । अपि न च्यावयेत् प्राणान् हृष्ट्वा भरतमागतम् ॥ ७ ॥ अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः । किं करिष्यिति कामारमा कैकेय्या वश्चमागतः ॥ ८ ॥ इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मितिवभ्रमम् । काम एवार्थधमोभ्यां गरीयानिति मे मितः ॥ ९ ॥ को द्यविद्वानिप पुमान् प्रमदायाः कृते त्यजेत् । छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामिव लक्ष्मण ॥ १० ॥ सुली बत सुभार्यश्च भरतः केकयीसुतः । सुदितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यिषराजवत् ॥ ११ ॥ स हि राज्यस्य सर्वस्य सुलमेकं भविष्यति । ताते तु वयसातीते मिय चारण्यमाश्रिते ॥ १२ ॥

"Surely the emperor must be sleeping uncomfortably to night, O Laksmana ! Kaikeyi, on the other hand, who has her desired object accomplished, ought to feel gratified. (6) Seeing Bharata returned (from his maternal grandfather's ), Queen Kaikeyi, I am afraid, may not actually rob the emperor of his (very ) life for the sake of sovereignty. (7) What will the king,-whose desire ( to see me installed as Prince Regent ) lingers ( even now ) in his mind and who has fallen into the clutches of Kaikeyi, ( nay ) who is aged and ( therefore ) helpless and has (further ) been disunited from me,-do ( to foil her designs upon his life )? (8) Viewing this evil plight

( of mine ) and the perversion of the king's mind, I (um led to ) think that gratification of the senses is of greater moment than earthly gain and religious merit. (9) What man, even though ignorant, would actually abandon for the sake of a woman a son following his will, (even) as father has abandoned me. O Laksmana P (10) Ah, Kaikeyi's son, Bharata (alone) is happy and the spouse of a lucky woman in that he is going to rule over the prosper us kingdom of Kosala like an overload, his claim being disputed by none! (11) hor, he will enjoy the undivided blessings of the entire kingdom, now that father is superannuated and I have retired to the forest. (12)

अर्थधर्मो परित्युच्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥ १३ ॥ मन्ये दशरथान्ताय मम प्रज्ञाजनाय च । कैकेवी सौम्य सम्प्राता राज्याय भरतस्य च ॥ १४ ॥

# Kalyana-Kalpataru 2000



Leaving the Gauga behind

कैकेयी अपीदानीं सौभाग्यमदमोहिता । कौसल्यां च समित्रां च सा प्रवाधेन मत्कृते ॥ १५॥ त देवी सुमित्रा दुःखमावसेत् । अयोध्यामित एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥ १६ ॥ गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान् । अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि ॥ १७॥ अहमेको द्वेपादन्यायमाचरेत् । परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम् ॥ १८॥ क्षद्रकर्मा के केयी पुत्रैर्वियोजिताः । जनन्या मम सौमित्रे तदद्यैतदुपस्थितम् ॥ १९॥ तात स्त्रियः

"He who pursues sensuous pleasure neglecting wealth and virtue soon comes to grief in the same way as King Dasaratha has. ( 13 ) I believe, O good brother, that Kaikeyī came ( to this house ) to bring about the end of Dasaratha, to send me into exile and to secure kingship for Bharata. (14) Blinded by pride of good fortune, I am afraid, the aforesaid Kaikeyī may even now persecute Kausalyā and Sumitrā too because of their relation with me (and you). (15) Your mother, Queen Sumitrā, is likely to suffer hardship because of her affinity to us. From this very place (therefore), O Laksmana, proceed you to Ayodhya

next morning. (16) I shall proceed to Dandaka forest alone Sītā, while you will be a protector to Kausalyā, who will be left without a protector ( after the death of King Dasaratha ). (17) Kaikeyi of vile deeds may undoubtedly resort to unfair due to malice and administer poison to your mother and mine, O knower of what is right ! (18) In some other (past) birth, O dear brother, women must have been deprived of their sons by my mother ( Kausalyā ). That act ( of hers alone ), O Laksmana ( son of Sumitrā ), has recoiled on her in the form of this visitation. (19)

चिरपुष्टेन मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा शोचन्त्याश्चाल्पभाग्याया न अल्पभाग्या हि में माता कौसल्या रहिता मया। रोते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे॥ २४॥ एको ह्यहमयोध्यां च प्रथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः कुद्धो ननु वीर्यमकारणम् ॥ २५॥ अधर्मभयभीतश्च परलोकस्य

दुःखसंवर्धितेन च । विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले धिगस्तु माम् ॥ २०॥ काचिजनयेत् पुत्रमीदशम् । सौमित्रे योऽहमम्बाया दिश्च शोकमनन्तकम् ॥ २१॥ मत्तो लक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक पादमरेर्दश ॥ २२ ॥ किंचिद्रपक्रवेता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिंदम ॥ २३॥ चानघ । तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये ॥ २६॥

"At a time when Kausalyā ( my mother) should have found herlabours repaid by me, she has been deprived of my company by me, who was nurtured by her for long years and brought up with (great) pains. Woe to me! (20) Let no matron give birth to such a son as myself, who, O Laksmana, have inflicted endless sorrow on my mother ! (21) I believe that myna ( which is kept as by mother Kausalyā ), O Laksmana, is more affectionate ( towards mother) than I, since from her are heard the words 'Bite, O parrot, the foot of

the enemy (of our master and thereby render him incapable of marching against our master).' ( 22 ) What purpose of my grieving mother of poor luck, who is as good as assueless, can be served by me, her son, who does good to her, O chastiser foes p (23 ) Of poor luck indeed is my mother, Kausalyā, who, bereft as she is of me, is stricken with great agony and lies plunged in a sea of grief. (24) When enraged I can surely subdue with my arrows single-handed not only ( the kingdom of ) Ayodhya but the earth as well, O Laksmana ! But ( show of ) valour is not (always) conducive to good in the other world (25) I am afraid of sin (that will be incurred by me if I fail to help my father in implementing the boons conferred by him

विलप्य विजने करुणं एतदन्यच विलापोपरतं रामं ध्रवमद्य राम नैतदौपयिकं राम न च सीता त्वया हीना नहि तातं न

Having wailed piteously as aforesaid and in many other ways in that lonely forest, SrI Rama sat quiet during the night, afflicted as he was, his face in tears. ( 27 ) Laksmana comforted Śrī Rāma as follows when the latter had ceased lamenting and looked like a fire whose flames had gone out and a sea that had lost its vehemence:-(28) "The city of Ayodhya, O Rama, now that you have come away from it, has undoubtedly been divested of its splendour and resembles a night on Karkeyl ) as well as of (ruining my prospects in ) the other world, () sinlers Laksmana! Hence I do not install myself in the office of Prince Regent ( by force ) today." (26 )

बहु । अश्रुपर्णभुरती दीनो निश्चि तृष्णीभुपाविशत् ॥ २७॥ गताचिपमिवानत्रम् । समद्रामन निर्वेगमाश्वासयत त्रध्मणः ॥ २८॥ अयोध्याऽऽयुधिनां वर । निष्प्रमा त्वयि निष्कान्ते गतचन्द्रेन शर्वरी ॥ २९ ॥ यदिदं परितण्यसे । विपादयिं सीतां च मां चैव प्रपर्धम ॥ ३० ॥ न चाहमपि राधव । महार्तमपि जीवावो जलान्मस्यावियोद्धृती ॥ ३१॥ शत्रक्तं न समित्रां परंतप । द्रष्टिमिक्छेयमधाहं स्वर्गे चापि स्वया विना ॥ २२ ॥

> without the moon, O jewel among armed warriors ! (29) It is not derirable, O Rami, that you should grieve in this way. You make Sita and my self too sad (thereby), O jewel among men ' (30) Bereft of you, O scion of Raghu, neither Sità nor I myself can survive even for a short while any more than fish taken out of water. ( 3; ) Today I wish to see neither father nor Satrughna (my younger brother ) nor Sumitra ( my own mother ) nor even heaven without you, O termenter of fees !" (32)

ताम् । न्यप्रोधं मुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्मली ॥ ३३ ॥ नमासीनौ नातिद्रे निरीक्ष्य ततस्तत्र चैवं वची निशम्य लक्ष्मणस्त्रोत्तमपुष्कलं वनवासमादरात । धर्म विदर्भ परंतपः प्रपद्म मुचिराय समस्ता राधवः ॥ ३४ ॥ समाः महा**ब**ली तस्मिन् वि जने महावने राषववंशवर्धनी । ततस्त सम्ब्रमसम्युपेयतुर्ययैव सिंही गिरिसानगोचरौ ॥ ३५॥ भयं इत्यार्षे श्रीमदामायणे बाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रिपश्चादाः सर्गः ॥ ५३ ॥

Perceiving a bed decently prepared (by Laksmana) at the foot of the banyan tree not very far ( from the place occupied by them ), while they were comfortably seated there, Sri Rāma and Sitā, who were tenderly alive to their duty. then sought the bed. (33) Hearing attentively the excellently-worded and comprehensive submission of Laksmana reproduced and embracing for a fairly above. lengthy period the course

conduct prescribed for hermits. Rāma ( a scion of Raghu ), turmentor of foes, resolved to spend all the years (of his exile) with Laksmana. (34) Thenceforward the two exceptionally mighty princes (Sil Rama and Laksmana), the promoters race of Raghu. experienced fear or agitation ( while dwelling ) in that great lonely forest any more than a couple of living on a mountain-peak. (36)

Thus ends Canto Fifty-three in the Ayodhya-Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Ryi and the oldest epic.

### चतुःपञ्चाशः सर्गः

#### Canto LIV

Set out on his journey for the Dandaka forest with Sitā and Laksmana, Śri Rāma reaches at dusk the hermitage of Sage Bharadwāja in the vicinity of the confluence of the holy Ganga and Yamuna rivers. Paying due honours to Śri Rāma and his party, the sage recommends Chitrakoot as the fittest place for him to sojourn in. Spending the night in discourses on various topics with him, the sage grants him leave early next morning to depart for Chitrakoot.

ते तु तस्मिन् महाबृक्षे उषित्वा रजनीं ग्रुभाम् । विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद् देशात् प्रतस्थिरे ॥ १ ॥ यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाभिप्रवर्तते । जग्मुस्तं देशमुद्दिय विगाह्य सुमहद् वनम् ॥ २ ॥ ते भूमिभागान् विविधान् देशांश्चापि मनोहरान् । अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥ ३ ॥ यथा क्षेमेण सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् । निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत् ॥ ४ ॥ प्रयागमितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् । अग्नेभीगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनिः ॥ ५ ॥ न्तं प्राप्ताः स्म सम्भेदं गङ्गायमुनयोर्वयम् । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिधर्षजः ॥ ६ ॥ दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः । छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा दुमाः ॥ ७ ॥

Having spent the beautiful night under that big tree, the party for their part set out from that place when the sun had clearly risen. (1) Travelling across a fairly extensive forest they proceeded in the direction of that region where the Yamuna rushes to meet the Ganga (associated with the name of Emperor Bhagiratha, who had the credit of bringing down the stream to the terrastrial plane by dint of his devotion and austerities in order to purify the ashes of his departed great granduncles ). (2) Beholding here and there tracts ofland captivating regions never seen before, the illustrious travellers moved on. (3) Gazing on the various trees laden

with blossoms while travelling at ease, Śrī Rāma said to Laksmana (son of Sumitrā ) when the day had just ended: - "Behold, O son of Sumitra, agreeable (fragrant) smoke, emblem of the glorious god of fire, near Prayag ( the confluence of the Ganga and Yamuna ( From this ) I conclude the sage (Bharadwāja) 18 at hand. (4-5) We have surely reached the confluence of the Ganga and Yamuna rivers; for the noise produced by the clashing of the waters of the two streams is heard. (6) Logs of wood hewn by menliving by the produce of the forest, as also the trees of various kinds (thus) dismembered are seen in the hermitage here." (7)

धन्तिनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निल्यं मुनेः ॥ ८ ॥ रामस्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः । गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ॥ ९ ॥ ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्दर्शनकाङ्किणौ । सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥ १० ॥ स प्रविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणैर्श्वतम् । संशितव्रतमेकाग्रं तषसा ल्ब्धचक्षुषम् ॥ ११ ॥

of offshoots. (.'S) It is infested by the black species of monkeys with a long tail (of the size of a cow-tail), is haunted by apes and bears, is known by the name of Chitrakoot and closely resembles the Gandhamādana mountain (in beauty). (29) So long as a man beholds the leaks of the Chitrakoot hill be devotes himselt entirely to virtuous acts and never sets his mind on sin. (30) Having

spent a hundred winters in austerities as though in sport on that mountain, many a seer with a head hoary (through age) as a (bare) skull ascended to heaven. (31) I consider that mountain to be a very lonely and comfortable place for you to live in. Else dwell with me here (at the confluence of the Ganga and the Yamuna) for the period of exile. (32)

भरद्वाजः प्रियातिथिम् । सभार्ये सह च भात्रा प्रतिजग्राह हर्पयन् ॥३३॥ सर्वकामेस्तं समं महर्षिमुपेयुपः । प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३४॥ तं रामस्य सुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत् सुखम् ॥ ३५॥ परिश्रान्तः सीतातृतीयः काक्त्थः भरद्वाजमुपागमत् । उवाच नरशार्द्गलो मुनि ज्वलिततेजसम् ॥ ३६॥ शर्वयी प्रभातायां त् तवाश्रमे । उपिताः सो।ऽह वसतिमनुजानानु नो भवान् ॥ ३७॥ शर्वरीं सत्यशील भगवन्नद्य भरद्वाजोऽज्ञवीदिदम् । मधुमूलफलोपेतं चित्रकृटं ब्रजेति ह ॥ ३८॥ व्युप्टायां रात्र्यां त तस्यां राम महायल । नानानगगणे।पेतः किंनरोरगसेवितः ॥ ३९॥ सन्ये तव गजराजनिपेवितः । गम्यतां भवता शैलश्चित्रकृटः स विश्रतः ॥ ४०॥ मयूरनादाभिरतो बहुमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि ॥४१॥ रमणीयश्च पण्यश्च वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि विचरन्ति रावव । दरीकन्दरनिर्झरान् । चरतः सीतया सार्धे नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२॥ सरित्प्रस्रवणप्रस्थान् प्रहृष्टकोयष्टिभकोकिलस्वनैर्विनोदयन्तं च सुखं परं मत्तैर्वहभिश्च कुझरै: सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम् ॥ ४३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुःपश्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥

The celebrated Sage Bharadwāja entertained his aforesaid beloved guest, Śrī Rāma, with his consort (Sītā) and with his ( younger half-) brother (Laksmana), delighting them with all desired objects. (33) While Śrī Rāma, having approached that great seer at Prayag ( the confluence of the Ganga and the Yamuna), was talking ( with him ) on various topics, the delightful night arrived. (34) Greatly fatigued, Śrī Rāma (a scion of Kakutstha), who was accompanied by Sītā as the third ( Laksmana being the second ) and deserved ( all ) comforts, happily spent that night at the lovely hermitage of Bharadwaja. (35) The night having ended in dawn, \$rI

Rāma ( a tiger among men ) approached and spoke (as follows) to Sage Bharadwāja of resplendent glory:-(36) "We have lodged tonight at your hermitage, O venerable sir ! (Pray) allow you us to proceed to the place fixed for our abode now, O sage given to truthfulness!" (37) That night having come to an end, Bharadwāja ( when requested as above) replied for his part, they say, as follows:-"Proceed gladly to Chitrakoot, rich in honey, roots and fruits. (38) I deem it a fit place for your abode, O Rāma possessed of great strength ! Repair you to that wellknown sacred and lovely mountain, Chitrakoot, which is adorned with clusters of trees of every description

and frequented by Kinnaras and Nāgas, is rendered charming by the cries of pencocks and infested with lordly elephants and abounds in roots and fruits. Since herds of elephants as well as troops of deer roam about in the sylvan regions there, you will behold them, O scion of Raghu, as well as rivers, cascades, peaks of mountains, fissures in rocks, caves and rivulets,

which will delight your mind as you roam about (in the woods) with SITA. (39-42) Reaching the agreeable and highly blessed mountain, which entertains the visitors with the notes of the overjoyed Tittibha bird and cuckoo, is most delightful because of its many deer and elephants in rut and is fit for habitation, take up your abode on it. (43)

Thus ends Canto Fifty-four in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### पञ्चपश्चाद्यः सर्गः

### Canto LV

Sage Bharadwāja tells Śri Rāma and Lakṣmaṇa, even as they set out on their journey to Chitrakoot, the route by which they should proceed. Accompanied by Sītā Śri Rāma and Lakṣmaṇa cross the Yamuna on a raft prepared by themselves. In the evening they halt on the bank of the Yamuna along with Sītā, who is rejoiced to get fruits and blossoms of her liking.

उपित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमौ । महर्षिमभिवाद्याथ जम्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ ॥
तेपां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः स चकार ह । प्रस्थितान् प्रेश्य तांदचैव पिता पुत्रानिवौरमान् ॥ २ ॥
ततः प्रचकमे वक्तुं वचनं स महामुनिः । भरद्वाजो महातेजा राम सत्यपराक्रमम् ॥ ३ ॥
गङ्गायमुनयोः संधिमासाद्य मनुजर्पभौ । कालिन्दीमनुगच्छेनां नदी पश्चानमुखाश्चिताम् ॥ ४ ॥
अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्चोतः समागताम् ।
तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेथ्य राघव । तत्र ययं प्रवं कत्वा तरतांव्यनीं नदीम् ॥ ५ ॥

तस्यास्तीर्थ प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव । तत्र यूयं प्रवं कृत्वा तरतांग्रभर्ती नदीम् ॥ ५ ॥ ततो न्यप्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम् । परीतं वहुभिर्वृक्षैः स्थामं भिद्धोपसेवितम् ॥ ६ ॥ तस्मिन् सीताञ्जिलं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिपां क्रियाम् । समासाद्य च तं वृक्षं वसेद् वातिक्रमेत वा ॥ ७ ॥ क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननम् । सल्लकीबदरीमिश्रं रम्थं वंशेश्र यामुनेः ॥ ८ ॥ म पन्थाश्रित्रकृष्टस्य गतस्य बहुशो मया । रम्यो मार्दवयुक्तश्र दावैश्चेय विवर्जितः ॥ ९ ॥

Having spent the night there (at the hermitage of Sage Bharadwāja) and greeting the great seer, the two princes (Sri Rāma and Laksmana), the subduers of their foes, forthwith proceeded in the direction of the said mountain. (1) Nay, perceiving the (three) travellers about to start (on their journey), that great seer too, so

the tradition goes, performed a religious rite ensuring their safe journey (scattering boiled rice on the ground and invoking blessings through the repetition of certain sacred texts) in the same way as a father would bless his own sons (and daughter-in-law). (2) Then that eminent sage, Charadwaja, who was invested with

great ( spiritual ) glory, proceeded to instruct Śrī Rāma, who was possessed of unfailing valour, as follows:-(3) "Reaching the confluence of the Ganga iewels and the Yamuna, the two among men ( in you ) should follow the river Yamuna, which has taken a westerly course ( for some distance due to the great rush of the waters of the Ganga) ( 1) Then, approaching Yamuna turned in an opposite direction, and carefully perceiving in it a passage (across the river) too much frequented, O scion of Raghu, cross you the river Yamuna ( the desty presiding over which is a daughter of the sun-god ) after preparing a raft. (5) Then, approaching an extensive banyan tree, full of dark green leaves and (therefore) going by the name

Śyāma ( dark-green ), ( nay ) surrounded by many (other ) trees and visited by Siddhas, SIta should, joining her palme, offer prayers to (the deity presiding over ) the tree ( for your safe return to Ayodhya ). Again, duly reaching ( the foot of ) the aforesaid tree, she should halt (there awhile in the event of her feeling fatigued ) or else pass beyond it. (6-7) After walking (a distance of) only two males from that tree and beholding the Nilavana, with Sailaki and jujube interspersed trees and charming with bamboos standing on the bank of the Yamuna, that delightful way he found to Chitrakoot,-which has frequently visited by me, -marked with and devoid of forest smoothness fires," (8-9)

संन्यवर्तत । अभिवाद्य तथेत्युक्ता रामेण विनिवर्तितः ॥ १०॥ महर्पि: इति पन्थानमादिश्य तस्मिन् रामो लक्ष्मणमत्रवीत् । कृतपुण्याः सा भद्रं ते मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते ॥ ११॥ उपावृत्ते मुनौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ । सीतामेवाप्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नेदीम् ॥ १२ ॥ पुरुषव्याबौ तु कालिन्दीं श्रीष्ठस्रोतिस्वनीं नदीम् । चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलितिर्विवः ॥ १३॥ सुमहाप्तवम् । गु॰कैर्वेशैः समाकीर्णमुशीरेश्च समावृतम् ॥ १४॥ तौ काष्ट्रसंवाटमथो चक्रतः वीर्यवान् । चकार लक्ष्मणिक्छत्त्वा सीतायाः सुखमासनम् ॥ १५ ॥ ततो वैतसशाखाश्च जम्ब्रशाखाश्च श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम् । ईषत्स रुजमानां तामध्यारोपयत प्रवम् ॥ १६ ॥ तत्र पाइवें तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च । प्रवे कठिनकाजं च रामश्रके समाहितः ॥ १७॥ परिगृह्य तौ । ततः प्रतेरत्वर्यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ ॥ १८ ॥ आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं

Having thus pointed out the way (to Chitrakoot) and being urged by Śrī Rāma to return, after he had greeted the sage and said "I shall follow your instructions", the great seer ( Bharadwaja ) duly returned. (10) The aforesaid sage having returned, Śrī Rāma said to Laksmana, prosperity attend on you! We have done meritorious deeds ( in the past ) in that the sage compassionates us." ( 11 ) Talking ав aforesaid, placing SItā definitely at their head, the two high-minded tigers among men headed towards the river Yamuna.

(12) Reaching (the bank of) the river Yamuna, which flowed in a swift current, the (princely) travellers for their part fell a pondering, keen as they were to cross speedily the waters of the river. (13) The two brothers then prepared a fairly big raft consisting of a number of wooden logs (placed side by side), overspread with dry bamboos and covered all over with the fragrant roots of the Usira plant (Andropogon muricatus). (14) Then, cutting shoots of canes and twigs of the rose-apple tree, the powerful Laksmana made a comfortable seat for Sitā. (15) Then the celebrated

# Kalyana-Kalpataru 🕮



Mounting a Raft for crossing the Yamuna

Śrī Rāna, son of Daśaratha, helped Sitā, his beloved consort,—who vied with Śrī (the goddess of fortune) of unimaginable beauty and was feeling a bit abashed,—ascend the raft. (16) Śrī Rāma also carefully placed on the aforesaid raft the pair

of her garments as well as her jewels as also the shovel and basket beside her. (17) Having first enabled SItā to ascend the rait, holding the structure (themselves), the two sons of Daśaratha, full of delight, now cautiously began to row the raft. (18)

त्वेनामवन्दत । स्वस्ति देवि तरामि त्वां पारयेनमे पतिर्वतम ॥ १९॥ कालिन्दीमध्यमायाता सीता सरावटशतेन च । स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिध्वाकुपालिताम् ॥ २०॥ गोसहस्रेण यक्ष्ये याचमाना कृताञ्चलिः । तीरमेवाभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी ॥ २१ ॥ कालिन्दीमथ सीता त शीवगामर्मिमालिनीम् । तीरजैर्वहभिर्वृक्षैः गंतेर्घ्यम् नदीम् ॥२२॥ ततः प्रवेनाश्चमतीं प्रस्थाय यमनावनात । स्यामं न्यशोधमासेदः शीतलं हरितच्छदम् ॥ २३॥ तेप प्रवमत्सुज्य वैदेही चाभ्यवन्दत । नमस्तेऽस्त महाब्रक्ष पारयेन्मे पतिर्वतम् ॥ २४॥ न्यप्रोधं • सम्पागम्य समित्रां च यशस्विनीम् । इति सीताञ्जिक कृत्या पर्यगच्छन्मनस्विनी ॥ २५॥ कौमल्यां चैव पश्येम सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम् । दयितां च विधेया च रामो लक्ष्मणमब्रवीत् ॥ २६॥ अवलोक्य ततः भरतान्ज । प्रष्ठतोऽन्गिमध्यामि सायधो द्विपदां वर ॥ २७॥ **मीतामादाय** त्रमग्रतो गन्द यद् यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । तत् तत् प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः ॥ २८॥ एकैकं पादपं गुल्मं छतां वा पुष्पशालिनीम् । अदृष्टरूषां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ साबला ॥ २९॥ रमणीयान बहविधान पादपान क्समोत्करान् । सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥ ३०॥ हंसमारसनादिताम् । रेमे जनकराजस्य सता प्रेक्ष्य तदा नदीम् ॥ ३१॥ विचित्रवालकजलां भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । वहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुर्यसुनावने ॥ ३२ ॥ क्रोशमात्रं ततो गत्ना वारणवानरायते । बर्हिणपुगनादिते शभे वने नदीवप्रमुपेत्य निवासमाजग्मरदीनदर्शनाः ॥ ३३ ॥ सत्वरं

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाताः सर्गः॥ ५५॥

Arrived in mid stream, SItā for her part saluted the deity presiding over the stream and prayed to her ( as follows ):- "May I safely cross your waters ( with my husband and brotherin-law), O glorious lady; and let my husband conclude his vow ( of spending fourteen years in exile in the forest ). ( 19 ) When Śrī Rāma safely returns to the city ( of Ayodhya ) ruled over by the Ikswakus, I shall produtiate you by offering a thousand cows and a hundred ( and one ) articles of worship which cannot be procured even by gods." (20) Even while praying to the river Kalındi (in the aforesaid words ) with joined palms, Sita, for her part, who was possessed of a most excellent complexion, forthwith

approached the southern bank ( of the Yamuna ) itself. (21) Thus they duly crossed by means of a raft rippling and swift-going Yamuna river, daughter of the sun-god, fringed with numerous trees sprung on its banks. (22) Leaving the raft in the midst of those trees and departing from the forest on the bank of the Yamuna, they reached the cool banyan clothed with green leaves and ( accordingly ) bearing the name of Śyāma. (23) Nay, going very near the banyan tree, Sītā ( a princess of the Videba dynasty ) bowed low to it and said, "Hail to you, O gigantic tree ! Let my husband conclude his vow ( of forest life ) and let us see (once more) mother Kausaly a as well

as the illustrious Sumitra " So saying and joining her palms, the minded Sitā went round the banyan tree clockwise. ( 24-25 ) Seeing his beloved and obedient consort, Sītā, unimpeachable conduct, offering prayers ( to the deity presiding over the banyan tree ), Śrī Rāma now said to Laksmana, "Taking Sita ( with you in the van, you ) walk Laksmana ( younger brother Bharata) | Equipped with arms I shall follow in the rear, O jewel among men | (26-27) Offer to Sītā (a princess of the Videha clan ) whatever fruit or flower the daughter of Janaka asks for and in which her mind finds delight." (28) Beholding every single tree, shrub or creeper, charming with blossoms, that she had never seen (before), that lady questioned Śrī Rāma

about it. (29) Seized with a flurry on Sitā's command, Laksmana fetched lovely twigs of various trees, bearing bunches fo flowers. (30) The daughter of King Janaka rejoiced to gaze at that time on the river distinguished with charming sands and waters and rendered noisy by swans and crancs. (31) Having walked only a couple of miles from that place and killed many a consecrated deer, the two brothers, Śri Rāma and Laksmana, roamed about in the forest on the bank of the Yamuna. (32) Having diverted themselves in the charming forest, made noisy by flocks of peacocks and infested with monkeys and elephants, and reaching a level ground on the bank of the river, the ( princely ) travellers, undepressed wore an quickly sought a tree fit for abode. (33)

Thus ends Canto Fifty-five in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Ri and the oldest epic.

# पट्पश्चाद्यः सर्गः

------

#### Canto LVI

Moving further next morning and rejoicing on the way to see the loveliness of the forest, the party reaches Chitrakoot and enters the hermitage of Vālmiki. Making up his mind to sojourn there with the permission of the sage, Śrī Rāma gets

Lakṣmaṇa to erect a hut of leaves for themselves and, worshipping the deities presiding over the structure, they solemnly enter their abode at a propitious hour.

अथ राज्यां व्यतीतायामवमुतमनन्तरम् । प्रवोधयागारा द्यानं र्वध्मणं रहुपुंगवः ॥ १ ॥ सौमित्रे श्रणु वन्यानां वस्तु व्याहरतां स्वनम् । सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २ ॥ प्रमुमरतु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः । जहाँ निद्रां च तन्द्रा च प्रसक्तं च परिश्रगम् ॥ ३ ॥ तत उत्थाय ते सर्वे स्प्रष्ट्वा नद्याः द्दिायं जलम् । पन्थानमृणिभिर्भुष्टं चित्रकृष्टम्य ते यथुः ॥ ४ ॥ ततः सम्पस्थितः काले रामः सौमित्रिणा शह् । मीतः कमलप्राक्षिमिः वचनमञ्जाति ॥ ५ ॥

The night having slipped past, firl Rama (a jewel among the Raghus) now gently roused (in the following words) Laksmana, who lay asleep for a second time after waking from sleep.—(1) "Hear, O Laksmana (son of Sumitia), the notes of sweetly warbling wild birds (the parrot, the cuckoo, myna and so or). Let us duly resume our journey as the hour for departure has commenced, O tormentor of enemies! (2) Awakened in time by his (eldest)

brother (Gr. Rāma), Laksmans, who was fast asleep, for his part, immediately shook off his slumber, drowsiness and fatigue consequent on the (previous day's) journey. (3) Getting up and bathing in the cool waters of the Yamuna, they all then proceeded on the aforesaid path to Chitrakoot, trodden by the seers. (4) Having duly set out with Laksmana (son of Sumitrā) at that time, Śri Rāma spoke as follows to the lotus-eyed Sitā:—(5)

पुष्पितान् नगान् । स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये ॥ ६ ॥ सर्वतः आदीमानिय वैदेहि नरैरनुपसेवितान् । फलपुष्पैरवनतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम् ॥ ७ ॥ भल्लातकान् विल्वान् पश्य लक्ष्मण । मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे ॥ ८॥ लम्बमाना**नि** द्रोणप्रमाणानि प्रय प्रतिकजिति । रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी চ্য पक्षिसंवानुनादितम् । चित्रकृटमिमं पश्य प्रदृद्धशिखरं गिरिम् ॥ १०॥ मातङ्गयूथानुस्तं द्रमैर्वहभिरावृते । पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकृटस्य कानने ॥ ११॥ समभूमितले रम्ये पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया । रम्यम।सेदतुः शैलं चित्रकृटं मनोरमम् ॥ १२॥ ततस्तौ नानापक्षिगणायुत्तम् । बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नसरसोदवम् ॥ १३॥ पर्वतमासाद्य तं त नानाद्रमलतायुतः । बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिमाति मे ॥१४॥ सौम्य मनोज्ञोऽयं गिरि: वसन्त्यसिञ्ज्ञिलोच्चये । अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि ॥ १५॥ महात्मानो मुनयश्च

"See, O Sītā ( a princess of the Videha clan ), the Kimśuka (Butea frondosa ) trees laden with blossoms on all sides and appearing as though illumined and adorned with garlands ( as it were ) due to (the rows of ) their flowers in this vernal season ( synchronizing with the close winter). (6) Look at the markingand Bel trees, not made use by men (being out of their reach ) and bent low under the weight of their fruit and blossoms. We shall surely be able to live (through). (7) hanging from every tree honeycombs equal in weight to a Drona ( sixteen seers ) and ( constructed and ) stocked (with honey) by bees, O Laksmana ! (8) Here is a Chātaka bird crying and a peacock responding to it in a charming part of the forest thick with a scattered mass (9) Look this flowers. Chitrakoot hill with elevated peaks, a hill infested with herds of elephants and rendered noisy by flocks of birds. (10) We shall sport, dear brother, in the lovely and holy forest of Chitrakoot consisting of level grounds and covered by many trees." (11) Going on foot with SIta, the two brothers then reached delightful and soul-captivating Chitrakoot hill. (12) Reaching that lovely mountain, abounding in flocks of birds of many kinds and having a rich stock of roots and fruits and having sweet water in abundance, ŚrI Rāma for his part said to Laksmana, "Soul-captivating is this delightful mountain adorned with many trees and creepers and abounds in roots and fruits. To me it appears to be a place where sustenance could be found with ease. O gentle brother! (13-14) High-souled ascetics too dwell on this mountain. It may prove habitable, O dear brother ! Let us take up our abode here." (15)

इति सीता च रामश्च लद्मणश्च कृताञ्चलः । अभिगःषाश्रमं मर्ने वादमीकिमांभवादयन् ॥ १६॥ तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मावत् । आस्यतामित चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥ १७॥ ततोऽब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेदा यथान्यायमात्मानमृपये प्रमुः ॥ १८॥ लक्ष्मणानय दारूणि हलानि च वराणि च । कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् दुमान् । आजहार ततश्चके पर्णशालामरिदमः ॥ २०॥ ता निष्ठितां बद्धकटा हष्ट्वा रामः मुदर्शनाम् । गुश्रूपमाणमेकाग्रभिदं वचनमञ्जवीत् ॥ २१॥

Saying so and entering the hermitage (of Vālmīki), Sītā and Śrī Rāma, and with joined palms Laksmana too greeted Sage Vālmīki. (16) Greatly delighted and offering welcome to Śrī Rāma (the principal guest), the eminent sage (Vālmīki), who knew what is right, received them with honour and said, "Bo sated!" (17) Duly presenting himself to the seer according to the rules of propriety (obtaining in those days), the powerful Śrī Rāma of mighty arms, the eldest brother of Laksmana, then spoke (as follows) to Laksmana:—(18) 'Fetch,

O Laksmana, strong and excellent logs of wood and erect a hut, O gantle brother! My mind is intent on dwelling here." (19) Hearing his aforesaid command, Laksmana (son of Sumitra) brought boughs of various trees and with them the prince, a subduer of his foes, erected a hut of leaves. (20) Seeing the hut consolidated (with a wall of strong wooden stakes) and thatched and charming to look at, Sil Rama spoke as follows to Laksmana (who stood listening with rapt attention):—(21)

एणेयं मांसमाद्भृत्य शाला यक्ष्यामहे वयम् । कर्तव्यं वास्तुशमनं सौिमत्रे विरजीविभिः ॥ २२॥ मृगं हत्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह ग्रुभेक्षण । कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मर ॥ २३॥ भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा । चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरव्रवीत् ॥ २४॥ ऐणेयं श्रवयस्वैतच्छाला यक्ष्यामहे वयम् । त्वर सौम्यमुहूर्तोऽयं घ्रुवश्च दिवसो ह्ययम् ॥ २५॥ स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेथ्यं प्रतापवान् । अथ चिक्षेप सौिमित्रः सिमद्धे जातवेदसि ॥ २६॥ तत् तु पक्वं समाज्ञाय निष्टतं छिन्नशोणितम् । लक्ष्मणः पुरुषक्याश्रमथ राववमव्रवीत् ॥ २७॥ अयं सर्वः समस्ताङ्गः श्रतः कृष्णमृगो मया । देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो ह्यिन ॥ २८॥

"Fetching the pulp\* of the bulb known by the name of Gajakanda we shall propitiate the deity presiding over the hut (roasting the pulp and offering it as an oblation to the deity). The rite of appeasing the (evil) spirits haunting a newly-erected structure must be gone through by those wishing to live long. (22) Digging out the bulb| known by the name of Gajakanda,

<sup>\*</sup> The words 'ऐग्रें मांसस्' in the above verse has been purposely taken to mean the pulp of the bulb known by the name of Gajakanda; for if the words are interpreted otherwise in the sense of the meat of a deer, such an interpretation would expose Śrī Rāma to self-contradiction inasmuch as he has already signified his intention in the presence of his own beloved mother "to live on bulbs, roots and fruits (alone) during the period of his exile in the forest, forswearing meat like ascetics" (II. xx. 29), reiterated this intention to live on fruits and roots to his father in II. xxxiv. 59 and repeated the thing once more to Sage Bharadwāja in II. liv. 16. And since it has been said by the poet himself in praise of Śrī Rāma elsewhere that he never altered his statement (रामो दिनीभिमावते) and firmly adhered to his utterances, he could not even be conceived to have gone back upon his word.

<sup>†</sup> The Madanafāla-Nighaniu ticats the word मृत् as an equivalent of the bulb named Gajakanda.

bring it here at once, O fair-eyed Laksmana: for the procedure laid down in the scriptures must be observed. (Always) mind your sacred obligations." (23) Clearly perceiving the command of his (eldest) brother, the aforesaid Laksmana, the destroyer of hostile warriore. actually did as he W a.8 told and Śrī Rāma said f.o hım "Dress this bulb, we shall propitiate the destres (the fire-god, Parjanya and 80 on. numbering fifty ) presiding over the hut ( by offering the dressed bulb to them ). Look sharp! The current is a propitious hour and this day too bears the name of 'Dhruva'\* (undying).'' (24-25) Unearthing the bulb, which has a black peel and is fit for being offered as an oblation to gods, the aforesaid Laksmana, son of Sumitră, full of glory as he was, forthwith cast it into a blazing fire. (26) Having definitely come to know that its pulp had been fully roasted and dressed and divested of its ruddy colour, Laksmana now submitted (as follows) to Śrī Rāma, a tiger among men.-(27) "This bulb, known by the name of Gajakanda and endowed with a black peel, and by which all | disordered limbs are put right, has been fully dressed by me. ( Pray ) propittate the gods ( presiding over the hut by offering it as an oblation to them ), inasmuch as you are well-versed in the rite, O brother vying with gods (in glory)!" (28)

गुणवाञ्चपकोविदः । संग्रहेणाकरोत् सर्वान मन्त्रान् सत्रावसानिकान् ॥ २९॥ नियतो रामः त स्नात्वा विवेशावसथं ग्रुचिः । बभूव च मनोह्लादो रामस्यामिततेजसः ॥ ३०॥ सर्वान देवगणान वैष्णवमेव च । वास्तुसंशामनीयानि रौद्रं मङ्गलानि प्रवर्तयन् ॥ ३१॥ बलिमुत्तमम् ॥ ३२॥ जवं च न्यायतः स्नात्वा नद्यां यथाविधि । पापसंशमनं रामश्रकार कत्वा वेदिश्यलविधानानि चैत्यान्यायतनानि च । आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राधवः ॥ ३३॥ वक्षपर्णच्छदनां मनोजां यथाप्रदेशं निवाताम । ਗੰ स्कता सुधर्माम् ॥ ३४॥ वासाय सर्वे विविद्याः समेताः स**भां** देवगणाः यथा

> सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च ता माल्यवती सुतीर्थाम् । ननन्द हृष्टो मृगपक्षिज्ञष्टां जही च दुःखं पुरविप्रवासात् ॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्पश्चाद्यः सर्गः ॥ ५६ ॥

Having finished his bath and fully disciplined as he was. Śrī Rāma. for his part, who was full of virtues and well-versed in the sacred texts to be muttered on the occasion, went through in brief the ceremony Västu-Śānti, reciting the sacred texts bearing on the conclusion of a sacrificial performance. (29) Having propitiated all the hosts of gods presiding over the ( newly-erected ) hut and ( thus ) purified, Sri Rama entered the hut. Nay,

(great) satisfaction of mind was caused (thereby) to Śri Rāma, who was possessed of immense glory. (30) Having bathed in the river (Mandākini) according to the procedure laid down in the scriptures and muttered sacred texts (such as the Gāyatri) in the right way, and intending as he did to perform solemn rites calculated to ward off the evils attendant on a new construction, Śri Rāma offered excellent oblations to Lord Rudra and Lord Viṣṇu too after

<sup>\*</sup> According to the popular astrological work 'Muhurta-Chintamani' the three lunar mansions bearing the part name of Uttara, viz, Uttara Phalguni, Uttaraaadha and Uttara Bhadrapada, and Rohini, as well as Sunday are spoken of as 'Dhruva' and 'Sthita'. They are looked upon as auspicious for Graha-Santi, Vastu-Santi etc.

<sup>†</sup> The compound word 'समस्ताङ्गः' should be split up as 'सम्यग् भवन्ति अस्तानि अङ्गानि येन सः'।

performing the Vaiswadeva (a religious ceremony which ought to be performed morning and evening especially before the midday meal and consists in homage paid to the Viśwedevas followed by Baliharana or offering of small portions of cooked food to the gods who give the food and especially to the god of fire, who cooks the food for us and hears the offering to heaven). (31-32) Śrī Rāma (a scion of Raghu) erected and consecrated altars of a size proportionate to the hut for offering oblations to the eight guardians of the quarters and the intermediate points and Chartyas (places of worship for Ganesa and other gods ) and Ayatanas

( places for worship for Lord Visnu and others). (33) (Even) as multitudes of gods entered their assembly hall Sudharmā (in heaven ), named ( the three princely exiles ) entered together for habitation the aforesaid soul-captivating but, thatched with the leaves of trees, erected well on a suitable site and sheltered from winds. (34) Rejoiced to reach the exceedingly delightful Chitrakoot and celebrated Mālvavatī river. (Mandakıni), which was provided with good descents and was sought by beasts and birds, Śrī Rāma for his part rejoiced and shed the agony caused by his exile from the city (of Ayodhya). (35)

Thus ends Canto Fifty-six in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.



### सप्तपञ्चावाः सर्गः

#### Canto LVII

Having been told of Śri Rāma's departure for Chitrakoot by the spies of Guha and taking leave of the latter, Sumantra drives back to Ayodhya. Entering the royal gynaeceum, he submits to the emperor what he reported earlier to the citizens who followed his chariot. Daśaratha and Kausalyā fall into a swoon to hear about Śri Rāma's departure for Chitrakoot, and all the inmates of the gynaeceum burst into a wail from agony.

समन्त्रेण चिरं सह। रामे दक्षिणकुलस्थे जगाम खग्रहं कथयित्वा तु दुःखार्तः सभाजनम् । आ गिरेर्गमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम् ॥ २ ॥ भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च हयोत्तमान् । अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ योजयित्वा समन्त्रोऽथ अन्जातः सगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । पश्यन् यत्तो ययौ शीव्रं प्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ सारथिः । अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्श ह ॥ ५ ॥ द्वितीयेऽहनि सायाह्रसमये ततः षरमदुर्मनाः । सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६ ॥ ह्रष्ट्रा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७ ॥ सारवा

Having talked long with Sumantra (on the virtues of Śrī Rāma), Guha for his part, stricken as he was with agony ( due to separation from Śrī Rāma ), lef for his home when Śrī Rāma set his foot Sparamouthern bank of the Ganga. ( 1 )

The meeting ( of Srī Rāma and others ) with Bharadwaja at Prayag and their reception (by the latter) as well as their journey up to the Chitrakoot hill was witnessed by the spies (of Guha) at Sringaverpur (and reported Sumantra). (2) Therefore, yoking the excellent horses to his chariot, when granted leave (by Guha), Sumantra drove straight to Ayodhya, deeply disconsolate at heart. (3) Viewing woodlands diffusing sweet odours, rivers and lakes, villages and cities, the charioteer carefully drove along at a

quick speed. (4) Duly reaching Ayodhya at dusk on the second day ( since his departure from Sringaverpur), charioteer found it cheerless: so it said. (5) Greatly troubled in to see Ayodhya noiseless as though desolate, and overpowered with the vehemence of grief, Sumantra reflected: - (6) "I hope the city (of Ayodhya ) with its elephants, horses, people and sovereign has not been consumed by the fire of grief caused by the agony of separation from Śrī Rāma." (7)

शीव्रयायिभिः । नगरद्वारमासाद्य त्वरितः सतो वाजिभिः इति चिन्तापरः समन्त्रमभियान्तं द्यातशोऽथ शशंस गङ्गायामहमाप्रच्छय इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नराः । अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक् छः ।। ११ ।। ग्रुश्राव च वचस्तेपां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम् । इताः सा खलु ये नेइ पश्याम इति राववम् ॥ १२ ॥ दानयज्ञविवाहेष महत्स् समाजेष किं समर्थे जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् । इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम् ॥ १४॥

प्रविवेश सहस्रद्याः । क राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन् नराः ॥ ९ ॥ राधवम् । अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १०॥ च । न द्रक्ष्यामः पुनर्जात धार्मिकं राममन्तरा ॥ १३॥

Reaching the city gate by the chariot driven by swift-going horses, while pondering thus, the charioteer they say hastily entered the city. (8) Inquiring where Śrī Rāma was, people forthwith rushed in their hundreds and thousands towards Sumantra, who was driving in the direction of the palace. (9) He replied to them, "Taking leave of SrI Rāma (a scion of Raghu), when sent back by that pious and lofty-minded prince, on the bank of the Ganga (at Sringaverpur ), I have returned ( from that place)." (10) Coming to know for certain that the exiles had crossed the Ganga, and sighing with the words "Oh, fie upon us!" people with

their faces bathed in tears cried aloud. "Ah Rāma!" (11) Nay, he heard the lament of the people, who stood in batches saying, "Doomed indeed are we, who do not perceive Śri Rāma (a scion of Raghu ) in this chariot ! (12) ( Alas ) we shall never see the pious Śrī Rāma in our midst again on the occasions of bestowing gifts, sacrificial performances and weddings nor in large gatherings. (13) The citizens of Ayodhya were looked after Śrī Rāma as by a father with due regard to what was conducive one's good, what was agreeable to an individual and what brought happiness to one." (14)

स्त्रीणामन्वन्तरापणम् । राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम् ॥ १५॥ वातायनगतानां च पिहिताननः । यत्र राजा दशारथस्तदेवोपययौ गृहम् ॥ १६॥ राजमार्गमध्येन समन्त्रः प्रविश्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचकाम महाजनसमाकुलाः ॥ १७॥ रथाच्छीबं राजवेश्म नार्यो रामादर्शनकिश्वताः ॥ १८॥ हर्ग्येर्विमानैः प्रासादैरवेध्याथ समागतम् । हाहाकारकृता । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १९॥ आयतैर्विमलैनें त्रैरश्रुवेगपरिष्छतैः दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं ग्रुश्राव जिंपतम् ॥ २०॥ **त**तो

सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः । स्तः किं नाम कौसल्यां क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यिति ॥ २१॥ यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम् । आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवित ॥ २२॥

Driving through the bazaars, Sumantra heard the wailing of women standing at the windows ( of their houses ) and feeling distressed on account of Sri Rāma's exile. (15) His face covered (with cloth), the said Sumantra headed through the middle of the king's highway towards the palace where King Daśaratha was. (16) Quickly alighting from the charlot and entering the royal palace, he crossed the seven portals thronged with large crowds of men. ( 17 ) Finding from their mansions, seven-storied buildings and palaces that Sumantra had duly returned (from the forest without Srī Rāma ), ladies, who had been emaciated because of their not being able to see Śrī Rāma (all these days), burst into a loud wail. (18) Deeply distressed, the ladies gazed on

one another vacantly with their big eyes flooded with an upsurge of tears and (therefore) rid of their collyrium. (19) Then he heard the talk in low tones of the consorts of Emperor Dasaratha, -who were stricken with grief caused by separation from Śrī Rāma,-from their palaces here and there. (20) (They said to one another ):-"What reply will the charioteer (Sumantra), who departed (from Ayodhya) with Rāma and has returned to the capital without Rama, give to the screaming Kausalyā ( when questioned by her ) P (21) Since Kausalyā continues to survive even though her son (Rāma) has (Ayodhya) relinquishing the throne, I (am led to) believe that surely it is not so easy to end one's life as it is hard to preserve life ( against odds )." ( 22 )

सत्यरूपं तु तद् वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन् । प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम् ॥ २३॥ स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम् । पुत्रशोकपरिद्यूनमपश्यत् पाण्डुरे ग्रहे ॥ २४॥ अभिगम्प तमासीनं राजानमभिवाद्य च । सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत् ॥ २५॥ स तृष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्वुतमानसः । मूर्च्छितो न्यपतद् भूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ २६॥ ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूर्च्छिते प्रियवीपतौ । उच्छित्रत्य बाहू चुक्रोश तृपतौ पतिते क्षितौ ॥ २७॥ सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत् ॥ २८॥

Hearing the aforesaid truthful assertion of the king's consorts, Sumantra for his part entered the palace all at once as though he were set ablaze with grief. (23) Entering the eighth gateway, he beheld in the white chamber the afflicted and over-anxions monarch withered through grief for his son. (24) Approaching the aforesaid king, who was seated, and greeting him, Sumantra delivered (to him) the message of Śrī Rāma as instructed ( by the latter ). (25) Hearing that message

in perfect silence, the aforesaid monarch felt perplexed in mind and dropped unconscious to the ground, tormented as he was with grief caused by separation from Śrī Rāma. (26) The emperor having fainted, the (entire) gynaeceum now felt sore distressed. (And) when the king fell to the ground, the inmates of the gynaeceum burst into a wail raising their arms. (27) Assisted by Sumitrā, Kausalyā for her part lifted up her fallen husband on that occasion and submitted as follows:—(28)

इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः । वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपिस राधव । उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात् सहायता ॥ ३० ॥ देव यस्या भयाद् रामं नानुप्रच्छसि सार्थिम् । नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रव्धं प्रतिभाष्यताम् ॥ ३१ ॥

# Kalyana-Kalpataru

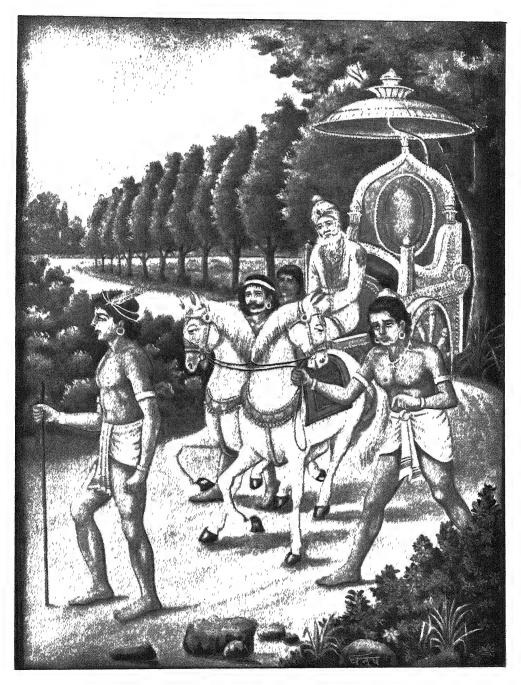

Sumantra returning to Ayodhya

सा तंथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा। घरण्यां निपपाताशु बाष्पविष्ठुतभाषिणी। १२॥ विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि। पतिं चावेक्ष्य ताः सर्वाः समन्ताद् रुखुः स्त्रियः। १३॥ ततस्तमन्तः पुरनादमुत्थितं समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः। स्त्रियश्च मर्वा रुखुः समन्ततः पुरं तदासीत् पुनरेव संकुलम्। १४॥ द्रसार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकांण्डे सम्रपश्चाशः सर्गः॥ ५७॥

"Wherefore, O highly blessed king, do you not make answer to the messenger of Rama,-who has accomplished a difficult task, -returned from his (recent) trip to the forest 9 (29) Having perpetrated this unseemly act (in the shape of banishing your eldest and worthiest son ), do you feel abashed today, O scion of Raghu P (Kindly) get up ! Let your virtue (resulting from your devotion to truth ) abide. In the event of your giving way to grief, your associates ( too ) may cease to be. (30) Kaikeyi, for fear of whom you do not address inquiries concerning Rāma to the charioteer (Sumantra), Olord.

is not present here. ( Therefore ) reply may be given (to Sumantra) with confidence." (31) Having submitted to the emperor as aforesaid. celebrated Kausalya, who was wholly given up to grief, and was faltering through tears, forth with dropped to the ground. (32) Seeing Kausalya fallen to the ground wailing as aforesaid, and gazing on their husband (lying senseless), all those ladies around her wept. (33) Perceiving that ( plaintive ) cry raised in the gynaeceum, men, (both) aged and young, and all women flocked around weeping and the city of Ayodhya was agitated once more. (34)

Thus ends Canto Fifty-seven in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

## अष्टपञ्चाद्यः सर्गः

### Canto LVIII

Bewailing the lot of Śri Rāma, Sitā and Laksmaņa, who did not in any way deserve the hardships they were undergoing in the forest, the emperor urges Sumantra to deliver their parting message and the charioteer proceeds to tell him what they said.

मोहात् प्रत्यागतस्मृतिः । तदाऽऽजुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात् ॥ १ ॥ प्रत्याश्वस्तो राजा कृताञ्जलिरुपस्थितः । राममेवानुशोचन्तं तदा सतो महाराजं दुःखशोकसमन्वितम् ॥ २ ॥ द्विपम् । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम् ॥ ३ ॥ वद परमसंतप्तं नवग्रहमित्र स्तं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम् । अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत् ॥ ४ ॥ राजा रजसा

When the king woke from his swoon, consciousness having returned (to him) he confidently summoned (to his presence) the character (Sumantra) in order to hear the news about Sri

Rāma. (1) With joined palms the charioteer then sought the presence of the aged emperor, who was dolefully sighing, seized as he was with agony and grief and, feeling sore distressed and ill at ease, was

Rāma alone and mourning for Śrī (thus) resembled a newly-captured remembering and hissing elephant herd. ( 2-3 ) leader of118 afflicted, the king Tilke one sore

for his part said to the charioteer, who stood respectfully, wearing a wretched look, his limbs stained with dust and his face bathed in tears:—(4)

बृक्षमूलमुपांश्रितः । सोऽत्यन्तमुखितः सूत किमशिष्यति राधवः ॥ ५ ॥ वस्यति धर्मात्मा शयनोचितः । भूमिपाछात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत् ॥ ६ ॥ द:खं समन्त्र पदातिरथकुञ्जराः । स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ॥ यान्तमनुयान्ति सा कृष्णसर्पनिषेवितम् । कथं कुमारौ वैदेह्या सार्ध वनसपाश्रितौ ॥ ८ ॥ व्यालैर्मगैराचरितं सीतया । राजपुत्री कथं पादैरवरुह्य रथाद गतौ ॥ ९ ॥ मकमार्था तरस्विन्या सह समन्त्र हर्शै ममात्मजो । वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्दरम् ॥ १०॥ सिद्धार्थ: खब सत त्वं येन लक्ष्मणः । समन्त्र वनमासाद्य किम्वाच च मैथिली ॥ ११॥ किमवाच वची रामः किमुबाच च कीर्तय । जीविष्याम्ययमेतेन ययातिरिव आसितं शयितं भक्तं सत रामस्य साध्य ॥ १२॥

(a scion of "Where will Rama Raghu ), whose mind is given to piety, live taking shelter under a tree o What, O charioteer, will he eat, having lived most comfortably (all these years) P (5) How, O Sumantra, does the prince, who is undeserving of suffering and is worthy of reposing on a (costly) bed, lie down miserably on the ground like one forlorn 9 (6) How will Rama. whom foot-soldiers. chariots elephants used to follow whenever he went out ( of his palace ), live confined to a lonely forest P(7) How have the two princes taken up their abode with SItā (a princess of the Videha clan) in a forest frequented by carnivorous animals and deer and infested with cobras P (8) How did the two princes ( Rāma and Laksmana ) with Sita of delicate frame and engaged in austerities proceed on foot, getting

down from the charlot, O Sumantra P (9) Accomplished of purpose indeed are you, O charioteer, by whom my aforesaid two sons (Rāma and Laksmana) have been seen entering deep into the forest region as the Aswins (the twin-born physicians of gods ) enter the precincts of Mount Mandara (a mountain frequented by gods ). (10) Having reached the forest, O Sumantra, what words did Rama utter and what did Laksmana say P And what did SIta (daughter of the king of Mithila) say P (11) (Pray) speak (to me) about (the mode of ) Rama's sitting, lying down to sleep and eating, O charioteer! I shall survive on the strength of this information (even) as King Yayati (when hurled down from heaven on his stock of merits having been exhausted through self-praise ) lived (happily) in the midst of pious souls.\*" (12)

नरेन्द्रेण चोदितः सजमानया । उवाच वाचा राजानं स वाष्पपरिवद्धया ॥ १३॥ इति स्तो धर्ममेवानुपालयन् । अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४॥ अबवीनमे महाराज विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः ॥ १५॥ सत मद्भवनात् तस्य तातस्य यथाईमभिवादनम् ॥ १६॥ सर्वमन्तः प्रं त्वया । आरोग्यमविशेषेण वाच्यं स्त मद्वचनात्

<sup>\*</sup> We read in the Mahābhārata, Adiparva, how when doomed to fall from heaven, King Yayāti requested Indra to cast his lot with saints. He was accordingly sent down to a spot on the earth, where four ascetics—Aṣṭaka, Pratardana, Vasumān and King Śibi had been practising austerities, and had a discourse with them (Discourses LXXXVIII to XCIII).

माता च मग कौसत्या कुश्छं चाभिवादनम् । अधमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः ॥ १७॥ धर्मिनित्या यथाकालमञ्च्यारपरा भव । देवि देवस्य पादौ च देववत् परिपालय ॥ १८॥ अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृपु । अनुराजानमार्यो च केकेयीमम्ब कारय ॥ १९॥ कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् । अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर ॥ २०॥

Urged thus by the emperor, the said charioteer replied to the king in a faltering voice choked with tears ( as follows):-(13) "Joining his palms and offering respectful greetings with bent head and (thus) strictly following the prescribed course of conduct, O great king, Śri Rāma (a scion of Raghu ) said to me, 'The feet of that high-souled father (of mine), who has realized the Self and deserves to be greeted with bent head, should be saluted in my name, O charioteer ! (14-15) The whole gynaeceum, O charioteer, should be asked without of their distinction on my behalf welfare by you and should be offered greetings in order of their rank (seniority). (16) And my Kausalyā, should be told of my welfare

and offered greetings (on my behalf) assured of my punctiliousness ( with regard to my sacred obligations ). Again the following message should be delivered to her:-(17) 'Remain constantly devoted to righteourners and attend the fire-sanctuary at the proper time (the time of fire-worship). And tend, O godly lady, the feet of your spouse as those of a deity. (18) Shaking off pride ( of descent ) and self-esteem (born of seniority), treat my (other) mothers on an equal footing. And, O mother, treat Kaikeyi, to whom the king is ( fo ) devoted, as superior ( to you ). (19) Treatment should be accorded to Prince Bharata as to His Majesty. Even though junior (in age) kings deserve to be honoured. ( Pray ) bear in mind your duty towards a king. (20)

भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्भचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं द्वित वर्तस्व मातृपु ॥ २१ ॥ वक्तव्यश्च महावाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥ २२ ॥ अतिक्रान्तवया राजा भा स्मैनं व्यपरोरुधः । कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात् ॥ २३ ॥ अव्रवीच्चापि मां भूयो भृशमश्रृणि वर्तयन् । मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥ २४ ॥ इत्येवं मां महावाहुर्ज्ञवन्तेव महायशाः । रामो राजीवपत्राक्षो भृशमश्रृण्यवर्तयत् ॥ २५ ॥

"Bharata (too) should be told of my welfare and admonished (in the following words) on my behalf:—(Pray) behave justly towards all your mothers. (21) The mighty-armed Bharata (the delight of Ikṣwāku's race) should be further exhorted (as follows):—(Even) when installed in the office of Prince Regent (please) serve your father, who (still) occupies the throne (of Ayodhya). (22) The king has gone beyond the age of rulership: do not dethrone him (on this

score). (Therefore) by keeping up his authority alone maintain yourself by the office of Prince Regent.' (23) Nay, shedding tears again and again, Sil Rāma further asked me to tell Bharata:—'My mother (Kausalyā), who is excessively fond of myself (her son), should be looked upon as your (own) mother.' (24) Even while instructing me as aforesaid, the mighty-armed and highly illustrious Sil Rāma, who has eyes resembling the petals of a lotus, shed tears again and again. (25)

लक्ष्मणस्तु मुसंक्रुद्धो निःश्वसन् वाक्यमब्रवीत् । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ राजा तु खळ कैकेट्या लघु चाशुत्य शासनम् । कृतं कार्यमकार्ये वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७ ॥

रामो लोभकारणकारितम् । वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम् ॥ २८॥ यदि प्रवाजितो कृतम् । रामस्य तु परित्यागे न हेत्रमुपलक्षये ॥ २९॥ यथाकाममीश्वरस्य कते **इ**ढं बुद्धिलाघवात् । जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम् ॥ ३०॥ असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं नोपलक्षये । भ्राता भर्ता च बन्धश्च पिता च मम राववः ॥ ३१॥ तावन्महाराजे पित्रत्वं अहं सर्वलोकप्रियं सर्वलोकहिते रते । सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ ३२॥ त्यक्त्वा सर्वप्रजाभिरामं प्रवाज्य धार्मिकम् । सर्वलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥ ३३॥ हि रामं

"Highly enraged, Laksmana for his part spoke hissing as follows .- 'For what offence has this prince (Śri Rāma) been exiled ? (26) Having quickly promised to carry out the command of the king executed it, not Kaikevī. minding whether it was worth doing or not, as a result of which we have been subjected to excessive suffering. (27) If the event of Sri Rāma having been exiled was brought about through greed (for power) or because a boon had been granted to that effect (by the emperor), a wholly undesirable act has been done. (28) Whether this was done according to the king's pleasure or - through the will of Providence, I do not find any justification

whatsoever for Śrī Rāma's exile. (29) The exile of Śrī Rāma, which has been brought about contrary to usage with. out proper consideration due to shortsight, will lead to remorse. (30) 1 at any rate perceive no parenthood in the emperor. Śrī Rāma (a scion of Raghu) is my (elder) brother, master, kinsman and father too. (31) How can the entire populace be pleased through this act with the king, who is devoted to the good of all people having forsaken Śrī Rāma (the beloved of all people) ( 32 ) Having actually exiled the pious Śrī Rāma, the delighter of all the people, in opposition to the will of all people, how can father continue to be the king P' (33)

तपित्वनी । भूतोपहतिचत्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥ ३४ ॥ नि:इवसन्ती जानकी महाराज यश्चिनी । तेन दुःखेन रुदती नैव मां किंचिदब्रवीत् ॥ ३५ ॥ अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री परिशुष्यता । मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा ॥ ३६ ॥ मखेन उद्वीक्षमाणा भर्तारं कताञ्जलिः स्थितोऽब्रवील्लक्ष्मणबाहपालितः । **ਰ**ੂਪੈਕ रामोऽश्रमुखः तथैव माम् ॥ ३७॥ तथैव रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्हेऽष्टपश्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

"SITA (daughter of Janaka), for her part, who is engaged in austerities, stood sighing and motionless, oblivious of everything as though her mind was possessed by a spirit, O emperor! (34) Having never seen adversity before, the illustrious princess did not speak anything at all to me, weeping as she did due to the distress of her husband. (35) Seeing me about to

depart (for Ayodhya), she suddenly broke into tears as she stood looking at her husband with a withering face. (36) Precisely as aforesaid spoke Śrī Rāma, protected by the arms of Lakṣmaṇa, and standing with joined palms, his face covered with tears. And so did Sitā, engaged in austerities, gaze weeping on the royal chariot (driven by me) as well as on me." (37)

Thus ends Canto Fifty-eight in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



### एकोनषष्टितमः सर्गः

#### Canto LIX

To satisfy the emperor's curiosity Sumantra tells him further of Śri Rāma's departure for the forest, and also apprises him of the pitiable condition of the animate as well as of the inanimate creation in his realm as also of his capital consequent on Śri Rāma's exile. Hearing of the woeful tale,

Daśaratha raves like a madman in many ways in the presence of the charioteer-minister.

न प्रावर्तन्त वर्त्मीन । उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् ॥ १ ॥ निवृत्तस्य कृत्वाहमञ्जलिम् । प्रस्थितो रथमास्थाय तद् दुःखमिप धारयन् ॥ २ ॥ उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ गुहेन सार्धे तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून् । आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ विषये महाव्यसनकर्शिताः । अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः ॥ ४ ॥ महाराज उपतमोदका सरांसि च । परिग्रष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥ पल्बलानि न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तन्निष्कूजमिव तद् वनम् ॥ ६ ॥ कळुषोदकाः । संतप्तपद्माः नद्यश्च पद्मिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७ ॥ माल्यानि स्थलजानि च । नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम् ॥ ८ ॥ जलजानि च पुष्पाणि अत्रोद्यानानि च । न चाभिरामानारामान् पश्यामि मनुजर्षभ ॥ ९ ॥ श्चन्यानि प्रलीनविहगानि

"Offering salutation with joined palms to both the princes on SrI Rāma having duly departed for the forest, and mounting the chariot, I too forthwith made ready to depart ( for Ayodhya ), restraining that (unbearable) agony (of separation from Śrī Rāma ). My horses, however, (even ) as I turned my back (on Śrī Rāma) did not proceed on their journey ( to Ayodhya ) and stood shedding tears of grief. (1-2) I remained with Guha (the chieftain of Sringaverpur) at his own place for many (three) days in the hope that Śrī Rāma might probably call me again (through foresters). (3) Withered through intense suffering, monarch, even trees in your kingdom with their flowers, shoots and buds have been blasted. (4) The water of the rivers as well asponds and lakes has got dried up. (Nay) the leaves in the wood and groves

got withered. (5) Living beings (in the forest) do not move about nor do reptiles crawl (even of food), the (entire) search living creation being overwhelmed with grief born of separation from Sri Rāma. (Nay) the forest on the way noiseless ( too ) as it ( though full of birds ). ( 6 ) The water of the rivers, again, has become turbid and the leaves of the lotuses them fallen havedown. The lotuses in the ponds have got dried up and the fishes and water-fowls in them have perished. (7) Nay, giving forth very little fragrance, aquatic flowers and those growing on land do not look very charming and fruits (too) are not so luscious as before. (8) Desolate are the gardens in the city and the birds in them have disappeared. Nor do I find the parks (so) pleasing, O jewel among men! (9)

कश्चिदभिनन्दति । नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मेहुः ॥ १०॥ प्रविज्ञान्तमयोध्यायां ন विना रामिमहागतम् । दूरादशुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः ॥ ११॥ देव राजरथं ह्या नार्यो रामादर्शनकशिताः ॥ १२॥ हम्यैंविंमानै: प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम् । हाहाकारकता । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्त्रिय: ॥ १३॥ आयत्विमहैर्नेत्रैरश्रवेगपरिप्छ्तैः च । अहमार्ततया कंचिद् विशेपं नोपलक्षये ॥ १४॥ **मित्राणाम् दासीनजनस्य** नामित्राणां न दीननागतरंगमा । आर्तस्वरपरिम्हाना विनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५॥ अप्रहष्ट्रमन्ष्या रामप्रवाजनातरा । कौसल्या प्रतहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे ॥ १६॥ निरानन्डा महाराज

"None greeted me as I entered Ayodhya, Not perceiving Śrī Rāma, men sighed again and again. (10) Seeing from a distance the royal chariot arrived in Avodhya without Śrī Rāma, O lord, all the people present on the main road had their faces covered with tears. (11) Perceiving from their mansions, sevenstoreyed buildings and palaces the charlot returned ( from the forest ), the ladies, who were feeling distressed due to their not being able to see Sri Râma, broke into lamentation. (12) The ladies, who were sore afflicted exile of Śrī Rāma) (due to the

mutely gazed on one another with their large eyes flooded with upsurge of tears, their collyrium washed (thereby). (13) I do not perceive any difference in point of affliction between his enemies, friends and neutrals. ( 14) With its cheerless men and women and wretched elephants and horses, ( nay ) looking blasted through plaintive cries and full of noise in the shape of sighs, O great monarch, Ayodhya appears to joyless and distressed through the banishment of Śrī Rāma, like Empress Kausalyā, bereft of her son." (15-16)

परमदीनया । बाष्पोपहतया स्तमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १७॥ श्रुत्वा वाचा सतस्य वचनं पापाभिजनभावया । मया न मन्त्रकुशलैर्द्धः सह समर्थितम् ॥ १८॥ कैकेरया विनियक्तेन चामात्यैर्मन्त्रयित्वा सनैगमैः । मयायमर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतोः सहसा इतः ॥ १९॥ वा व्यसनं महत्। कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यद्दच्छया ॥ २०॥ भविनव्यतया नुनिमदं ने किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम् । त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम् ॥ २१ ॥ राघवम् । न शक्ष्यामि विना रामं महतंमि जीवितम् ॥ २२॥ समैवाज्ञा निवर्तयत यद्यद्यापि भविष्यति । मामेव रथमारोप्य शीघं रामाय दर्शय ॥ २३॥ महाबाहर्गतो अथवापि दुरं लक्ष्मणपूर्वजः । यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥ २४॥ वृत्तदंष्टो महेष्वास: कासौ महाबाह्मामुक्तमणिकुण्डलम् । रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ २५॥ लोहिताक्षं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् । इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम् ॥ २६ ॥ हा हा वैदेहि तपस्विनि । न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत् ॥ २७॥

Hearing the submission of Sumantra, Daśaratha made the following reply to the charioteer in a most piteous tone, faltering through tears—(17) "No deliberation was made by me (on the point of sending Rāma into exile) with the elders clever in giving counsel, dictated as I was by Kaikeyi of sinful birth and intention. (18) Without taking counsel with my well-

wishers and ministers including those well-versed in the Vedas, was this step precipitately taken by me through excessive infatuation in order to please my wife. (19) Or this great calamity has surely taken us by surprise by the will of Providence for the destruction of this race, O charioteer! (20) If at all, O charioteer, any good turn has been done to you by me, take you me at once

Rāma; (for) my senses are importunately hastening me ( to catch a last glimpse of Rāma). (21) If my authority alone prevails even today, let anyone fetch Rama back ( to Ayodhya ); (for ) I shall not be able to survive without Rama even for an hour or so. (22) Or maybe the mighty-armed prince might have gone afar (by now). (In that case) helping me on to a chariot, promptly show me to Rāma. (23) Where is that Rama (the eldest brother of Laksmana) who has pearllike teeth and is possessed of a mighty bow P I can survive only if I am properly able to see him with SIta. (24) If I am not able to see the mighty-armed Rāma with reddish eyes and adorned with ear-rings made of gems, I shall ( surely ) reach the abode of Yama ( the god of death ). (25) What can possibly be more painful to me than the fact that I do not behold Rama (a scion of Raghu ), the delight of the [kswakus, at this juncture, when I am reduced to this (wretched) plight P (20) Ah Rāma, ah Laksmana ( younger brother of Rama ), ah Sītā (a princess of the Videha clan), who are engaged in austernties, you do not know that I am dying through agony like a forlorn creature." (27)

शोकसागरमब्रवीत् ॥ २८॥ भृशमर्पितचेतनः । अवगाढः सुदुष्पारं दु:खेन तेन राजा सीताविरद्वपारगः । श्वसितोर्भिमहावर्तो बाष्पवेगजलाविलः ॥ २९॥ रामशोकमहावेगः विकन्दितमहास्वनः । प्रकीर्णकेशरौवालः कैकेयीवडवामुखः ॥ ३०॥ बाह्यविक्षेपमीनोऽसौ ममाश्रवेगप्रभवः कुब्बावाक्यमहाग्रहः । वरवेलो नृशंसाया रामप्रवाजनायतः ॥ ३१ ॥ यस्मिन् बत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ ३२॥ अशोभनं योऽहमिहाद्य राववं दिदक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम् । इतीव राजा विलपन् महायशाः पपात तूर्णे शयने स मूर्च्छितः ॥ ३३ ॥ इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहैतोः। वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राममाता ॥ ३४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५० ॥

His mind being overwhelmed with that (unbearable) agony, and plunged as he was in that ocean of grief, which was most difficult to cross, the aforesaid king spoke of his grief in terms of an ocean ( in the following words ):- (28) "This ocean of grief, in which alas! I am plunged, O Kausalyā, bereft as I am of Rāma, is difficult for me to cross while I am living, O godly lady! (Consciousness of) Rāma's grief ( caused by his separation from his parents, relations and friends etc. ) is its tremendous force. Severance from SItā is the other shore to which it extends. Outgoing and ingoing breaths are the waves and whirlpools. It is rendered turbid by ( the water of rivers flowing into it in the shape of ) the upsurge of tears (of Kausalyā and others). The throwing about of arms

( in agony ) represents the (leaping of ) fishes. The loud wailings represent its roaring. Dishevelled hair are the seaweeds. Kaikeyī represents the submarine fire. It is the source of ( showers in the form of ) the welling up of my tears. The words of Manthara are ( so many) mighty alligators infesting its waters. The couple of boons ( granted by me in favour of Kaikeyi ) represent its coastline and ( the term of ) Rāma's exile marks its extent. (29-32) It is ( most ) unfortunate that I am unable to clasp on Rāma (a scion of Raghu) with Laksmaņa along onspot today, even though I long to see them." Lamenting thus, that highly illustrious monarch immediately dropped senseless as it were on the (33) When the emperor fainted while lamenting most piteously for Rāma as mother ) once more fell a prey to aforesaid, Queen Kausalyā (Śrī Rāma's twofold fear on hearing his wail. (34)

Thus ends Canto Fifty-nine in the Ayodhyā-Kānāa of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### षष्टितमः सर्गः

#### Canto LX

Sumantra does not succeed in soothing the agony of Kausalyā, who tossed about on the floor due to excess of grief over her separation from Śri Rāma, even though he consoles her by telling her that Śri Rāma, being resolute and highminded, was living in the forest free from agony.

ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । घरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमब्रवीत् ॥ १ ॥ नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः । तान् विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यह्म् ॥ २ ॥ निवर्तय रथं शीघं दण्डकान् नय मामि । अथ तान् नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ ३ ॥ बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् ॥ ४ ॥ त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यित राघवः ॥ ५ ॥ लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने । आराधयित धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥

Trembling again and again as though possessed by a spirit, and lying on the floor as though life had departed from her, Kausalyā thereupon spoke to Sumantra (as follows):—(1) "Take me to the place where Rāma (a scion of Kakutstha), Sītā and Lakṣmaṇa happen to be; for without them I cannot bear to live even for a moment longer today. (2) Quickly take the chariot back and convey me too to the Dandaka forest. In case I do not follow them, I will proceed to the abode of Death." (3)

Seeking to comfort the queen, the aforesaid charioteer submitted (to her) with joined palms as follows in a faltering voice choked with an upsurge of tears—(4) "Abandon grief and infatuation as well as agitation born of sorrow; for, shaking off agony, Śrī Rāma (a scion of Raghu) will take up his abode in the forest. (5) Serving the feet of Śrī Rāma in the forest, Laksmana too, who knows what is right and has subdued his senses, is straightening his path to the other world (thereby). (6)

विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेध्विव । विश्रम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ नास्या दैन्यं कृतं किंचित् सुसुक्ष्ममिष लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥ ८ ॥ नगरोपवनं गत्वा सा रमते पुरा । तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्विष ॥ ९ ॥ यथा वालेव रमते सीता बालचन्द्रनिभानना । रामा रामे ह्यदीनातमा विजनेऽपि वने सती ॥ १०॥ यस्यास्तदधीनं च जीवितम् । अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम् ॥ ११॥ तद्गतं हृद्यं परिप्रच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च । गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान् विविधानपि ॥ १२॥ रामं वा लक्ष्मणं वापि हृष्टा जानाति जानकी । अयोध्या क्रोशमात्रे त विहारमिव सा श्रिता ॥ १३ ॥ इदमेव सहसैवोपजिंदिपतम् । कैकेयीसंश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम् ॥ १४॥ सराम्यस्याः

"Getting her abode even in a lonely forest, SIta, whose mind stands focussed on Śrī Rāma, remains undaunted and enjoys complacence ( even ) as in her (own) house. (7) Not the faintest dejection of any kind caused by her exile is traceable in her. The daughter of Janaka (the ruler of the Videha kingdom) appears to me as though accustomed to staying away from home ( now and then), (8) Sītā finds as much delight in lonely forests as she used to do in the past whenever she visited the groves in the precincts of the city. (9) The charming and virtuous Sītā, whose countenance shone like the full moon and who was (ever) undepressed in spirits. surely found delight as a girl even in the lonely forest in the presence of Śrī

Rāma. (10) Devoid of Śri Rāma (however) Ayodhya too would be no better than a forest to Sītā, whose heart is intent on him and whose life is dependent on him. (11) Seeing villages and cities too as well as the flow of rivers as also trees of every description, Sita (a princess of the Videha clan ) makes inquiries ( concerning them of Rāma or Laksmana, whoever is by her side ). (12) Finding Śrī Rāma or Laksmana (beside her), the daughter of Janaka feels that she is as it were on a visit to a pleasuregarden only a couple of miles away from Ayodhya. (13) I remember only this much pertaining to Sitā. The remark uttered by her only in an unguarded moment concerning Kaikeyi does not strike me ( just ) at present." ( 14 )

ध्वंसियत्वा तु तद् वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितम् । ह्वादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमव्रवीत् ॥ १५॥ सम्भ्रमेणातपेन च । न विगच्छति वैदेह्याश्चन्द्रांग्रसदृशी प्रभा ॥ १६ ॥ वातवेगेन अध्वना पूर्णचन्द्रोपमप्रभम् । वदनं तद् वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥ १७॥ सहशं शतपत्रस्य । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८॥ अलक्तरसरका भावलक्तरसवर्जितौ नू प्रोत्कृष्टलीलेव गच्छति भामिनी । इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा ॥ १९॥ खेळं गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघं वा वनमाश्रिता । नाहारयति संत्रासं बाह रामस्य संश्रिता ॥ २०॥ न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः । इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम् ॥ २१॥ विध्य शोकं परिदृष्टमानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः। वने रता वन्यफलाशनाः पितः ग्रामां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते ॥ २२ ॥ तथापि स्तेन स्यक्तवादिना निवार्यमाणा स्तर्शोककर्शिता। न चैव देवी विरराम कृजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥

Skipping over that reference that had escaped from his lips through inadvertence, the charioteer spoke the following agreeable words that brought delight to the queen:—(15) "The splendour of SItā (a princess of the Videha clan), which resembles the moonlight, does not fade through (fatigue of the) journey, the violence of the winds, agitation (caused by the sight of fearful beasts etc.) and the heat of the sun. (16) The well-known face of princess of the

Videha clan), which resembles a lotus and whose effulgence vies with that of the full moon, never fades. (17) Her soles, which, though no longer painted with Alakta (the red juice obtained from the resin of certain trees), still look red as Alakta and cast an effulgence akin to that of a lotus bud. (18) The high-minded Sitā (a princess of the Videha clan), who has not renounced her jewels out of love for Śri Rāma (who is pleased to see her adorned), walks in a charming gait, as though

outvying the cackling of swans by (the music of) her anklets. (19) Though living in the forest, she does not give way to fear on seeing an elephant or a lion or a tiger, fully dependent as she is on the arms of Sri Rāma. (20) Neither they nor your own self nor the king deserves to be pitied. This story (of Śrī Rāma) will abide in the world for ever. (21) Having shaken off grief, the (three) exiles, who are firmly established with a highly delighted

mind on the path trodden by eminent sages and are enamoured of the forest, are fully implementing the sacred vow of their father, living on wild fruits (etc. alone)". (22) Even though being forbidden in the aforesaid manner by the charioteer, who spoke highly reasonable words, the queen (Kausalyā), who was torn with grief caused by separation from her son, did not cease in the least from crying out: "O my darling! O my son!! O scion of Raghu!!!" (23)

Thus ends Canto Sixty in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.



### एकषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXI

Apprehending danger to the king from his inability to bear the grief caused by separation from Śri Rāma, Kausalyā, though foremost among devoted wives, twits Daśaratha.

वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे । कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥ यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद् यदाः । सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ ॥ कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया । दुःखितौ सुखसंबृद्धौ वने दुःखं सिह्ष्यतः ॥ ३ ॥ सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते ॥ ४ ॥ सुक्तवाश्चनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम् । वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ गीतव।दित्रनिर्घोषं शुरवा ग्राभसमन्विता । कथं क्रव्यादिसहानां शब्द श्रोष्यस्यशोभनम् ॥ ६ ॥

Śrī Rāma, who was devoted to righteousness and was the foremost among those who bring delight ( to the people), having departed for the forest, Kausalyā, who was feeling distressed (due to separation from her son ) spoke weeping to her husband as follows:-(1) "Although your great glory is extended through (all ) the three worlds, and it is well known that you ( a scion of Raghu) are full of compassion and generous and speak kindly ( to all ), you never paused to think how your aforesaid two sons (Rāma and Laksmana) with Sītā, who have been brought up in ease, will endure suffering in the forest

when faced with hardships, O jewel among the foremost of men! (2-3) Indeed how will that young and delicate-bodied princess of Mithila, who is still about sixteen years of age and is deserving of comforts, bear heat and cold P (4) How, having partaken of a rich diet with delicious sauces and other seasoned articles, will the large-eyed Sītā live on meals consisting of wild rice P ( 5 ) How, having listened to the sweet strains of vocal and instrumental music, will Sītā ( who is richly endowed with auspicious qualities) bear to the unpleasant roar of lions, animals that feed on flesh P (6)

महेन्द्रध्वजसंकाशः क नु शेते महाभुजः । भुजं परिवसंकाशमुपाधाय महाब्लः ॥ ७ ॥ पद्मतर्णे सुकेशान्तं पद्मिनि:श्वाममुत्तमम् । कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम् ॥ ८ ॥ वज्रसारमयं नूनं हृद्यं मे न संशयः । अपदयन्त्या न तं यद् वै फळतीदं सहस्राया ॥ ९ ॥ यत् त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखाद्याः कृपणा वने ॥१०॥ वर्षे राघवः पुनरेष्यति । जह्याद् राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११ ॥

"Where does the mighty-armed prince (Rāma), - who is possessed of great might and resembles ( in delighting all) the banner raised in honour of the mighty Indra on the 12th of the bright half of Bhadrapada as a mark of festivities -repose placing his arm, stout as an iron club, under his head for support P (7) When shall I behold (again) the exquisite countenance of Rāma, which possesses the bue of a lotus (leaf) and is decked with lovely locks, ( nay ) whose breath emits the fragrance of a lotus and which is possessed of lotus-like eyes P

(8) Surely my heart is made of a substance as hard as adamant: there is no doubt about it, as ( is clear from the fact that ) it does not break into a thousand pieces even while I do not behold him! (9) (Indeed) it was a cruel act (on your part) that, expelled by you, my near and dear ones, who were deserving of comforts, knock about in a wretched condition in the forest, leaving the city! (10) (Even) if Rāma (a scion of Raghu) returns (to Ayodhya) in the fifteenth year, it is not expected that Bharata will relinquish the sovereignty and the exchequer. (11)

भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् । ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान् ॥ १२॥ ब्राह्मणेष्विप वृत्तेषु भुक्तरोषं द्विजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवर्पभाः ॥ १४ ॥ परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघः

ये गुणवन्तश्च विद्वांतश्च द्विजातयः । न पश्चात् तेऽभिमन्यन्ते सधामपि सरोपमाः ॥ १३॥ कनीयसा भ्रात्रा सुक्तं राज्यं विशाम्पते । भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थे नावमन्यते ॥ १५॥ खादित्मिच्छति । एवमेव नरव्याघः परलीढं न मंस्यते ॥ १६॥ हिनिराज्यं पुरोडाद्याः कुशा यूपाश्च खादिराः । नैतानि यातयामानि कुर्वेन्ति पुनरध्वरे ॥ १७ ॥ तथा ह्यात्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव । नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोमिमिवाध्वरम् ॥ १८ ॥ नेवंविधमसत्कारं राप्रवो मर्षियध्यति । बल्बानिव शार्दूलो वालधेरभिमर्शनम् ॥ १९ ॥

"It is a well-known fact that some householders feed their own relations (daughter's sons and others) on the occasion of a Śrāddha (a ceremony in honour and for the benefit of dead relatives on their death anniversary and at other times ) and their object ( in the shape of making special gifts in their favour ) having been accomplished, attend to the foremost of (other) Brahmans (invited for the Śrāddha) afterwards. (12) Of them such Brahmans as are men of character, learned and godlike do not accept afterwards even food which is delicious as ambrosia. (13) Even though it may be Brahmans that have finished

their meals ( in the first instance ), great Brahmans, who are highly enlightened, would not consent to partake of what is left after others have finished their meal, any more than bulls of excellent breed would brook the severance of their horns. (14) Why (then) will Rama (who is the eldest and most deserving brother ) not likewise disdain a kingship (already) enjoyed by a younger brother, O ruler of the people ? (15) A tiger would not partake of the food brought by another; even so Rāma (a tiger among men ) would not set his heart on that which has been enjoyed by another. (16) The wise do not use for a second time in a sacrifice the following already used (in another sacrifice), viz, sacrificial food, ghee, Purcdāśa (a mass of ground rice rounded into a kind of cake, usually divided into pieces placed on receptacles and offered as an oblation in fire), blades of Kuśa grass and sacrificial posts of Khadira wood. (17) Even so Rāma (too) will not be

than a mighty tiger would brook the twisting of its tail. (19) able to accept this sovereignty already कुर्युर्महामुधे । अधर्म खिह धर्मातमा लोकं धर्मेण योजयेत् ॥ २०॥ भयं नैतस्य सहिता लोका महाभुजः । युगान्त इव भूतानि सागरानिप निर्देहेत् ॥ २१ ॥ काञ्चनैर्वाणैर्महावीर्यो त्रश्वसौ वृषभाक्षो नर्षभः । स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२ ॥ सिंहबलो शास्त्रे दृष्टः सनातनैः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३॥ धर्मः द्रिजातिचरितो गतिरात्मजः । तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते ॥ २४॥ पतिर्नार्या द्वितीया गतिरेका रामश्च वनमाहितः । न वनं गन्त्रमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥ २५॥ मम तत्र त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं हताः स्म सर्वाः सह मन्त्रिमिश्च ।

इता सपुत्रास्मि इताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥ २६ ॥

( All ) the worlds combined ( against him ) would not be able to inspire terror into him (even) in a major conflict. He ( however ) did not wrest the throne of Ayodhya (even though capable of doing so ) because, his mind being intent on righteousness, he is vowed to lead (even) unrighteous people towards righteousness ( by setting a noble example before them ). (20) That mighty-armed prince, possessed as he is of extraordinary might, can, if he so wills, even dry up the oceans by his shafts with gilded feathers (even) as the god of destruction dissolves the elements at the time of universal dissolution. (21) That jewel among men, who is so powerful as indicated above, nay, whoроввеввев strength of a lion and has eyes big as those of a bull, has been ruined by his own father even as the brood of a fish are devoured by the fish itself. (22) A son who is deeply devoted to righteousness having been exiled by you, 1 t is problematic

whether the path of virtue discovered by the ancient sages and followed by the twice-born really exists in your eyes. (23) The main support of a woman is her husband, the second is her son, the third is her kindred, there is no fourth support at all, O king (24) Of the aforementioned (three) supports, you (my husband) are surely no support for me ( masmuch as you are under the thumb of my co-wife, ) while Rāma has been sent away to the forest. I do not wish to proceed to the forest ( since I cannot live apart from you ). (In this way) alas! I have been utterly destroyed by you. (25) This kingdom (of Kosala) along with other (neighbouring) kingdoms has been ruined by you. Nay, we all ( your people ) along counsellors have been destroyed by you. I stand doomed with my son ( Rāma ). The citizens too have been ruined. Only your son (Bharata) and wife (Kaikeyi) feel greatly delighted." (26)

enjoyed (by Bharata), any more than one would set one's heart on wine

deprived of its essence or on the remnants of the beverage called Soma, which

is drunk during sacrificial performances.

(18) Rāma (a scion of Raghu) will

not suffer such indignity any more

इमां गिरं दारणशब्दसंहितां निराम्य रामेति मुमोह दुःखितः । ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथास्मरत् ॥ २७ ॥ इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्येऽमोध्याकाण्डे एकपष्टितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ Distressed to hear this condemnation (of the emperor by Kausalyā), couched in harsh words, the emperor fell into a swoon, crying "O Rāma!" He then

got plunged in grief and also vividly recalled once more his (past) misdeed (responsible for his present calamity). (27)

Thus ends Canto Sixty-one in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.

### द्विषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXII

When repreached in harsh words by Kausalyā, though already feeling disconsolate through separation from his sons and daughter-in-law, Daśaratha falls into a swoon recalling his past sin in the form of killing a hermit boy, which was responsible for his present misfortune. On waking from his swoon he tries with joined palms to conciliate Kausalyā and on the latter reciprocating his sentiments, the emperor is lulled into a nap.

एवं तु कुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ चिन्तयित्वा स च नृपो मोह्व्याकुलितेन्द्रियः । अथ दीघेंण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥ २ ॥ स संज्ञामुपलभ्यैव दीघेंमुण्णं च निःश्वसन् । कौसल्यां पार्वितो दृष्ट्वा ततिश्चन्तामुपागमत् ॥ ३ ॥ तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् । यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छव्दवेधिना ॥ ४ ॥ अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः । द्वाभ्यामिप महाराजः शोकाभ्यामितप्यते ॥ ५ ॥ दृष्यमानस्तु शोकाभ्या कौसल्यामाह दुःखितः । वेपमानोऽञ्जलि कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः ॥ ६ ॥

Told harsh words as aforesaid by the angry Kausalyā (Śrī Rāma's mother ), who was full of grief, the king for his part felt distressed and fell a brooding. (1) Nay, reflected (a while) the aforesaid monarch found his senses confused due to ( a spell of ) unconsciousness. And it was after a long time that the emperor ( who was noted for subduing his enemies) regained consciousness. (2) Again, heaving a doleful immediately on regaining consciousness. he relapsed into brooding on seeing Kausalyā by his side. (3) (Even) as he reflected, the sinful deed that

had been unwittingly perpetrated by him in the past while hitting a mark ( screened from sight ) with the help of sound (alone) flashed on his mind. (4) The mighty emperor felt disconcerted through remorse caused by the thought ( of that sinful deed ) as well as through grief born of separation from Śrī Rāma and was tormented with the dual grief. (5) Joining his palms in order to propitiate Kausalyā, the king, who was being consumed by the twofold grief and was feeling afflicted (thereby), trembling (as follows) to Kausalyā, his face hanging downward:-

प्रसादये त्वां कौसल्ये रिचतोऽयं मयाञ्जिलः । वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्विप ॥ ७ ॥ भर्ता व खलु नारीणां गुणवान निर्मणोऽपि वा । धर्मे विमशमानानां प्रत्यक्षं देवि देवतम् ॥ ८॥ धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । नाईसे विप्रियं वक्तं दुःखितापि सुदुःखितम् ॥ ९ ॥ सा तद् वाक्यं करुणं राज्ञः श्रत्वा दीनस्य भाषितम् । कौमल्या व्यसुजद् वाष्पं प्रणालीव नवोदकम् ॥ १०॥ सा मृिक वद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्मिमवाञ्चिलम् । सम्भ्रमाद्ववीत् त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११॥

"I seek your favour, O Kausalyā! Here is my supplication to you ( with joined palms ). In fact you are ever full of affection even to your enemies and tender-hearted. (7) The husband for his part, be he full of virtues or even lacking in them, is indeed a visible deity to ladies knowing what is right, O godly lady (8) Though afflicted, you, who are not only conversant with the principles of righteousness of every kind but also ever devoted to righteousness and have seen ( both ) good and evil fortune in the world, ought not to have told me unpalatable things. greatly afflicted as I am." (9) Hearing that piteous appeal uttered by the wretched king, Kansalya shed tears (even ) as a drain allows rain water to flow through it. (10) Interlocking on her (own) head the king's palms joined in the form of a lotus, Kausalya, who felt dismayed ( with the thought of having wronged her husband ), spoke weeping in hurried tones through confusion (as follows):-(11)

प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि ते । याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥ १२॥ नैषा हि सा स्त्री भवति इलावनीयेन धीमता। उभयोर्लोकयोर्लोके पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३ ॥ जानामि धर्मे धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् । पुत्रशोकार्तया तत्त मया किमपि भाषितम् ॥ १४॥ शोको नाशयते धैर्ये शोको नाशयते श्रतम् । शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमो रिपः ॥ १५॥ प्रहारो रिप्रहस्ततः । सोद्धमापिततः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते ॥ १६ ॥ शक्यमापतितः पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते । यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षीपमो मम ॥ १७॥ वनवासाय रामस्य तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसिललं महत् ॥ १८॥ एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । मन्दरहिमरभूत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९॥ -अय प्रह्लादितो बाक्येर्देव्या कीसल्यया तृपः । शोकेन च समाक्रान्तो निदाया वशमेयिवान ॥ २०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाह्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे दिषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

"Be gracious (to me) I entreat you with bowed head and prostrate (at your feet). Since I have been entreated by you ( my superior, which is a matter for shame to me ). I am ruined. In any case I do not deserve to be pardoned by you ( and court punishment at your hands for the wrong done by me to you). (12) Surely she is not a woman of noble descent, who is earnestly propitiated by her wise husband, who is praiseworthy (adorable) for her in both the worlds. (13) I know my duty (towards you), O

knower of what is right, and (also) know you to be veracious. Something unseemly was, however, uttered by me, stricken as I was with grief caused by separation from my son. (14) Grief eradicates patience, grief effaces leaining. Grief destroys all, there is no enemy like grief. (15) A blow that has descended from the hands of an enemy can be sustained. Grisf (however ) that has appeared all of a sudden cannot be endured even though it is very minute. (16) The period of five nights that has elapsed since Rama left for sojourning in the forest is reckoned as equal (in length) to five years at this moment by me, whose joy has been marred by grief. (17) Even as I think of Rāma, this grief (born of separation from him) abiding in my breast grows (in intensity), in the same way as the water of an ocean

swells with the rapid inflow of rivers."
(18) While Kausalyā was speaking conciliatory words as aforessid, the sun's rays became faint and the night prevailed. (19) Cheered by Queen Kausalyā in so many words and overpowered by grief, the king forthwith fell into the grip of slumber. (20)

Thus ends Canto Sixty-two in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

# त्रिषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXIII

Waking from sleep after a while and recalling his sinful deed, which spelt death to him, Dasaratha proceeds to tell Kausalyā how, while he was Prince Regent of Ayodhya, he went out a hunting in the forest one day and heard during the last watch of the night the sound of a hermit boy filling his pitcher with water by submerging it into Sarayu river. Mistaking the gurgling sound for the trumpeting of an elephant, the prince hit the boy with an arrow, which dug deep into his body and mortally wounded him. On approaching his quarry he discovered the fatal blunder and tendered his heartfelt apology to the hermit boy, who asked him to extract the arrow from his body and report the matter to his aged parents. The boy died immediately the arrow was taken out of his body.

प्रतिबुद्धो सुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स चिन्तामभ्यपद्यत ॥ १ ॥ रामलक्ष्मणयोश्चैव विवामाद् वासवोपमम् । आपेदे उपमर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम् ॥ २ ॥ समार्ये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । विवक्षुरसितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ म राजा रजनीं पष्ठीं रामे प्रवाजिते वनम् । अर्थरात्रे दशरथः सोऽस्मरद् दुष्कृतं कृतम् ॥ ४ ॥ स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । कौसल्यां पुत्रशोकार्तामदं वचनमत्रवीत् ॥ ५ ॥

Having awoke from sleep after an hour or so, the said King Daśaratha, whose mind was obscured through grief, (now) fell a prey to anxiety. (1) Consequent on the banishment of Śrī Rāma and Laksmana grief had seized the king, who vied (in might and splendour) with Indra (the ruler of

gods), (even) as obscurity, which is attributed to the demon Rāhu (also recognized as a planet), seizes the sun (at the time of a solar eclipse). (2) Recollecting his misdeed (as responsible for his present misfortune in the shape of separation from his sons and daughterin-law) when Śrī Rāma had actually

departed (for the forest) with his wife (and Laksmana), Dasaratha (the king of Kosala) felt inclined to tell Kausalyā, the corners of whose eyes were noted for their dark colour, (all) about it. (3) On the sixth night after Śrī Rāma had been sent into exile the celebrated King Dasaratha remembered at midnight

the misdeed perpetrated (by him) (4) Recollecting his misdeed, the aforesaid monarch, who was stricken with grief caused by separation from his son, spoke as follows to Kausalyā, who was (equally) stricken with grief born of separation from her son:—

(5)

यदाचरित कल्याणि ग्रुमं वा यदि वाग्रुभम् । तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ ६ ॥ ग्रुक्लाघवमर्थानामारम्मे कर्मणां फलम् । दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते ॥ ७ ॥ कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति । पुष्पं हृष्ट्वा फले गृथ्नुः स शोचिति फलागमे ॥ ८ ॥ अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावित । स शोचेत् फलवेलायां यथा किंग्रुकसेचकः ॥ ९ ॥ सोऽहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यपेचयम् । रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः ॥ १० ॥

"A doer surely reaps, O blessed lady, the fruit of his own deeds corresponding to the nature, good or evil, of that which he does, O gracious one! (6) He who does not reckon, while undertaking actions, the relative importance of their fruits as well as the advantages or disadvantages accruing from them is surely dubbed as a fool. (7) Anyone who, cutting down a (whole) mango grove (because of its unattractive and tiny blossoms) nourishes (a cluster of) Palāśa trees expecting (large and

luscious) fruits on seeing their (charming and big) flowers repents at the time of their fruition. (8) Indeed like the man who nourishes a Kiméuka tree, he who embarks on action alone, not minding the consequences, is sure to repent when the action bears fruit. (9) Cutting down a mango grove I have accordingly watered Paläsa trees and sending away Rāma (to the forest) at a time when the said mango grove was going to bear fruit, I repent, a fool that I am 1 (10)

लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः शब्दविधीति मया पापिमदं कृतम् ॥ ११॥ तिद्दं मेऽनुसम्प्राप्तं देवि दुःखं स्वयंकृतम् । सम्मोहादिह् बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम् ॥ १२॥ यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशौर्मोहितो भवेत् । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दविध्यमिदं फलम् ॥ १३॥ देव्यनुद्धा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम् । ततः प्रावृद्धनुप्राप्तः मम कामविविधिनी ॥ १४॥

describe (now) was perpetrated by me, O Kausalyā, while I was (yet) a prince wielding a bow (and arrows) and had won the title of a prince clever in hitting an invisible mark with the help of a sound made by it. (11) This disaster, which was earned by myself, has been reaped by me, O godly, lady, in the same way as poison may be swallowed by a child through excessive folly. (12) (Even) as a common man would be deluded by the (charming red)

blossoms of a Palasa tree (and misled think that it would yield equally large and delicious fruits), so it was never suspected by me that the dexterity ( acquired by me) in hitting an invisible mark with the help of its sound would yield such a disastrous result. (13) You were not married ( with me till then ), O plous lady, and I was (only) Prince Regent ( at that Then set in the monsoon, which keenly enhanced my passion (for hunting), (14)

अपास्य हि रसान् भौमांस्तप्ता च जगदंशुभिः । परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम् ॥ १५॥ उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा दहिरारे बनाः । ततो जह षिरे सर्वे भेकसारङ्गबर्हिणः ॥ १६॥ कुच्छादिव पतिस्त्रणः । वृष्टिवातावधूतामान् पादपानभिपेदिरे ॥ १७ ॥ क्रिन्नपक्षोत्तराः स्नाताः पतितेनाम्भसाऽऽच्छन्नः पतमानेन चासकृत् । आबभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८॥ पाण्डुरारुणवर्णानि विमलान्यपि । सुख्वुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत् ॥ १९ ॥ स्रोतांसि

"Sucking the moisture of the earth and scorching the world with its rays, the sun had begun to course through the (southern) quarter haunted by spirits and therefore exciting fear. (15) Clouds laden with moisture appeared (in the sky) and the heat vanished all of a sudden. Frogs, the Chātaka birds and peacocks all rejoiced in consequence. (16) Birds, which the upper part of their wings and which (therefore) drenched looked as though bathed, could reach

with difficulty the trees (on which they had nestled and), whose ends were shaken by rain and the winds. (17) Covered by the (rain) water ( already ) fallen and (still) repeatedly falling (on it), the mountain with elephants in rut looked ocean. ( 18 ) Cascades transparent waters ran in a serpentine course assuming a white, ruddy and ashy colour (on the way) due to contact with mountain-minerals (of those colours ). (19)

तस्मिन्नतिस्रवे काले निपाने महिषं अथान्धकारे ततोऽहं शरमुद्धृत्य निशितं अमृञ्चं हा हेति पततस्तोये

धनुष्मानिषुमान् रथी । व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम् ॥ २०॥ रात्री गजं वाभ्यागतं मृगम् । अन्यद् वा श्वापदं किंचिजिघांसुरजितेन्द्रियः ॥ २१ ॥ त्वश्रीषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । अचक्षुर्विषये घोपं वारणस्येव नर्दतः ॥ २२॥ दीतमाशीविषोपमम् । शब्दं प्रति गजप्रेप्सरभिलक्ष्यमपातयम् ॥ २३ ॥ बाणमहमाशीविषोपमम् । तत्र वागुषि व्यक्ता पादुरासीद् वनौकसः ॥ २४॥ बाणाद व्यथितमर्मणः । तस्मिन्निपतिते भूमौ वागभूत् तत्र मानुषी ॥ २५॥

"Having made up my mind to take some exercise (by way of hunting), and with my senses uncontrolled, I drove at that most agreeable period in a charlot to the river Sarayu, equipped with a bow and and wishing to hunt at night a ( wild ) buffalo, an elephant or any beast of prey ordeer. accidentally arrived at some ford (in the river). (20-21) Presently in the darkness I for my part heard the sound of a pitcher being filled in with water (of the river), resembling the sound of a trumpeting elephant, at a place which was not before my eyes.

(22) Taking out (from my quiver) an effulgent arrow, resembling a snake (in its deadly effect), I then discharged it in the direction of the sound in the hope of hitting the mark, as I wished to bag the elephant (after killing it). (23) In the quarter where I hurled my sharp arrow, resembling a snake (in its deadly effect), there emerged in the dawn the clear wail of a dweller in the forest dropping down in water, his vital part tormented with pain caused by the arrow. On his having dropped down to the ground issued forth on that (very) spot a human voice saying: -(24-25)

तपस्विनि । प्रविविक्ता नदी रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥ २६॥ कथमस्मद्विधे निपतेच्च शस्त्रं वापकृतं मया । ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥ २७॥ केन कस्य कथं न शस्त्रेण वधो मद्भिषस्य विधीयते । जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः ॥ २८॥

निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम् ॥ २९॥ को वधेन ममार्थी स्यात किं वास्यापकृतं मया । एवं मन्येत यथैव गुरुतल्पगम् । नेमं तथातुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३०॥ साध चोमावनुशोचामि मद्वधे । तदेनिनम्थनं वृद्धं चिरकालभृतं मया ॥ ३१॥ पितरं मातरं वर्तियिष्यति । वृद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणा इतः ॥ ३२॥ वृत्ति पञ्चत्वमापन्ते कां मिय सबालेनाकृतात्मना । सर्वे निहताः केत स्म

" 'How could a weapon descend on an ascetic like myself ( who can have no enemy ) P I came at ( the close of ) night to this exceedingly lonely river (bank) with the intention of drawing water. (26) By whom have I been with an arrow ? Or to whom offence have been given by conld me, a seer who has forsworn ( every form of ) violence and who living in a forest on the produce of the torest P (27) How by means of of an ascetic lake me, wearing a mass of matted hair (on his head) clad in the bark of trees and deerskin, be enjoined (by the scriptures) (28) Who can have any interest in killing me or what offence has been

given by me to the man who has hit me with an arrow ? In this way a futile act has been done by him, and an act which will be attended with evil consequences alone. (29) Nowhere will anyone admire him any more than one would admire a man seeking the bed of his preceptor's wife. I do not grieve for this loss of my life so much as for (the fate of) my father mother both on my expiry. By what means of subsistence will this aged couple, maintained for long by support themselves when I have met my end P My aged parents as as myself stand killed with a single arrow. By what ignorant fool of an uncontrolled mind have we all been done to death ?'

गिरं तां करुणां धर्मानुकाङ्किणः ॥ ३३॥ अत्वा मम व्यथितस्यापतद् भुवि । तस्याहं करणं श्रत्वा ऋषेर्विलपतो निश्चि ॥ ३४॥ चापं शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः । तं देशमहमागम्य दीनसन्वः सुदुर्मनाः ॥ ३५ ॥ सम्भ्रान्तः तीरे इतम् । अवकीर्णजटाभारं अपस्य मिष्णा प्रविद्धकलशोदकम् ॥ ३६॥ सरय्वास्तापसं शल्यवेधितम् । स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् ॥ ३७॥ पांसशोणितदिग्धाङ्गं शयानं इत्युवाच वचः क्ररं दिधक्ष निनव तेजसा ।

"The bow with an arrow ( which I held in my hands at the moment) dropped from my hands to the ground, distressed as I was to hear that plaintive cry, and sought (only) to do what is right. Hearing the piteous lament of the seer, who was wailing during (the close of) the night, I lost my consciousness again and again, utterly confounded as I was due to the outburst of grief. Reaching the place where he lay, distressed in mind and

extremely sad at heart as I was, I beheld the ascetic lying on the bank of the Sarayu, struck with an arrow and pierced with its point, the mass of matted hair (on his head) put out of order, the water of his pitcher run out and his limbs besmeared with dust and blood. Staring at me, who stood alarmed and sick in mind, with his (bloodshot) eyes as if going to consume me with his glory, he addressed the following harsh words (to me):—

किं तवापकृतं राजन् बने निवसता मया || ३८ || बिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थे यदहं ताडितस्त्वया | एकेन खब्ब बाणेन मर्मण्यभिइते मयि || ३९ || द्वावन्यौ निहतौ वृद्धौ माता जनियता च मे । तौ तूनं दुर्बलावन्यौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ ॥४०॥ चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारियष्यतः । न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः शृतस्य वा ॥४१॥ पिता यन्मां न जानीते शयानं पिततं भुवि । जानन्निप च किं कुर्यादशक्तश्चापिकनः ॥४२॥ भिद्यमानिमवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम् । पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीष्रमाचक्ष्य राघव ॥४३॥ न त्वामनुदहेत् कुद्धो वनमग्निरिवैधितः । इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः ॥४४॥ तं प्रमादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत् । निशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ रणद्वि मृद्ध सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा।

'What wrong was done by me to you, O king, living as I did in the forest, that while inlening to take water for my parents I was hit by you o On my being hit in a vital part with a single arrow, my blind and aged mother and father both have been virtually killed. Feeble, blind and thirsty, they must be (anxiously) waiting for me and will be cherishing since long the hope of getting water, placed in me, and enduring their painful thirst. Surely askesis or learning has not (yet) borne fruit (in my case or in the case of my father ); for my father does not know (anything) about myself having fallen down ( mortally wounded) and lying on the ground. Even if he knew, what could he do. feeble and unable as he is to move, and

(in this way) as incapable of protecting me as any tree is incapable of protecting a (neighbouring) tree which is going to be rent asunder. Seeking the presence of my father, O scion of Raghu, speak you alone to him speedily ( about me ). (30-43) (If you take courage in both hands and confess your guilt before him, I am sure) he will not burn you in his wrath as a swollen fire would consume a forest. Here is the track by which my father's hermitage can be reached. (44) Approaching him, seek his forgiveness lest he should get enraged and execrate you. Render me free from pain (by extracting the shaft from my body ), O king, since your sharp-pointed arrow torments my vital part in the same way as a rivercurrent corrodes a high sandy bank.'

क्रिश्यते प्राणैर्विशस्यो सञ्जल्य: विनशिष्यति ॥ ४६॥ शस्यापकर्पणे । दुःखितस्यं च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७॥ इति मामविशिचिन्ता तस्य मुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां कृच्छादुवाच परमार्थवित् ॥ ४८॥ ऋषिश्चिन्ता विवृत्ताङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम् । संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ॥ ४९॥ सीदमानो हृदयादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन्मा भूत् ते मनसो व्यथा ॥ ५०॥ ब्रह्मइत्याकृतं तापं नरवराधिप । इतीव वदतः कृच्छाद् बाणाभिहतमर्भणः ॥ ५१॥ श्रद्रायामस्म वैश्येत जातो विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले । तं बाणमहमुद्धरम् । स मामुद्रीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥ ५२ ॥ तस्य त्वाताम्यमानस्य तु विलप्य कुच्छ्ं मर्मवणं संततमुच्छ्वसन्तम् । ततः सरय्वां तमहं शयानं समीक्ष्य मद्रे सुभृशं विषणाः ॥ ५३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रिबष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

"While I was going to extract the arrow from his body, the following thought entered my mind. With the

arrow (still rankling) in his body the hermit boy will (continue to) suffer, even though he will survive, while he

will (surely) expire the moment the shaft is removed from his body.' That son of a hermit ımmediately perceived my anxiety, distressed. miserable and stricken with grief as I was. The hermit boy, who knew the essence of the scriptures, spoke with difficulty ( as follows ) to me, who was feeling perplexed in mind:-( 45-48) 'Though getting faint and motionless, with my eyes turned round, since I have approached my end, I am trying to compose my mind, restraining my grief by recourse to firmness. (49) Let agony caused by the thought of your having killed a Brahman be driven from your heart, I am not a Brahman, O king: (hence) let there be no anguish in your mind (on that score). (50) I was procreated by a Vaisya through

a Śūdra woman, O ruler of the foremost of men!' While he was speaking as aforesaid with difficulty, his vital part having been smitten the arrow, and was now rolling on the ground. now tossing about, quivering and now out that arrow from his Looking dismayed (due anxiety on the score of his parents) at me, the boy, whose (only) wealth was his asceticism, gave up the ghost. I felt extremely sad, (51-52)blessed lady, to behold him sighing and again after speaking out his mind with difficulty, his vital part having been injured, and then lying (dead) on the bank of the Sarayu, drenched all over his body water." (53)

Thus ends Canto Sixty-three in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

## चतुःषष्टितमः सर्गः

### Canto LXIV

Dasaratha continues to tell Kausalyā how, having sought the presence of the aged parents of the deceased, he apprised them of the sad incident and escorted them to the river bank, where their son lay dead; how, clasping the boy to their bosom, they both piteously wailed and offered libations of water to his spirit for its benefit; how, invested with an ethereal body, the spirit ascended to heaven while consoling the aged couple and finally how, having cursed the king that he too would meet his death in his agony of separation from his son, the ascetic couple gave up the ghost and attained the Supreme.

Having thus related the story of his imprecation and loudly lamenting, the emperor breathes his last with the thought of Śri Rāma foremost in his mind.

वधमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः । विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिद्मन्नवीत् ॥ १ ॥ तदज्ञानान्मह्त्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः । एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत् ॥ २ ॥ ततस्तं घटमादाय पूर्णे परमवारिणा । आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ ३ ॥ तत्राहं दुर्बेलावन्धौ कृद्धावपरिणायकौ । अपस्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विज्ञौ ॥ ४ ॥

कथाभिरपरिश्रमौ । तामाशां मत्कृते हीनाञ्चपासीनावनाथवत् ॥ ५ ॥ तन्निमित्ताभिरासीनौ भयसंत्रस्तचेतनः । तश्चाश्रमपदं गत्ना भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥ शोकोपहतचित्तश्च श्रत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत । किं चिरायित में पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ मे पदशब्दं त्वया । उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम् ॥ ८ ॥ सिछले क्रीडितं यन्निमित्तमिदं तात युद् व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया। न तन्मनिस कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥ त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम् । समासक्तास्त्विय प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे ॥ १०॥ सजमानया । हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीतिचित्त इवाब्रुवम् ॥ ११ ॥ मनिमव्यक्तया तमहं वाचा वाग्बलम् । आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम् ॥ १२॥ चेष्राभिरभिसंस्तभ्य मनमः

Recalling how that great seer was killed undeservedly ( by him ), the pious-minded Dasaratha (a scion of Raghu ) for his part continued to speak as follows to Kausalya, mourning (all the time for his son ):-(1) "Having perpetrated through ignorance that egregious sin, I thought with the help of my reason, my senses being utterly confounded and I being alone, how good luck may yet attend on me. (2) Taking that pitcher (left by the deceased) when it had been filled with excellent water (of the Sarayu), and proceeding along the track (already) pointed out (by the hermit boy ), I reached the hermitage referred to by the deceased. (3) There I saw his feeble, blind and aged parents, with none to conduct them here and there and resembling a pair of birds whose wings had been clipped. (4) Remaining occupied with talks concerning their (only) son, they sat free from ennui and like two forlorn persons they (fondly) hugged the hope of meeting their son, though deprived of it through my agency. (5) My intellect being ( already ) clouded with grief and my mind dismayed through apprehension ( of incurring the displeasure of the

ascetic couple), I fell a prey further grief on reaching the site of that hermitage. (6) Hearing my footfalls, the sage for his part spoke as follows:- "Why are you tarrying, my son P ( Pray ) bring water immediately. (7) Your mother here is seized with anxiety because, O dear son, you have sported in water (so long); (pray) enter the hermitage without delay. (8) The offence, if any, that may have been given (to you) by your mother or myself, my son, should not be taken to heart by you, my child, an ascetic that you are. (9) You are our support, supportless as we are, nay, you are our eyesight, sightless as we are. Our senses are focussed on you. How (then) do you not speak ( to me ) ?' ( 10 ) As though frightened in mind to behold the sage. I replied to him in faltering and inarticulate words lacking in certain consonants. (11) Fully controlling fear ( which is an action of the mind ) by means of outward signs (showing fearlessness) and acquiring the power of expression, I for my part told him (in the following words) of the fear that awaited him as a result of his son's death. (12)

क्षत्रियोऽहं दश्रयो नाहं पुत्रो महात्मनः । सजनावमतं दुःखिमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम् ॥ १३ ॥ भगवश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । जित्रांसुः श्वापदं किंचिन्निपाने वाऽऽगतं गजम् ॥ १४ ॥ ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया ॥ १५ ॥ गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपश्यिमपुणा हृदि । विनिर्भिन्नं गतप्राणं श्वयानं भुवि तापसम् ॥ १६ ॥ ततस्त्रस्यैव वचनादुपेत्व परितप्यतः । स मया सहसा बाण उद्भृतो मर्मतस्तदा ॥ १७ ॥

बाणेन सङ्ग्रसा स्वर्गमास्थितः । भगवन्तात्रभौ शोचन्नन्धाबिति विरूप्य च ॥ १८ ॥ सहसाभिहतो मया । शेषमेवं गते यत स्थात्तत्प्रसीदत् मे मनिः ॥ १९॥ अशानाद् भवतः पत्रः

'I am a Ksatriya, named Dasaratha, and not the son of your exalted self. result of my own action this agony, which is despised by noble men, has been reaped by me. (13) Desirous of killing any beast of prey or elephant arrived in a ford (for drinking water), I sought the bank of the Sarayu, bow in hand, O holy sage ! (14) Presently was heard by me the sound of a pitcher being filled in water. I stood unsuspecting, believing that it was an elephant (that was making the noise ) and the living being (responsible for the sound) was hit by me with an arrow. (15) Proceeding to the bank of the river I immediately

found an ascetic lying on the ground with his life (well-nigh) extinct, pierced as he was with the arrow in the heart. (16) Then, drawing, near, at the instance of the ascetic himself, who had been suffering intense pain, the said arrow was immediately extracted from his vital part by me. (17) With the arrow extracted (from his bosom ) the ascetic forthwith ascended to heaven, grieving for you both, and lamenting on the ground that you were blind. (18) Through ignorance your son has been rashly killed by me. Such being the case, may Your Holiness be pleased to direct what remains to be done.' (19)

**रु**धिरेणावसिक्ताङ्गं

स तच्छुत्वा वचः कूरं मया तदघशंसिना । नाशकत् तीव्रमायासं स कर्तुं भगवानृषिः ॥ २०॥ स बाष्पपूर्णवदनो निःश्वसञ्शोकमूर्ज्छितः । मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ २१॥ यद्येतदरामं कर्म न स्म मे कथयेः स्वयम् । फलेन्मूर्धा स्म ते राजन् सद्यः शतसङ्ख्या ॥ २२॥ क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः । ज्ञानपूर्वे कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वज्रिणम् ॥ २३ ॥ सप्तथा त भवेन्मूर्घा मुनौ तपिस तिष्ठति । ज्ञानाद् विस्त्रजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनि ॥ २४॥ अज्ञानाद्धि कतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे । अपि ह्यकुशलं न स्याद् राघवाणां कृतो भवान् ॥ २५ ॥ नय नौ नप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । अद्य तं द्रष्ट्रमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम् ॥ २६॥ प्रकीर्णाजिनवाससम् । शयानं भवि निस्संज्ञं धर्मराजवशं गतम् ॥ २७॥

"Hearing that cruel story related by me, who confessed the guilt, the aforesaid sage, though capable of pronouncing a terrible curse, could not do so (my sin having been attenuated by voluntary confession ). (20) Stupefied through grief and sighing, his face bathed in tears, the sage, who was glorious, replied (as exceptionally follows) to me, who stood near him with joined palms:-(21) 'Had you not told me of this evil deed yourself, your head, O king, would have instantly split into a hundred or (even) thousand pieces. (22) The death of a hermit wittingly brought about by a Ksatriya in particular, O king, is sure to bring down even Indra

(the wielder of a thunderbolt) from his position. (23) Nay, the head of a man consciously hurling a weapon against such a hermit remaining engaged in austerities and expounding the Vedas is sure to split into seven. (24) Since this sinful deed has been done by you actually through ignorance, therefore you survive. Otherwise the race of the Raghus itself would have become extinct, much more you.' (25) The sage further said to me, 'Take us. O monarch, to that place ( where my son is lying dead ). We two long today to see that son ( of ours ) - whom ( alas ) we are going to see for the last time,lying unconscious on the transferred to the control of Dharmaraja ( the god of piety, who receives virtuous souls into his realm after death ), his

( whole ) body bathed in blood and his robes of deerskin thrown about.' (26-27)

तौ भृशदुःखितौ । अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया ॥ २८ ॥ अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तपित्वनौ । निपेततः शरीरेऽस्य पिता चैनमुबाच ह ॥ २९॥ स्प्रष्टा तमासाद्य मामभिभाषसे । किं च रोषे तु भूमौ त्वं वत्स किं कृपितो ह्यसि ॥ ३०॥ च माद्य न नन्वहं तेऽप्रियः ंपुत्र मातरं पश्य धार्मिकीम् । किं च नालिङ्गसे पुत्र मुकुमार वचो वद ॥ ३१॥ श्रोष्यामि हृद्यंगमम् । अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद् विशेषतः ॥ ३२॥ संध्यामुपास्यैव हतहताशनः । बलाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम् ॥ ३३॥ स्नात्वा प्रियमिवातिथिम् । भोजयिष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम् मां इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपित्वनीम् । कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगिधिनीम् ॥ ३५ ॥

"I took the sore afflicted couple to that spot single-handed, and I immediate. ly made that sage with his wife touch his son. (28) Approaching that son of theirs and touching him, the two ascetics fell on his person and the father addressed him (as follows): so the tradition goes:-(29) 'You do not greet me today (as you used to do before) nor do you speak to me. Moreover, why are you actually lying on the ground, my darling P Are you really displeased (with me) ? (30) If I am unwelcome to you, my son, look at your pious mother. Moreover, why do you not embrace her, my tender son P ( Pray ) address (loving) words to me. (31) Whose heart-captivating voice shall I

hear now in the latter half of the night, reading in particularly sweet tones from any scripture or other sacred book p (32) Who, having bathed, worshipped Sandhyā ( the goddess presiding over the morning twilight ) and offered oblations to the sacred fire, and seated by my side, will console me, tormented with grief and fear caused by the death of my son 9 (33) Who, having fetched bulbs, roots and fruits, will feed me as one would entertain a beloved guest, unfit as I am for work, resourceless and guideless P (34) How, my son, shall I (be able to) support this mother of yours. who is not only blind, aged and given to austerities but also miserable and full of longing for her son P (35)

शोकार्तावनाथौ ततो वैवस्वतं दृष्टा तं धर्मात्मा लोकपालो यथा पुत्र गोसहस्रप्रदात्णां

तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६॥ कृपणौ वने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम् ॥ ३७॥ प्रवक्ष्यामि भारतीम् । क्षमतां धर्मराजो मे विभ्रयात् पितरावयम् ॥ ३८॥ महायशाः । ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम् ॥ ३९॥ निहतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्छाग्रु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम् ॥ ४०॥ गतिं यान्ति संप्रामेष्वनिवर्तिनः । हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां वज् ॥ ४१॥ यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४२॥ गतिः सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्च या । भूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपत्नीव्रतस्य च ॥ ४३ ॥ गुरुसेवाभृतामपि । देहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ ४४॥ त्वस्मिन् वु.ले जातो गन्छत्यकुरालां गतिम् । स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः ॥ ४५ ॥

'Tarry, my son, ( pray ) do not, O do not (yet) proceed to the abode of Yama (the god of death). Tomorrow you will go with me and accompanied by your mother (too). (36) Stricken with grief, devoid of a supporter and leading a wretched life in the forest, we shall both proceed to Yama's abode without delay, bereft as we are of you. (37) Seeing Yama (son of Vivaswan, the sun-god) I shall then address the (following) prayer to him: 'May King Dharma ( the god of piety ) be pleased to condone my fault. Let this son (of mine) continue to support us, his parents (as heretofore). (38) A pious-minded and highly illustrious guardian of the world, you ought to vouchsafe in my favour this one imperishable boon and make me fearless (for ever). reduced (as I am) to this plight. (39) Though killed as a result of some sinful act (committed in some previous existence ), you are (really ) sinless. Therefore, endowed as you are with truthfulness, speedily ascend, my son, to the realms which are attained by those who die fighting with weapons. (40) Reach, my son, that highest destiny to which actually attain heroic warriors never retreating from the fields

of battle and killed while facing the enemy, (41) Reach, my dear child, the same goal to which attained Emperors Sagara, Śaibya, Dilipa, Janamejaya, Nahusa and Dhundhumara. (42) Get merged, my dear son, in the same Brahma which is the goal of all living beings, attainable through study of the Vedas and asceticism, and attain that destiny which is reserved for a donor of land, for him who has maintained the sacred fire (all his life), who has taken a vow of marrying a single wife, those who have gifted a thousand cows, those who are vowed to the service of their preceptor or who have dropped their body (by journeying to the Himalayas or drowning themselves in water or leaping into the flames). (43-44) In fact no one born in this race ( of ascetics) can ever meet with an evil destiny (after death). He alone by whom you, my son, have been killed will meet with such a destiny,' (45)

पर्यदेवयतासकृत् । तथोक्त्वा कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ४६॥ एवं क्रपणं तत्र दिन्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मीभः । स्वर्गमध्यारुहृत् क्षिप्रं शक्रेण सङ्घर्मवित् ॥ ४७॥ आवभाषे च तौ वृद्धौ शकेण सह तापसः । आश्वस्य च मुहूर्ते तु पितरं वाक्यमब्रवीत् ॥ ४८॥ स्थानमस्मि महत् प्राप्तो भवतोः परिचारणात् । भवन्तावि च क्षिप्रं मम मूळमुपैष्यथः ॥ ४९॥ दिव्येन विमानेन वपुष्मता । आररोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५०॥ त्णें तापसः सह भार्यया । मामुबाच महातेजाः कृताञ्जलिमपस्थितम् ॥ ५१॥ अद्यैव जिह मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा। यः शरेणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम् ॥५२॥ ल्वयापि च यदज्ञानान्निहतो मे स बालकः । तेन त्वामपि शप्स्येऽहं सुदुःखमितदारुणम् ॥ ५३॥ यदेतन्मम साम्प्रतम् । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि ॥ ५४॥ पुत्रव्यसनजं दुःखं अज्ञानात् हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः । तस्मात् त्वां नाविश्वत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५ ॥ त्वामप्येताहशो गमिष्यति । जीवितान्तकरो घोरो दातारिमव दक्षिणाम् ॥ ५६ ॥ भाव: क्षिप्रमेव

"The ascetic piteously wailed again and again as aforesaid on that spot. Saying so he proceeded with his wife to offer libations of water (to the spirit of his departed son). (46) By virtue of his own (virtuous) deeds, that sage's son, for his part, who knew what is right, immediately ascended in an ethereal form to heaven in the company of Indra (who had evidently come

in person drawn by the exceptional merits of the hermit in order to escort him). (47) Nay, the ascetic for his part along with Indra talked with the aged couple and, comforting them awhile, spoke to his father as follows:—(48) 'Through service rendered to you both I have attained an exalted place. You two as well will soon reach my presence.' (49) Hav-

spoken as aforesaid the sage's son, for his part, who had subdued his senses, quickly rose to heaven in a shapely aerial car of heavenly design. (50) Having quickly offered libations of water with his wife, the exceptionally glorious ascetic spoke (as follows) to me, who stood near him with joined palms:-(51) 'Since with one arrow you have rendered me sonless .- me. who had only one son, ( pray ) kill me (as well) this very day, O king; no agony will be experienced by me in dying. (52) Again, since that boy of mine has been killed by you through ignorance, I shall accordingly pronounce

a most painful and very severe curse on you too. (53) As this agony caused by the death of my son is being experienced by me at this moment (through you), you (too) will likewise meet your end through grief born of separation from your son. (54) Since, however, an ascetic has been killed by you, a Ksatriya, through ignorance, the sin of killing a Brahman is not going to visit you forthwith (as may be expected by you), O ruler of men! (55) A similar situation that will not only be dreadful but will prove fatal to you will soon confront you (even) as merit accrues to the giver of a donation to the priest.' (56)

शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं तदेतचिन्तयानेन पापं मया स्मतं देवि विपाक: तस्यायं तसान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य पत्रशोकेन संत्यजिष्यामि नहि द्रक्ष्यन्ति वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति में मितिः । न तन्मे सहशं देवि यन्मया राघवे कृतम् ॥ ६३॥ तत्त तस्यैव यदनेन सदृशं प्रवाज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः । चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विद्यप्यते ॥ ६५॥ दता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये धर्मज्ञं नहि पश्यामि

बहु । चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात् ॥ ५७॥ स्वयम् । तदा बाल्यात् कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५८॥ समुपस्थितः । अपथ्यैः सह सम्भुङ्क्ते व्याधिरन्नरसे यथा ॥ ५९ ॥ तद् वचः । इत्युक्त्वा स रुदंस्त्रस्तो भार्यामाह तु भूमिपः ॥ ६०॥ जीवितम् । चक्षभ्यों त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश ॥ ६१॥ मानवाः । यदि मां संस्पृहोद् रामः सकृदन्वारभेत वा ॥६२॥ कृतं मिय । दुर्वृत्तमिप कः पुत्रं त्यजेद् भुवि विचक्षणः ॥ ६४॥ त्वरयन्ति माम् । अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६ ॥ रामं सत्यपराक्रमम् ।

"Having pronounced this execration on me and piteously wailing a lot, and throwing their body into the funeral pile the aforesaid couple rose to heaven. (57) The sin committed by me on that occasion through folly by ( first discharging and then ) extracting an capable of hitting an invisible mark with the help of its sound was automatically recalled by me while brooding over the present predicament, O godly lady ! (58) The (bitter) fruit of that (sinful) deed, O queen ! has now come upon me ( even ) as illness follows ( as a matter of course ) in the wake of nutriment taken with zest along with unwholescme (seasoned) articles. (59) Therefore the fruit of the aforesaid imprecation

of that great sage has come to me, O blessed lady !" Saying so, the said emperor spoke weeping ( again ) to his wife (Kausalyā), frightened as he was (at the approach of death in the absence of Śrī Rāma):-(60) "Since I am ( soon ) going to yield up the ghost out of grief born of separation from my son (Śrī Rāma ), I no longer perceive you with my eyes, O Kausalyā! Therefore touch you me ( to convince me of your presence by my side ); for men who have reacted the threshold of the abode of Yama (the god of death) no longer discern anyone. Should Rama touch me (only ) once or regain my wealth or the office of Prince Regent I might yet survive: such is my

belief. The wrong which has been done by me to Rāma (a scion of Raghu) is not becoming of me, O pious lady; while the obligation which has been done by him to me (by redeeming my promise and waiving his rightful claim to the throne of Ayodhya) is worthy of him alone. What wise man on earth would forsake a son even of bad morals ? And what son when being sent into exile (by his father)

would not find fault with his father PI can no longer see you with my eyes (and) my memory (too) is fading. (Nay) these messengers of Yama (son of Vivaswān, the sun-god), are urging me to make haste, O Kausalyā! Really speaking, what can be more painful than the fact that (even) at the end of my life I cannot behold Rāma of unfailing prowess, who knows what is right!

### तस्यादर्शनजः शोकः मुतस्याप्रतिकर्मणः ॥ ६७ ॥

उच्छोषयित वै प्राणान् वारि स्तोकिमवातपः। न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुग्रुभकुण्डलम् ॥ ६८ ॥ मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः। पद्मपत्रेक्षणं सुभु मुदंष्ट्रं चारुनासिकम् ॥ ६९ ॥ घन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम्। सहशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ ७० ॥ सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्। निवृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम् ॥ ७१ ॥ द्रक्ष्यन्ति सुखनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा। कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतेतराम्॥ ७२ ॥ वेदये न च संयुक्ताञ्शब्दस्पर्शरसानहम्।

चित्तनाशाद् विषयन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि । क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा ॥ ७३ ॥ अयमारमभवः शोको मामनाथमचेतनम् । संसाधयति वेगेन यथा क्लं नदीरयः ॥ ७४ ॥ हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन । हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत ॥ ७५ ॥ हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विति । हा नृशंसे ममामित्रे कैकेथि कुल्पांसिन ॥ ७६ ॥

"The grief born of my not being able to see my son of incomparable deeds is really drying up my vitality (even) as sunshine dries up meagre water. They who will (be able to) behold again in the fifteenth year Rāma's face with lovely and beautiful ear-rings are not men but gods. Lucky men (alone) will look on the moonlike countenance of Rāma with eyes resembling lotus petals, shapely eyebrows, lovely teeth and a charming nose Blessed are they who will see the sweet-smelling face of my Rama, resembling the autumnal moon and a (full-) blown lotus. The hapry (alone) will behold the celebrated Rāma returned to Ayodhya on histerm of exile having expired, even as people see ( with delight) the planet Venus reverted to its (usual) course. Due to obtuseness of mind, Q Kansalya, my heart is sinking, and I

have no sensation of sound, touch and taste even when these objects of senses brought into contact with my senses, for all the senses are obscured as a result of the failure of the mind (even) as the exceedingly luminous rays of a light whose oil has been consumed disappear. (61-73)has grief, which emanated my own self, is rendering me helpless and unconscious by its vehemence in the same way as the current of a river wears away its own bank by its rapid motion. (74) Ah mighty-armed scion of Raghu, O reliever of my suffering, O darling of your father, ah my protector. Ah my son, are you (really) gone (out of sight) p (75) Ah Kausalyā, I can no longer see ( with my eyes ). Ah Sumitrā, given to austerities! Oh cruel Kaikeyi, my (sworn) enemy, the disgrace of my family !" ( 76 )

इति मातुश्च रामस्य मुमित्रायाश्च संनिधौ । राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तमुपागसत् ॥ ७७॥ तथा तु दीनः कथयन् नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । गतेऽर्धरात्रे भृशहुःखपीदितस्तदा जहौ प्राणमुदारदर्शनः ॥ ७८॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥

Lamenting thus in the presence of Śrī Rāma's mother (Kausalyā) and Sumitrā, King Daśaratha reached the end of his life (77) Speaking as aforesaid, the king of noble aspect, who was already

feeling miserable and distressed on the score of his beloved son's exile, felt sore stricken with agony by the time half the night passed and forthwith gave up the ghost. (78)

Thus ends Canto Sixty-four in the Ayodhyā-Kānḍa of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

### पश्चषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXV

When the emperor did not wake up even though roused by means of panegyrics sung by bards, accompanied by musical instruments played upon for the same purpose, the ladies of the gynaeceum conclude by other means that the king is dead; and soon after commences the loud wail of Kausalyā, Sumitrā and other queens.

पर्यपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम् ॥ १ ॥ प्रातरेवापरेऽहनि । वन्दिनः व्यतीतायां अथ राज्या मागधाश्चोत्तमश्रुताः । गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथकृश्यक् ॥ २ ॥ परमसं*स्*कारा सूताः तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम् । प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्त्रतिशब्दो ह्यवर्तत् ॥ ३ ॥ राजानं स्त्वतां तेषां पाणिवादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन् ॥ ४ ॥ ततस्त स्तवतां सतानां शब्देन प्रतिबुद्धाश्च सखनुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः ॥ ५ ॥ तेन विद्याः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःखनाः । आशीर्गेयं च गाथानां पूर्यामास वेश्म तत् ॥ ६ ॥

When the night had ended, there arrived forthwith at the residence of the aforegaid emperor early next morning panegyrists, highly cultured minstrels and bards whose information (about genealogical tables etc.) was of a superior kind, as well as capable of distinguishing the difference in the tones of a Vina etc. and singing according to their different styles. (1-2) The sound the praises uttered ofby the aforesaid bards and others, who glorifying the king and by whom benedictions were pronounced in

a loud voice, actually pervaded the interior of the palaces (in the form of echo). (3) While the aforesaid minstrels for their part were (engaged in) uttering praises, those who sang with the clapping of hands thereupon clapped their hands recounting the marvellous feats of the rulers of Ayodhya. (4) Nay, roused by that sound (of clapping), birds appearing in the royal palace and perched on the boughs of trees as well as confined in a case uttered forth their notes. (5) The holy words uttered (by the Brahmans and parrots etc.) as well as

the notes of Vina and the benedictory portion, set to music, of epic verses

(composed by Brahmans in praise of the king) filled that palace. (6)

ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः । स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथा पुरा ॥ ७ ॥ हिरिचन्दनसम्यक्तमुद्रकं काञ्चनैर्घटैः । आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥ ८ ॥ मङ्गलालम्भनीयानि प्राश्चनीयान्युपस्करान् । उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः स्त्रियः ॥ ९ ॥ सर्वेलक्षणसम्पन्नं सर्वे विधिवदिचितम् । सर्वे सुगुणलक्ष्मीवत् तदभूदाभिहारिकम् ॥ १० ॥ ततः स्र्योदयं यावत् सर्वे परिसमुत्सुकम् । तस्थावनुपसम्प्राप्तं किंस्विदित्युपशङ्कितम् ॥ ११ ॥

Then attendants, mostly onsisting of women and eunuchs, of unimpeachable conduct and proficient in service, stood ready to serve as usual. (7) Servants who knew how to conduct the bath ( of emperors ) brought appropriate hour and in the prescribed manner water scented with sandal paste in pitchers of gold. (8) Virtuous women, largely consisting of virgins ( whose very sight is believed to be propitious ), likewise brought cows etc. ( whose very touch is considered to be auspicious), articles worth sipping the first thing ( viz, the water of the holy Ganga, water in which the feet of a deity have been washed and so on ) and articles of dress, toilet etc. (9) All that was worth bringing ( within the sight of the emperor at the time of his waking for his good luck) and was endowed with all auspicious characteristics and all that was praiseworthy, of excellent quality possessed of charm was kept ( ready ) accordance with the scriptural ordinance. (10) Till sunrise all the king's retinue stood immensely eager (to see the king) and apprehensive as to what (mishap) had befallen the king, who had not yet come out ( of the gynaeceum ). (11)

अथ याः कोसलेन्द्रस्यः शयनं प्रत्यनन्तराः। ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन् ॥१२॥ अथाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च। नद्यस्य शयनं स्रृष्ट्वा किंचिदप्युपलेभिरे ॥१३॥ ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्चेष्टां संचलनादिषु। ता वेपशुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः॥१४॥ प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं संचकाशिरे।

अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम् । यत् तदाशङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥ १५॥ कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते । प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते ॥ १६॥ निष्प्रमासा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता । न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता ॥ १७॥ कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम् । न स्म विभ्राजते देवी शोकाशुङ्खितानना ॥ १८॥

Now approaching their consort, those ladies (other than Kausalyā and the other principal queens), for their part, who were close to the couch of the king of Kosala, began to rouse him (by calling him in gentle and polite words and touching his person). (12) Nevertheless, on touching his couch with reverence and skill, the ladies, whose behaviour (on the occasion) was (perfectly) justifiable, could not detect any sign of life whatsoever

(in him). (13) Those ladies, who condition of a the knew did not discover any slumber. throbbing in the heart, the pulse and other organs. They were (accordingly ) seized with tremor, apprehensive as they were about the king's life, and looked (unsteady) like the ends of reeds standing against a stream. Now on seeing (the condition of) the emperor at that time a certainty rose in the mind of the doubting ladies about the disaster (in the form of death) which was apprehended. (14-15) Being fast asleep, Kausalyā and Sumitrā too, who had been prostrated with grief caused by separation from their sons, would not wake up as though they had been overtaken by death. (16) and divested Shorn splendour (nay) colour, of her ( native ) prostrate stricken and laid

grief, Kausalyā did not shine brightly (as before) any more than a star engulfed in darkness. (17) Lying (asleep) close to the king (who was now dead and therefore pale) Kausalyā too did not shine brightly (any more than the king) nor did Queen Sumitrā, who lay asleep next to Kausalyā, and whose face was bathed in tears of grief. (18)

ते च दृष्ट्वा तदा सुष्ते उमे देश्यो च तं नृपम् । सुष्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥१९॥ ततः प्रचुकुग्रुदीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ॥२०॥ तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्गतचेनने । कौसस्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभ्वतुः ॥२१॥ कौसस्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा च पार्थिवम् । हा नाथिति परिकुश्य पेततुर्धरणीतले ॥२२॥ सा कोसलेन्द्रदृहिता चेष्टमाना महीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२३॥

Seeing both the aforesaid queens ( Kausalvā and Sumitrā ), asleep at that time, (the inmates of ) the King gynaeceum concluded that last Daśaratha had breathed his (19) Then those while asleep. pretty women loudly wailed, afflicted as they were, like female elephants in a forest, the leader of had strayed away from their abode. (20) Roused all of a sudden. by the noise of their wailing, Kausalyā

and Sumitrā too shook off their slumber. (21) Looking at the emperor and touching him and crying loudly "Ah my lord!" Kausalyā and Sumitrā too dropped to the ground. (22) Tossing on the floor and covered with dust, that daughter of the ruler of Kosala (a principality of that name to the south of the kingdom of Kosala and later merged in it) did not look charming any more than a (shooting) star fallen from the heavens. (23)

शान्तगणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि । अपश्यंस्ताः स्त्रियः सर्वा इतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥ नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः स्त्रियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतचेतनाः ॥ २५ ॥ **त**तः बळवान् नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रतः । येन स्क्रीतीकृतो भूयस्तद् गृहं समनादयत् ॥ २६ ॥ ताभिः स परित्रस्तसम्भ्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम् । सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तबान्धवम् ॥ २७॥ तत विक्कवदर्शनम् । बभूव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥ २८॥ दीनं सद्योनिपतितान**न्द**ं तं परिवार्य परनयः । पार्थिवर्षभं यशस्विनं अतीतमाज्ञाय त्र करणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाह् व्यलप्रमाथवत् ॥ २९ ॥ भशं इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽमोध्याकाण्डे प्रवाहितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

The king having expired, all those ladies beheld Kausalyā fallen on the ground like the dead wife of a Nāga (a semi-divine being credited with a human face with serpent-like lower extremities). (24) Then the king's wives, Kaikeyi and others, who were all weeping, sore stricken with grief as they were,

fell down, consciousness having departed (from them). (25) That powerful noise (already heard in the gynaeceum) was supplemented by those wailing ladies (by means of their own lamentation), swellen by which it rendered the house all the more noisy. (26) That gynaeceum of the king,

who had (now) met his appointed end, was thronged with men and women who felt greatly alarmed, flurried and over-excited, was filled with a tumultuous wail on all sides and crowded with (the king's) relations who were stricken with deep agony. Joy had suddenly disappeared from it and it wore a miserable aspect

and presented a perplexed appearance. (27-28) Concluding the illustrious Daśaratha (the foremost of kings) to be deceased and surrounding him on all sides, his consorts, for their part, who were profusely shedding tears, greatly afflicted as they were, piteously wailed like helpless wonen, clasping his arms. (29)

Thus ends Canto Sixty-five in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### षद्षष्टितमः सर्गः Canto LXVI

Resting the head of the lifeless monarch in her own lap and severely reproaching Kaikeyi, Kausalyā grievously mourns for Śri Rāma and other exiles. Holding back Kausalyā,—who was lamenting with her arms placed round her deceased husband's bosom,—and consigning the emperor's dead body to a trough filled with oil, the ministers and other functionaries return each to his own abode in the evening.

तमिनिमिव संशान्तमम्बुहीनिमवार्णवम् । गतप्रभिमवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम् ॥ १ ॥ कौसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्शिता । उपग्रह्म शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत ॥ २ ॥ सकामा भव कैकेयि मुङ्क्ष्य राज्यमकण्टकम् । त्यक्त्वा राजानमेकाप्रा नृशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३ ॥ विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम । विषये सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः । इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥ ५ ॥ न छुक्षो बुध्यते दोषान् किम्पाकमिव भक्षयन् । कुन्जानिमित्तं कैकेय्या राधवाणां कुलं हतम् ॥ ६ ॥

Beholding the aforesaid emperor, whose spirit was ( now ) in heaven, and who looked like a fully extinguished fire, a waterless ocean and a lustreless sun, and clasping the king's head, Kausalyā, who was stricken with grief in diverse ways, spoke (as follows) to Kaikeyī, her eyes full of tears:-(1-2)"(Having your desire fulfilled ), O cruel Kaikeyī, be satisfied. Having done with the king, O woman evil of conduct. confidently enjoy the throne, which has no more enemies. (3) Forsaking me, Rāma has departed ( for the forest ), while my husband has ascended to heaven. (As such) I cannot live any longer than a woman bereft of her companions on a perilous road. (4) Truly speaking, what woman, other than KaikeyI, who has cast (all) piety to the winds, would survive leaving her husband, a (veritable) god to her P(5) A greedy man does not cognize his own faults any more than he who partakes of a forbidden dish. The race of the Raghus has been destroyed by KaikeyI at the instigation of Mantharā (a hunch-backed woman). (6)

अनियोगे नियुक्तेन रामं विवासितम् । सभार्ये जनकः श्रुत्वा परितष्स्यत्यहं यथा ॥ ७ ॥ राज्ञा जानाति धार्मिकः । रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः ॥ ८ ॥ स मामनाथां विधवां नाद्य चारुतपस्विनी । दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्धिजिष्यति ॥ ९॥ विदेहराजस्य तथा सता मगपक्षिणाम । निशम्य नादं संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १०॥ भीमघोषाणां निशास नदतां वद्धश्चैवालपुत्रश्च वैदेहीमनुचिन्तयन् । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम् ॥ ११॥ पतिवता । इदं शरीरमालिङ्गच प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥ १२ ॥ साहमद्यैव दिष्टान्तं गमिष्यामि

"Hearing of Rama having been exiled with his consort (Sītā) by the king as urged (by Kaikeyi) to an unbecoming King Janaka (too) will feel greatly perturbed as I do. (7) That pious Rāma, who is possessed of eyes resembling lotus petals and who has disappeared from this place even though living, does not know me to have been deprived of my master and husband today. (8) The daughter of Janaka (the ruler of the Videha territory ), who is engaged in agreeable austerities (in the shape of service to her exiled husband living in a forest ) and is undeserving of suffering, will feel sorely afflicted in the forest. (9) Greatly alarmed to hear during the nights

the noise of howling ( wild ) beasts and birds possessing the habit of uttering a fearful cry, she will cling ( in terror ) to Rāma (a scion of Raghu). (10) Anxiously thinking again and again of Sītā (a princess of the Videha territory ), and overwhelmed with grief, Janaka too, who is aged and who has few issues (viz. a daughter named Urmilā, wife of Laksmana and a goddaughter in the person of Sītā), will surely give up the ghost. (11) I (too), devoted as I am to my husband, shall accordingly meet my destined end this very day. ( Nay ) embracing this body ( of my husband ), I shall enter the fire (that will be prepared funeral )." (12)

तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपिस्वनीम् । व्यपिनन्युः सुदुःखार्ता कौसल्यां व्यावहारिकाः ॥ १३ ॥ तैल्द्रोण्यां तदाऽऽमात्याः संवेश्य जगतीपितम् । राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चकुः कर्माण्यनन्तरम् ॥ १४ ॥ न तु संकालनं राज्ञो विद्वा पुत्रेण मन्त्रिणः । सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम् ॥ १५ ॥ तैल्द्रोण्यां शायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम् । हा मृतोऽयिमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेवयन् ॥ १६ ॥ वाहूनुच्ल्रित्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणैर्मुखैः । स्दत्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन् ॥ १७ ॥

The ministers ( lit., functionaries entrusted with the work of disposing of the king's dead body ) then reverently removed (from that place) the wretched Kausalyā, who was sore stricken with agony and lamented holding (dead) monarch in close embrace. (13) Consigning the (deceased) at that time to a trough filled with oil. ministers as commanded (by Vasistha and other family priests) then performed all the duties (connected with the preservation of the king's dead body etc. ) required to be done next. (14) Knowing (as they did)

everything (connected with the disposal the dead body ), the aforesaid counsellors would not of course perform the king's funeral without ( the presence of ) a son; hence they preserved the body of the king. (15) Coming to know of the king having been laid by the ministers in the trough filled with oil, the aforesaid ladies lamented exclaiming as follows:-"Ah, the king is dead!" (16) Throwing up their arms, the wretched ladies. crying withtheir faces containing cascades in the form of eyes, sore stricken with grief (as they were), piteously wailed (as follows):-(17)

प्रियवादिना । विहीनाः सत्यसंघेन किमर्थे विजहासि नः ॥ १८॥ हा महाराज रामेण संततं विवर्जिताः । कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विषवा वयम् ॥ १९॥ कैकेय्या राघवेण दुष्टभावाया स हि नाथः स चास्माकं तव च प्रभुरात्मवान् । वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नृपतिश्रियम् ॥ २०॥ विना व्यसनमोहिताः । कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः ॥ २१ ॥ वीरेण महाबलः । सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ॥ २२॥ लक्ष्मणश्च यया राजा रामश्र

"Ah, wherefore, O emperor, do you abandon us, (already) bereft of Rāma of unfailing promise, who ever speaks kindly (to all) ? (18) Forsaken by Rāma and deprived of our husband, how shall we live in proximity to our cowife, Kaikeyi, of wicked intention ? (19) That glorious Rāma was indeed our protector and lord as well as of yours, self-controlled as he is. Having

relinquished the royal fortune, he has departed for the forest. (20) Non-plussed through adversity and treated disrespectfully by Kaikeyi, how shall we live without you and that heroic prince? (21) Whom else will she,—by whom have been abandoned the king as well as Rāma and the very mighty Lakṣmaṇa with Sītā,—not abandon?" (22)

ता बाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरिस्त्रयः ॥ २३ ॥ निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥ २४ ॥ बाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना । शून्यचत्वरवेश्मान्ता न बभ्राज यथापुरम् ॥ २५ ॥

गते तु शोकात् त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थामु नृपाङ्गनामु च ।
निवृत्तचारः सहसा गतो रिवः प्रवृत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता ॥ २६ ॥
ऋते तु पुत्राद् दहनं महीपतेनीरीचयंस्ते मुद्धदः समागताः ।
इतीव तिसान्ययने न्ववेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम् ॥ २७ ॥
गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी ।
पुरी बभासे रिहता महात्मना कण्ठास्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा ॥ २८ ॥
नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् ।
तदा नगर्यो नरदेवसंक्षये बभ्वुराती न च शर्म लेभिरे ॥ २९ ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

Bathed in tears and seized with enormous grief, those charming consorts of Daśaratha (a scion of Raghu) tossed about (on the ground), divested of joy as they were. (23) Bereft of its high-souled ruler (King Daśaratha), the city of Ayodhya did not shine any more than a night without stars or a woman deprived of her husband. (24) With its men bathed in tears and women of high pedigree raising a cry of distress, and its cross-roads and entrances of houses looking desolate, the city did not look charming as before. (25) The king for his part having departed

for heaven due to grief (caused by separation from his sons and daughterin-law ) and the king's consorts tossing on the floor, the sun suddenly disappeared ( below the horizon ), its rays having ceased to be diffused, and the night actually fell. darkness having commenced to spread. (26) Those friends and relations of the emperor that stood assembled (on the occasion) did not favour his cremation in the absence of a son. Therefore, considering the king as having assumed an appearance beyond conception, they laid the king in that trough ( which served as his bed). (27) Bereft of Daśaratha (an exalted soul), the city with its roads and cross-roads full of men whose throats were choked with tears that ran past their throats, looked like the firmament shorn of splendour in the absence of the sun and (further)

resembled a night with its host of stars gone out of sight. (28) Coming together in batches and reproaching Bharata's mother, men and women in the city felt distressed at that time on the king's demise and found no rest. (29)

Thus ends Canto Sixty-six in the Ayodhyā-Kānḍa of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

# सप्तषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXVII

Attributing the rise and fall of a kingdom to the presence and disappearance of its ruler, Mārkaṇḍeya and other great sages, who attended the king's court the following day, urge Vasiṣṭha to install any of the princes on the throne immediately.

सास्त्रकण्ठजनाविला । अयोष्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ ॥ निरानन्दा आक्रन्दिता शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः । समेन्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्धिजातयः ॥ २ ॥ व्यतीतायां त्र कर्यपः । कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः ॥ ३ ॥ मार्कण्डेयोऽथ मौदगल्यो वामदेवश्च प्रथग्वाचमदीरयन् । वसिष्ठमेवाभिम्खाः श्रेष्ठं राजपरोहितम् ॥ ४ ॥ एते सहामात्यै: द्विजाः शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे॥ ५॥ अतीता स्वर्गस्थश्च रामश्चारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह ॥ ६ ॥ महाराजो परंतपौ । परे राजगहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७ ॥ उभौ भरतशत्रुहनौ केकयेषु इक्ष्वाकृणामिहाद्यैव कश्चिद् राजा विधीयताम् । अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात् ॥ ८ ॥

That night, which was full of laments and shorn of joy and (therefore ) appeared long and was thronged with crowds of tearful men, in Ayodhya came to an end. (1) Coming together at sunrise, when the night had ended, Brahmans who carried on all the duties of a king (during the interregnum) arrived for their part at the court. (2) Seated with their faces turned towards Vasistha alone, the arch-priest of the royal family, Markandeya and Maudgalya, Vāmadeva and Kaśyapa, Kātyāyana and Gautama, as well as Jābāli, who enjoyed great fame, these Brahmans along with the ministers separately made speeches ( the substance of which is given below:-) (3-4) "The yonder king having met his end due

to grief born of separation from his sons (Rāma and Laksmana), the night, which weighed upon uslike a hundred years, has ended with difficulty. (5) only is the emperor away in heaven but Śrī Rāma too has taken up his abode in the forest. Nay, the powerful Laksmana too has left with the same Śrī Rāma. (6) Both Bharata and Satrughna, who are capable of chastising the enemy, are in lovely palace of their maternal grandfather at his capital, Rājagrha, in the Kekaya kingdom. (7) Someone among the sons of Dasaratha ( who are scions of Ikswaku ) should be crowned king this very day; for without a ruler our state (of Kosala) may meet with ruin, (8)

महास्वनः । अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिब्येन वारिणा ॥ ९ ॥ विद्युन्माली नाराजके जनपदे प्रकीर्यंते । नाराजके पितः पुत्रो भार्या वा वर्तते वरो ॥ १०॥ बीजमूष्टिः नाराजके जनपढे भार्याप्यराजके । इदमत्याहितं चान्यत् कृतः सत्यमराजके ॥ ११ ॥ नास्ति अराजके नास्ति नराः । उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यग्रहाणि च ॥ १२॥ कारयन्ति नाराजके जनपढे सभां द्विजातयः । सत्राप्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ १३॥ जनपदे यज्ञशीला नाराजके यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसम्पूर्णा विसुजन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ १४॥ नाराजके जनपदे महायज्ञेष प्रहृष्टनटनर्तकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः ॥ १५॥ नाराजके ब्यवहारिणः । कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः ॥ १६॥ नाराजके जनपदे सिद्धार्था समागताः । सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः ॥ १७॥ नाराजके जनपदे तद्यानानि सुरक्षिताः । शेरते विवृतद्वाराः नाराजके जनपढे क्रियोरक्षजीविनः ॥ १८॥ धनवन्तः

"In a land destitute of a ruler the thundering cloud wreathed with lightning does not drench the earth with rain water. (9) In a rulerless land handfuls of seeds are no longer scattered ( for fear of uncertainty of crops ). (Nay) in a rulerless land a son is not amenable to the control of his father nor is a wife amenable to the control her husband (there being executive authority to enforce correct conduct ). (10) In a rulerless land there is no personal property ( in the absence of a protector ) nor is there a (faithful) wife in a rulerless land (there being no law to check adultery ). There is this great risk in a rulerless territory. How can any other form of truthfulness (virtue) prevail ? (ll) In a rulerless land, people do not construct assembly halls (for public gatherings, there being no such gatherings) nor do joyous men plant lovely gardens (for fear of their being destroyed by enemies of peace and order) or build sacred houses (such as temples and buildings for the free accommodation of travellers and strangers etc. ). (12) In a rulerless the twice-born (other than Brahmans, viz, Ksatriyas and Vaisyas) given to the performance of sacrifices and self-controlled Brahmans observing austere vows do not undertake sacrificial performances in which everyone participating in it is both an officiating priest and a sacrificer. (13) In a rulerless land (even) Brahmans richly endowed with wealth do not pay handsome sacrificial fees to the officiating priests (even) sacrificial performances ( wherever such performances are undertaken, lest they may be taken for rich men and looted by brigands). (14) In a rulerless land festivals (in honour of deities) in which actors and dancers exhibit their art in a highly ecstatic mood, and convivial gatherings promoting the welfare of the state do not gather strength. (15) In a rulerless land parties to a law-suit are not able to have their dispute settled, nor are those given to hearing stories from the Puranas etc. pleased with such stories told by those to whom the narration of such stories is agreeable. (16) In a rulerless land virgins decked with gold ornaments do not for their part go united to gardens to sport at dusk (for fear of being abducted or violated by miscreants). (17) In a rulerless land wealthy husbandmen and cowherds, even though well protected (by their attendants) do not sleep with open doors (for fear of burglars and dacoits ). (18)

नाराजके जनपदे वाहनैः शीम्रवाहिभिः । नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः ॥ २०॥

तलिनेत्रीष इष्वस्त्राणामुपासने ॥ २१॥ संततमस्यताम् । श्र्यते नाराजके जनपदे शरान् द्रगामिनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२॥ जनपदे वणिजो नाराजके वशी । भावयन्नात्मनाऽऽत्मानं यत्र सायंग्रहो मुनिः ॥ २३॥ जनपदे नाराजके चरत्येकचरो प्रवर्तते । न चाप्यराजके सेना शत्रुन् विषहते युधि ॥ २४॥ योगक्षेम: नाराजके जनपदे परमवाजिभिः । नराः संयान्ति सहसा रथेश्च प्रतिमण्डिताः ॥ २५॥ ह्रष्टै: नाराजके जनप दे शास्त्रविशारदाः । संवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु जनपदे नाराजके नराः माल्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः ॥ २७॥ नाराजके जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ २८॥ नाराजके जनपदे

"In a rulerless land lustful men do not drive in swift-going conveyances with women to pleasure-groves (for enjoying the forest scenery ). (19) In a rulerless land sixty-year-old (army) tuskers do not (for fear of being deprived of their tusks or bells ) move about on the main roads with bells fastened to their girths. (20) In a rulerless land the sound of plucking the bow-string with the palm produced by Ksatriyas uninterruptedly discharging arrows while practising the use of bows is not heard. (21). In a rulerless land merchants travelling far and wide do not safely move about fully equipped with abundant salable goods. (22) In a rulerless land self-controlled ascetics moving all by themselves and on contemplating the Self with their own mind and taking up their abode wherever the evening falls do not move about (freely for want of hospitable householders) (23) In a rulerless land there is no acquisition of property and no security of possessions. Nor is the army able in a rulerless land to vanquish the foes in a battle. (24) In a rulerless land people do not quickly move out decked with ornaments in chariots driven by spirited horses of excellent breed. (25) In a rulerless land men well-versed in sacred lore do not meet (freely) holding disputations in forests and groves. (26) In a rulerless land flowers, sweetmeats and sacrificial fees are not got together for the worship of deities by selfcontrolled men. (27) In a rulerless land princes smeared with paste of sandal and aloe wood do not figure prominently as trees in the vernal season. (28)

वाप्यतृणं वनम् । अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम् ॥ २९॥ नद्यो यथा यथा ह्यन्दका रथस्य प्रज्ञानं धुमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्विमतो गतः ॥ ३०॥ जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् । मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम् ॥३१॥ नाराजके नास्तिकाश्छिनसंशयाः । तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ ३२॥ हि सम्भन्नमर्यादा प्रवर्तते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ ३३॥ शरीरस्य नित्यमेव यथा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम् । राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् ॥ ३४॥ राजा महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ टाक्रो वरुणश्च यमो बैश्रवणः प्रज्ञायेत किंचन । राजा चेन भवेछोके विभजन साध्वसाधनी ॥ ३६ ॥ अहो इवेदं स्यान तवैव वचनं वयम् । नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥ ३७॥ जीवत्यपि महाराजे स नः समीक्ष्य द्विजनर्थ वृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम् । तथान्यं राजानमिहाभिषेचय ॥ ३८ ॥ त्वमेव कुमारमिक्ष्वाकुसुतं

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥

"A state without a ruler is really no better than rivers without water, a woodland without grass and cows without a keeper. (29) A standard is the distinguishing mark of a chariot, while smoke is a testimony to (the presence of ) fire. King Daśaratha, who ( likewise) brought us, counsellors, into prominence ( by bestowing this honour on us) has passed from the human state to the state of gods. (30) In a rulerless land nothing is one's own in the eyes of anyone. Like fishes men always devour one another. (31) (In the absence of a stable government) even those who do not believe life after death and have flagrantly violated the rules of conduct prescribed Vedas and who by the (consequently) been tormented with punishment inflicted by the king and whose fear ( of punishment ) has (now) been dispelled (by the anarchy prevailing at the time ) are able to exercise authority (over others). (32) ( Just ) as the eye ever strives for the good of the body (by serving as a guide to it and showing it the right path ), so does the king, who is the fountain of truth and righteousness, good of ever strive for the state. (33) The king is truthfulness

and virtue (incarnate); constitutes the nobility of birth in men of a high pedigree. The king is the mother as well as the father; king is the benefactor of men. (34) ( Even ) Yama (the god of retribution), Kubera (son of Viśravā, the god of riches), Indra (the ruler of gods) and the very mighty Varuna (the deity presiding over water ) are outstripped by a king of excellent conduct by virtue of such conduct (inasmuch as he combines in himself the virtues of all the above. named deities), (35) If there is no king demarcating good and evil in the world, oh, this world will be reduced to (utter) darkness as it were be clearly perceived. nothing can (36) Even while the emperor was alive, we all never violated only any more than the command oceans overstep the coastline on reaching it. (37) Therefore, fully considering our (past) conduct (which has ever been loyal to the king and devoted of the state) to the best interests and looking on the state, which has been converted into a (veritable) jungle for want of a king, crown you alone as king on this throne any prince who is a scion of Ikswaku, or anyone else, O jewel among the Brahmans!" (38)

Thus ends Canto Sixty-seven in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.



### अष्टषष्टितमः सर्गः

#### Canto LXVIII

With the concurrence of Mārkaṇḍeya and other sages, Vasiṣṭha despatches messengers to call back Bharata and Śatrughna from their maternal grandfather's. They leave forthwith for the capital of Kekaya and quickly enter that city.

तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । मित्रामात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ १ ॥ यदसौ मातुळकुळे दत्तराज्यः परं सुखी । भरतो वसित आत्रा शत्रुघ्नेन सुदान्वितः ॥ २ ॥ तच्छीवं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः । आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम् ॥ ३ ॥

गच्छन्त्विति ततः सर्वे बसिष्टं वाक्यमभुवन् । तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥ एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोक नन्दन । श्रूयतामितिकर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥ पुरं राजग्रहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवेहेंगैः । त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद् भरतो मम ॥ ६ ॥ पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यियकं त्वया ॥ ७ ॥ मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम् । भवन्तः शंसिषुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम् ॥ ८ ॥ कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च । क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥

Hearing the aforesaid speech of the counsellors ( Mārkandeya and others ), Vasistha, they say, addressed the following words to the king's friends, the ministers as well as to all the Brahmans assembled there on that occasion:-(1) "Since the celebrated Bharata, on whom kingship has been bestowed (by the emperor as urged by Karkeyi ), is leading a most happy and joyous life at his maternal uncle's with his (younger) brother Satrughna; therefore let swift messengers proceed quickly on horses to bring the two gallant brothers. What (else) can we thoughtfully consider P' (2-3) Then all submitted to Vasistha as follows:-"Let the messengers depart." Hearing that reply of the counsellors, Vasistha (again) spoke as follows:-(4) "Come along, O Siddhārtha, Vijaya, Jayanta, Aśoka and Nandana! Please hear what has got to be done by you. I speak to you all. (5) Reaching the city of Rājagrha quickly on (the back of) horses galloping at a swift speed, and shaking off grief, you should speak Bharata under my follows-(6) 'The family priest as well as all the counsellors have told you that all is well. ( Pray ) depart (hence) hastily; there is some most urgent business awaiting you.' (7) Going there (pray) do not inform you him of Rama having gone into exile or of his father demised or of the (threatened) destruction of the scions of Raghu as a result of these incidents. (8) Taking ( with you ) silken robes as well as excellent ornaments for the (Bharata's maternal grandfather) and Bharata (as a present from the king of Ayodhya ), depart at once." (9)

दत्तपथ्यशना दूता जग्मुः स्वं स्वं निवेशनम् । केकयांस्ते गमिष्यन्तो ह्यानारुह्य सम्मतान् ॥ १०॥ ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम् । वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः ॥ ११॥ न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति । निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन गालिनीम् ॥ १२॥ ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः । पञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम् ॥ १२॥ सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद् हुतम् ॥ १४॥ ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम् । उपातिजग्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम् ॥ १५॥

Having been furnished with the wherewithals to purchase provisions for the journey and while about to leave for the Kekaya kingdom mounting horses thought highly of (for their swiftness), the messengers proceeded each to his own house (to take leave of his own people). (10) Having immediately finished all pre-

parations that remained to be made for the journey, and duly permitted by Vasistha, the messengers proceeded post haste (to their destination). (11) They moved on touching Mālinī river flowing between the extreme (southern) end of Aparatāla mountain and the northern end of Pralamba mountain. (12) Crossing the Ganga at

Hastinapur they proceeded westward and, reaching the territory of Panchala through Kurujangala and keenly perceiving lakes with full-blown flowers and rivers containing limpid waters, the aforesaid messengers swiftly moved on because of { the pressing nature

of) their errand. (13-14) Reaching the bank of the charming river Saradanda, which not only contained translucent waters but was also full of water and was frequented by birds of various kinds, they speedily crossed it. (15)

सत्योपयाचनम् । अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्राविशन् पुरीम् ॥ १६ ॥ दिव्यं निकृलवृक्षमासाद्य अभिकालं ततः तेजोऽभिभवनाच्च्युताः । पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षमतीं नदीम् ॥ १७॥ प्राप्य वेदपारगान् । ययुर्भध्येन बाह्वीकान् सुदामानं च पर्वतम् ॥ १८ ॥ अवेक्ष्याञ्चलिपानांश्च ब्राह्मणान् विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम् । नदीर्वापीतटाकानि परुवलानि सरांसि च ॥ १९॥ पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्यामान् मृगान् द्विपान् । ययुः पथातिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः ॥ २०॥ ते श्रान्तवाह्ना दूता विकृष्टेन सता पथा। गिरिव्रजं पुरवरं शीव्रमासेदुरञ्जसा ॥ २१॥ भर्तुः प्रियार्थे कुलरक्षणार्थे भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम् । अहेडमानास्त्वरया स्म द्रता राज्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ २२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

Reaching a holy tree (inhabited by some divinity) standing on the western bank of the Saradanda, and named Satyopayāchana ( so called because prayers addressed to it invariably proved efficacious), which was worthy of salutation, and going round it clockwise (as a token of respect), the messengers entered the city of Kulingā. (16) Emerged from the village of Tejobhibhavana and reaching thence the village of Abhikāla, the messengers crossed the holy river Iksumati, associated with the father and grandfather of the deceased emperor. (17) Nay, perceiving Brahmans who had mastered the Vedas and lived much water as could be contained in the hollow of their palms, they reached the Sudama mountain the interior of the Bāhlīka kingdom (now known by the name of Balkh ). (18) Beholding the spot (on the top of Sudama mountain)

containing the footprints of Lord Visnu, as well as the rivers Vipásā ( now known by the name of Beas) and Salmali and other rivers, tig wells provided with stairs to reach the water and ponds, pools and lakes, and looking on lions, tigers, deer and elephants of various kinds, they proceeded along an exceptionally broad highway, keen as they were to execute the command of their master. (19-20) Even though their horses felt exhausted, the messengers shortly and directly reached the foremost town of Girivraja (the capital of the Kekaya kingdom) by a long yet peaceful route. (21) For the pleasure of their master (Sage Vasistha) as well as for the protection of the people and (vindicating) the honour of their king's race the messengers for their part respectfully and speedily entered that town during the night itself. (22)

Thus ends Canto Sixty-eight in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



### एकोनसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXIX

Finding Bharata oppressed and sad, his friends try to beguile him by means of music and narration of stories. But when the prince does not return to his normal mood even then, they inquire of him as to what makes him pensive and Bharata tells them how he saw a bad dream the previous night.

थामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम् । भरतेनापि तां रात्रिं खप्नो दृष्टोऽयमप्रियः ॥ १ ॥ व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं खप्नमिष्रयम् । पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २ ॥ तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चिक्ररे कथाः ॥ ३ ॥ वादयन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुर्हास्र्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥ स तैर्महास्मा भरतः सिखिभिः प्रियवादिभिः । गोष्ठीहास्यानि कुर्विद्धन्तै प्राहृष्यत राष्ट्रयः ॥ ५ ॥ तमब्रवीत् प्रियसखो भरतं सिखिभिर्नृतम् । सुहृद्धिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे ॥ ६ ॥

the aforesaid The very night messengers entered that city ( of Girivraja ) an unpleasant dream, which is being described as follows, was Bharata. (1) Seeing that unpleasant dream at an hour\* when the night had well-nigh ended, Bharata (the emperor's son) felt extremely perturbed. (2) Finding him disconsolate, his friends, who (ever) spoke kindly (to him), commenced chatting in a coterie, seeking (as they did ) relieve his agony. (3) Some friends played upon musical instruments at that time, while others indulged in gentle dance ( accompanied with vocal and instrumental music )

with a view to relieving his anxiety. while (still) others read out (to him ) dramas of various kinds having mirth for their dominant sentiment. (4) The aforesaid Bharata, a scion of Raghu and an exalted soul as did not (however) feel much delighted in the company of those friends, who spoke kindly ( to him) and indulged in jokes worthy of an assembly. (5) A beloved friend (of Bharata) spoke (as follows) to the said Bharata, who was surrounded by (many) friends.-"Why, O friend. do you not join us in rejoicing, sitas you are in the midst of friends P'' (5)

ह । शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् ॥ ७ ॥ भरतः प्रत्यवाच मुक्तमूर्धजम् । पतन्तमद्रिशिखरात् कळुषे गोमये हृदे ॥ ८ ॥ मलिनं पितरमद्राक्षं स तस्मिन गोमये हुदे । पिबन्नञ्जलिना तैलं हसन्निव मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥ द्वः पुनरघःशिराः । तैलेनाभ्यक्तसर्वाङ्गस्तैलमेवान्वगाहत ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भूवि । उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम् ।। ११ ॥ शकलीकृतम् । सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥ १२॥ नागस्य विषाणं अवदीर्णो च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान् । अहं पश्यामि विष्वस्तान् सधूमांश्चैव पर्वतान् ॥ १३ ॥ निषणं कृष्णवाससम् । प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ॥ १४॥ पीठे कार्ष्णीयसे चैव रक्तमाल्यानुलेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५॥ त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तवासिनी । प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना ॥ १६॥ प्रइसन्तीव राजानं प्रमदा

<sup>\*</sup> A dream seen at the close of night is believed to come true in a majority of cases,

To the friend speaking as aforesaid, replied as follows: -"Hear Bharata you the circumstances due to which this depression has overtaken me. (7) In a dream I saw father dejected and falling from a mountain peak, his hair dishevelled, into a dirty pool full of cow-dung. (8) He was (further) seen by me swimming in that pool of cowdung, drinking oil from the hollow of his palms and laughing as it were again and again. (9) Then, partaking of rice cooked with sesame seeds and ( himself ) smeared all over with sesame oil, he took a dip again and again head foremost in the oil. (10) Also in the dream I saw the ocean dry and the moon fallen on the earth and the (entire) globe molested (by Raksasas and others) and enveloped as it were

in darkness. (11) I (further) beheld a tusk of the king's elephant broken to pieces and blazing fires suddenly extinguished. (12) I also saw the earth riven and trees of various kinds withered up and mountains too emitting smoke and razed to ground. (13) Young women, dark and reddish brown of complexion, assailed the king, **Ee**ated iron seat attired in black. (14) adorned with a Nay, garland crimson flowers and smeared with red sandal-paste, the pious-minded king hastily departed southward in a chariot drawn by donkeys. (15) A young ogress with an ugly face and clad in crimson was seen by mocking the king as it were and dragging him. (16)

एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम् । अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यिति ॥ १७ ॥ नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । अचिरात्तस्य धूम्राग्रं चितायां सम्प्रदृश्यते ॥ १८ ॥ एतिनिमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये । ग्रुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः ॥ १९ ॥ न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये ।

भ्रष्टश्च स्वरयोगो में छाया चापगता मम । जुगुप्स इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम् ॥ २०॥ इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामवितर्कितां पुरा । भयं महत्तु हृदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम् ॥ २१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६० ॥

"During the last night, fearful as it was, this was the vision seen by me as aforesaid. (This prognosticates that) either myself or Śrī Rāma or the king or Laksmana is going to die. (17) A column of smoke is surely and vividly perceived before long on the funeral pile of a man who drives in a dream in a chariot drawn by donkeys. (18) This is why I feel depressed and do not make much of your words. My throat is getting parched as it were and my mind is not quite at ease. (19) I do not perceive any (tangible) ground for

fear, yet I experience fear. Nay, my voice has become hoarse and my lustre has departed. Moreover I have begun to hate myself, yet I do not see any cause (for it). (20) (Even) as I reflect on the course of my evil dreams, which were seen in many forms,-a course which was imagined (by me) before, -and (even) as I think deeply of the king, whose sight is something which can no longer be anticipated, thefear that has been roused (in me) does not depart from  $\mathbf{m}\mathbf{y}$ (21)"

Thus ends Canto Sixty-nine in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmībi, the work of a Rsi and the oldest epic.

### सप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXX

While Bharata was narrating to his friends the dream seen by him the previous night, the messengers from Ayodhya arrive in his presence and, bowing low to Bharata, communicate to him the orders of Sage Vasistha. Having heard of the welfare of all from the mouth of the messengers, the prince takes leave of his maternal grandfather and others and departs for Ayodhya.

भरते ब्रुवित स्वप्नं दूतास्ते क्रान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्यपिरेखं रम्यं राजग्रहं पुरम् ॥ १ ॥ समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिताः । राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा च तमूचुर्भरतं वचः ॥ २ ॥ पुरोहितस्त्वां कुश्रळं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यियकं त्वया ॥ ३ ॥ इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च । प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ अत्र विशातिकोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते । दशकोट्यस्तु सम्पूर्णास्तथैव च नृपात्मज ॥ ५ ॥ प्रतिगृह्य तु तत् सर्वे स्वनुरक्तः सुद्धज्ञने । दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान् ॥ ६ ॥

Entering the lovely city of Rajagrha,-the moat enclosing which was unassailable (by the enemies),-at a time when Bharata was narrating the dream ( to his friends ), their horses being exhausted, nay, meeting the king (of Kekaya ) as well as the Crown prince and treated with honour (by them), and touching (as a mark of respect ) the feet of Bharata (their prospective king ), the aforesaid messengers spoke to the celebrated follows:-(1-2)Bharata as Vasistha (the family priest) as well as all the counsellors tell you that all well. Yet please depart expeditiously. There is business with you, which cannot brook delay. (3) Nay, accepting ( from us ) these valuable

robes and jewels, O large-eyed prince, have them presented to your maternal grandfather and maternal uncle too. (4) Of these, articles worth twenty crores of course are meant for the king; while full ten crores worth of articles are likewise meant for your maternal uncle, O prince !'' (5) Accepting for his part all those presents ( brought by the messengers Ayodhya), Bharata, who was fond of his near and dear had them presented (on behalf of his royal father) to his maternal grandfather and maternal uncle and, entertained the messengers having with articles of food and coveted by them spoke to them (as follows ):-(6)

कच्चित् स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मिन ॥ ७ ॥ आर्या च धर्मिनरता धर्मजा धर्मवादिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः ॥ ८ ॥ कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । शत्रुष्टनस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ आत्मकामा सदा चण्डी कोधना प्राज्ञमानिनी । अरोगा चापि मे माता कैकेयी किसुवाच ह ॥ १० ॥ एवसुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । ऊचुः सम्प्रश्रितं वाक्यमिदं तं भरतं तदा ॥ १२ ॥

the celebrated "Is my father, Dasaratha, doing well P Does good health abide in SrI Rama and the highsouled Laksmana ? (7) And is the mother of the wise Sri Rāma, the noble Kausalyā, who is devoted to virtue, knows what is right and talks virtue, enjoying good health P (8) Is my intermediate mother, Sumitrā, -who knows what is right and is the mother of Laksmana and the valiant Satrughna,-also free from ailment ? (9) Is my own mother, Kaikeyi,-who always seeks to gain her own ends, is violent and given to wrath and accounts herself wise,-also healthy and what message has she sent (for me) P" (10) Questioned thus by the high-souled Bharata on that occasion, the aforesaid messengers for their part addressed the following words to the most polite Bharata:-(11)

येषां कुशलास्ते नरव्याघ भरतश्चापि तान् राजन पित्रर्गमिष्यामि भरतेनैवमुक्तस्तु नपो त्वां तातानजाने परोहितं च कशलं ये

कुरालमिच्छिस । श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ द्तानेवमुक्तोऽभ्यभाषत । आपृच्छेऽहं महाराजं दूताः संखरयन्ति माम् ॥ १३॥ एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः । दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाच ह ॥ १४॥ सकाशं दूतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५॥ मातामहस्तदा । तमुवाच ग्रुभं वाक्यं शिरस्यात्राय राघवम् ॥ १६ ॥ कैकेयी सुप्रजास्त्वया । मातरं कुशलं ब्र्याः पितरं च परंतप ॥ १७॥ चान्ये द्विजसत्तमाः । तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८॥

"They are (all) well, whose welfare you seek, O tiger among men! Nay, holding a lotus (in her hand), SrI (the goddess of fortune), looks on you with favour. Therefore let your chariot be equipped (for journey)." (12) Told thus Bharata too replied to the messengers, "I shall (presently) seek the permission of the monarch maternal grandfather) saying that you (the messengers) are urging me to make haste (to depart for Ayodhya)". (13) Having told the messengers thus. Prince Bharata for his part made the following submission to his maternal grandfather, as entreated by the messengers: so the tradition goes:-(14) "Urged by the messengers I shall, Your Majesty, return to the presence of my father. I shall come again whenever you remember me." (15) Smelling (as a token of affection) the head of Bharata (a scion of Raghu), when requested as aforesaid by the latter that occasion, the king, maternal grandfather, addressed to him the following agreeable words:-(16) "Depart, dear child | I grant you leave to return (to Ayodhya). Kaikeyī is blessed with a noble son in you. Communicate, O tormentor of enemies. welfare to your mother our to your father (on my behalf), also to Sage Vasistha (the family priest) and to other jewels among Brahmans, whoever are present (on the occasion) and (lastly) to the two celebrated brothers, Rama and Laksmana, the wielders of mighty bows." (17-18)

कम्बलानजिनानि च । सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम् ॥ १९॥ तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् व्याघ्रवीर्यबलोपमान् । दंष्ट्रायुक्तान् महाकायाञ्ज्ञनश्चोपायनं ददौ ॥ २०॥ अन्तःप्रेऽतिसंबृद्धान् षोडशाश्वशतानि च । सत्कृत्य केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत् ॥ २१॥ रुक्म निष्क महस्रे विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् । ददावश्वपतिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः ॥ २२ ॥ तदामात्यानभिप्रेतान ऐरावतानैन्द्रशिरान नागान् वै प्रियदर्शनान् । खराञ्शीन्नान् सुसंयुक्तान् मातुलोऽस्मै धनं ददौ ॥ २३ ॥

Treating him with honour, the king of Kekaya bestowed on the aforesaid foremost of elephants. multi-coloured blankets. deerskins and riches (consisting of gold vessels etc.). (19) He also gave as a present dogs of enormous size, posseseed of large teeth, brought up with care in the gynaeceum ( itself ) and vying in prowess and strength (of hody ) with a tiger. (20) Receiving him kindly, the king of the Kekayas (further) Bharata (the son of bestowed on

KaikeyI) wealth consisting of two thousand gold mohurs and sixteen hundred horses. (21) On that occasion King Aśwapati (also) quickly sent as escorts for Bharata esteemed and trustworthy ministers endowed with good qualities. (22) Bharata's maternal uncle (Yudhājit) too bestowed on him wealth consisting of elephants of the Airāvata breed and those born in the territory of Indrasira and agreeable to the sight, as well as swift-going and well-trained mules. (23)

के कयेन्द्रेण दत्तं केकयीपत्रो स धनं तन्नाभ्यनन्दत । भरतः गमनत्वरया तदा ॥ २४॥ हृदये चिन्ता सुमहती तदा । त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात् ॥ २५ ॥ स्ववेशमाभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम् । प्रपेदे सुमहच्छीमान् राजमार्गमनुत्तमम् ॥२६॥ ततोऽपश्यदन्तःपुरमनुत्तमम् । ततस्तद् भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७॥ स मातामहमापुच्छय मातुलं च युधाजितम् । स्थमारुह्य भरतः शत्रुप्नसहितो ययौ ॥ २८॥ रथान् मण्डलचकांश्च योजियत्वा परं शतम् । उष्ट्रगोऽश्वखरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ बलेन भरतो महात्मा सहार्यकस्यात्मसमैरमात्यैः । गुप्तो शतुष्नमपेतशतुर्णहाद् ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात् ॥ ५०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

Because of his hurry to depart (for Ayodhya) Bharata, the son of Kaikeyi. did not at that moment welcome the aforesaid wealth gifted by the king of the Kekayas. (24) Nay, due to the hastening of the messengers and also because of his having seen the (ominous) dream indeed a very great anxiety appeared in his heart at that time. (25) Returning to his own residence and then leaving it, Bharata, who (now) owned a very large fortune, reached the main road, which was crowded with men, elephants and horses and unexcelled (by other roads). (26) Passing thence he saw the gynaeceum, which was unsurpassed (by other The mansions ). glorious Bharata thereupon entered it unchallenged. (27) Taking leave of his maternal grandfather ( and grandmother ) as well as of his maternal uncle, Yudhājit, ( and aunt ) and mounting his charlot with Satrughna, the said Bharata left (for Ayodhya). (28) Fitting a hundred other chariots having circular wheels with camels, bullocks, horses and mules, servants ( of King Aswapati ) followed Bharata as he departed. (29) Guarded by a detachment sent by his maternal grandfather and taking Satrughna (with him), Bharata, who was possessed of great fortitude and had no enemies, departed ministers who were equalled by ( none but ) themselves from his residence (even) as a Siddha (a member of a class of demigods credited supernatural powers by virtue of their very birth ) would from the realm of Indra (the lord of paradise). (30)

Thus ends Canto Seventy in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Valmīki, the work of a Rşı and the oldest epic.

### एकसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXXI

When Bharata reaches Ayodhya after crossing many streams and rivers and passing through different territories and finds the city cheerless and wearing a deserted look, he sets about brooding and speculating as to what may be the reason for this and, speaking to the charioteer about it, enters the palace dejected and disconsolate.

प्राङ्मुखो राजग्रहादिभिनिर्याय वीर्यवान् । ततः मुदानां द्युतिमान् संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम् ॥ १ ॥ प्रत्यक्स्रोतस्तरिङ्गणीम् । शतद्भमतरच्छीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ ॥ हादिनीं द्रपारां तीर्त्वी प्राप्य चापरपर्वतान् । शिलामांकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम् ॥ ३ ॥ ऐलधाने नदीं सत्यसंघः ग्रुचिर्भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् । अभ्यगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद् वनम् ॥ ५ ॥ सरस्वतीं वेगिनों च कुलिङ्गाख्यां ह्रादिनीं पर्वतावृताम् । यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत् तदा ॥ ६ ॥ शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम् ॥ ७ ॥ महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम् । भद्रो भद्रेण यानेन मरुतः खमिवात्यगात् ॥ ८ ॥ राजपत्रो भागीरथीं सोंऽग्रधाने महानदीम् । उपायाद् राघवस्तूर्णे प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥ दुष्प्रतरां

Proceeding from Rajagrha in an easterly direction and then surveying and crossing the well-known river Sudāmā\* as well as the broad river Hrādinī, the powerful and dignified Bharata, a glorious scion of Ikswāku, crossed the river Satadru (the modern Sutlej), whose stream takes a westward course. (1-2) Crossing another stream at Ailadhāna (a village of that name) and reaching the territory of Aparaparvata and crossing a river which petrified everything thrown into it, he reached the tract lying to the south-east and known by the name of Salyākarṣaṇa ( so called because it abounded in a herb possessing the virtue of extracting a thorn etc. ). (3) Gazing on the river Śilāvahā (so called because it carried away even

rocks along its swift stream ) and getting purified (through bathing in it), Bharata ( who was true to his promise ) crossed the Mahāśaila hills heading towards the forest of Chaitraratha. (4) Reaching the river Saraswati (flowing towards the west ) and (a branch of ) the (holy) Ganga at their confluence, he passed through the northern part of the Viramatsya territory and entered the forest of Bharunda. (5) Having duly crossed the swift and thundering river Kulingā, hemmed mountains, and reaching the Yamuna, he allowed the detachment (accompanying him ) to rest for the time being. (6) Refreshing the limbs of the horses (by bathing them ) and giving the fatigued animals (food and) rest (in the shade

<sup>\*</sup> The messengers sent to call Bharata from his maternal grandfather's rode to Rajagrha by a shorter yet more difficult route through the forest region. Bharata, however, was accompanied by an army and therefore drove through a broader yet longer route. Hence it took him a full week to reach Ayodhya and he had to pass through places which the messengers did not come across in their journey.

of trees ), nay, (himself) bathing and quenching his thirst, and taking water (for the journey ahead ), Bharata proceeded further. (7) The prince, who had undergone propitious rites (before embarking on the long journey ), crossed ( speedily ) by his excellent chariot the great forest (lying in the way), which was not frequented, (even) as the wind sweeps through the atmosphere.

(8) Finding the great river Ganga (associated with the name of Emperor Bhagiratha, who was instrumental in bringing the stream to the terrestrial region ) difficult to cross at ( the village of ) Amsudhāna, Bharata, (a scion of Raghu ) hastily approached it ( with a view to crossing it ) at the well-known town of Pragvata ( where it could be easily crossed ). (9)

स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुटिकोष्टिकाम् । सबलस्तां स तीर्त्वाथ समगाद् धर्मवर्धनम् ॥ १०॥ दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं तत्र रम्ये वने वासं कुत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ । उद्यानमुजिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥ १२ ॥ स तांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीन्नान्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥ १३ ॥ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीम् । अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरंगमैः ॥ १४॥ हस्तिप्रष्ठकमासाद्य गोमतीं एकसाले स्थाणमतीं विनते सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च क्षिप्रमागच्छत् भरत:

समागमत् । वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११॥ कुटिकामत्यवर्तत । ततार च नरव्याघो लोहित्ये च कपीवतीम् ॥ १५॥ नदीम् । कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६॥ समतीत्याञ्च शर्वर्यामरुणोदये ॥ १७॥ अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्शे ह । तां पुरीं पुरुषव्यात्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १८॥

Crossing the (holy) Ganga at Prāgvata, he reached the river Kuţıkoşţıkā. Again crossing the latter along with the detachment (accompanying him ), he duly arrived at ( the village of ) Dharmavardhana. (10) Bharata (son of Dasaratha) duly reached (the village of ) Jambuprastha through the southern portion of (the village of) Torana and (then ) arrived at the lovely village of Varūtha. (11) Having halted (for the night) in a delightful grove adjoining that village, he drove in an easterly direction to the garden of Ullihana (a city), in which existed (a cluster of ) Kadamba trees. (12) Having reached those Kadamba trees and getting swifter horses yoked to his chariot and allowing the army to come slowly (since he had reached his own territory), Bharata for his part hastily proceeded (further). (13)

Having halted (that night) in (the village of ) SarvatIrtha and forded ( next morning ) the river Uttānikā and other streams on the back of various mountain ponies and reaching (the village of ) Hastiprethaka, Bharata ( a tiger among men ) crossed the river Kutikā and at Lohitya (another village) crossed the river Kapīvatī (too). (14-15) He crossed the Sthanumatiat (the village of ) Ekasāla and, reaching the river Gomti, he crossed it near (the village of ) Vinata. And then Bharata quickly reached a grove of sal trees at Kalinganagara. Nay, hurriedly driving through the grove during the night, his horses having been completely exhausted, the tiger among men beheld the celebrated city of Ayodhya, founded King ( Vaivaswata ) Manu, dawn, having spent seven nights in the way: so the tradition goes. (16-18)

अयोध्यामग्रतो सारथिं हष्ट्रा दूरात्सारथे दृश्यते भ्यिष्ठमृद्धैराकीर्णा

चेदमब्रवीत् । एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १९॥ पाण्डुमृत्तिका । यज्विभर्गुणसम्पन्नैर्बाह्मणैर्वेदपारगैः राजिषवरपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्र्यते तुमुलो महान् ॥ २१॥

श्रुणोम्यहम् । उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्वोपरतैर्नरैः ॥ २२ ॥ न समस्तान्नरनारीणां तमद्य ममान्यथा । तान्यद्यान् हदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३॥ विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते समन्ताद् पुरी सारथे प्रतिभाति माम । यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वार्जिभिः । निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥ २४ ॥ भान्ति मत्तप्रमदितानि च । जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ॥ २५ ॥ पुरा उद्यानानि सर्वशः । स्रस्तपर्णेरनुपथं विक्रोशद्भिरिव द्रमैः ॥ २६॥ निरानन्दानि तान्येतान्यद्य पश्यामि मृगपक्षिणाम् । सरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु ॥ २७॥ श्रयते शब्दो मत्तानां धूपसम्मूर्च्छितोऽमलः । प्रवाति पवनः श्रीमान् किं नु नाद्य यथा पुरा ॥ २८॥ चन्दनाग्रसम्प्रको पुनः । किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ कोणसंघट्टितः भेरीमदङ्गवीणानां पश्यामि विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः ॥ ३०॥ अनिष्टानि च पापानि दुर्लभं बन्ध्रप् । तथा ह्यसित सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे ॥ ३१॥ क्रशलं सत मम

Nay, seeing Ayodhya in front of him. Bharata spoke as follows to the charioteer: - "This well-famed city, consisting of sacred gardens, does not look very cheerful to me. (19) Ayodhya, O charioteer, which was thickly crowded with Brahmans given to sacrificial performances, endowed with good qualities and well-versed in the Vedas, as well as with wealthy men and was protected by the foremost of royal sages, looks from a distance to be a heap of white clay. Formerly in Ayodhya was heard on all sides a great confused noise of men and women; I do not hear it today. Indeed gardens, which looked bright with men running helter-skelter on all sides, ceased sporting (in the morning) after entering them at dusk and sporting (the whole night ), appear to me ( quite ) different. Deserted by gallants, they are weeping as it were today. (20-23) The city, O charioteer, appears to me as converted into a woodland; for highclass men are not seen going out or coming here in conveyances or on ( the back of ) elephants or horses as before. (24) The gardens (in this city) formerly

looked excited with joy and enraptured and were extremely favourable for lovecontacts of men. (25) Today I find those very gardens bereft of joy in every way with their trees shedding ( tears in the form of ) leaves on the alleys and piteously wailing as it were. (26) Not even at this hour ( of sunrise ) is heard the cry of deer and birds in rut profusely and inarticulately giving forth their sweet and impassioned utterances. (27) I wonder how a pure and delightful breeze laden with the fragrance of sandalwood and aloe and scented with the fume of burnt incense does not blow today as before. (28) How has the sound, which ever proceeded unstintedly in the past, of kettledrung, clay tomtoms and Vinas, played upon with a drum-stick, palms or fingers, has ceased only today ? (29) I also perceive unwelcome, portentous and unpleasant omens of every description. My mind is feeling dejected on that score. (30) The all-round welfare of my near and dear ones is difficult to find. O charioteer! (For ) even when there is no (ostensible) cause for infatuation my heart is sinking as it were." (31)

विषणाः श्रान्तहृदयस्त्रस्तः संख्रिलितेन्द्रियः । भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् ॥ ३२ ॥ द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः । द्वाःस्थैघत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ ॥ ३३ ॥ स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं प्रत्यर्च्य तं जनम् । सूत्रमश्वपतेः क्लान्तमब्रवीत् तत्र राघवः ॥ ३४ ॥

Dejected and alarmed, his heart weary and senses extremely perturbed, Bharata speedily entered the city protected by the scions of Ikswāku. (32) His horses being fatigued, he effected his entry by the western gate (known by the name of Valjayanta). Greeted with shouts of triumph by the porters,

त्वरयाऽऽनीत: कारणेन श्रता न यादृशाः पर्वे नृपतीनां सम्मार्जनविहीनानि बलिकर्भविहीनानि धूपसम्मोदनेन अलक्ष्मीकानि पश्यामि न भान्तीह यथा देवागाराणि श्रन्यानि माल्यापणेष राजन्ते नाद्य ध्यानसंविग्नहृदया चाश्रपुर्णाक्षं ਸਲਿਜਂ ध्यानपरं दीनं

"Why have I been brought (to Ayodhya) in a hurry without (mentioning ) any cause, O sinless one P My heart is (therefore) apprehensive of some misfortune and my composure is vanishing (as it were). (35) I observe at this moment, O charioteer, all those indications that have been heard of (by me) in the past as pointing to the demise of kings. (36) behold the dwellings of householders unswept, dirty-coloured, shorn of splendour in every way and with open doors. (37) I find that no oblations have been offered in them to the various creatures, that they are devoid of odour coming from the burning of incense and bereft of fortune, that members of the household have not been fed in them (for many days past) and their inmates look pale. Temples which

who rose to usher him in, he moved on accompanied by them. (33) Sending the porters back with honour, the said Bharata (a scion of Raghu) for his part, troubled as he was at heart, spoke on the spot to the wearied charioteer of King Aśwapati (as follows):—(34)

हारणेन विनानय । अग्रुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे ॥ ३५ ॥
नृपतीनां विनाशने । आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥ ३६ ॥
परुवाण्युपलक्षये । असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ॥ ३७ ॥
प्रमोदनेन च । अनाशितकुदुम्बानि प्रभाहीनजनानि च ॥ ३८ ॥
कुदुम्बिभवनान्यहम् । अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्टाजिराणि च ॥ ३९ ॥
न्तीह यथा पुरा । देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च ॥ ४९ ॥
पण्यानि वा तथा । दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वे ॥ ४१ ॥
नष्टव्यापारयन्त्रिताः । देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगास्तथा ॥ ४२ ॥
ध्यानपरं कृशम् । सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥ ४२ ॥

are no longer adorned with garlands (hanging on the gates), whose courtyards have not been swept ( for the last so many days ) and which are devoid of men, do not look charming now as before. Images of gods as well as sacrificial halls have been deserted; salable goods (such as flowers and garlands) do not figure prominently as before in flower marts today. Merchants too in this city, whose hearts are seized with fear due to anxiety and who feel dispirited because of their business having been brought to a standstill, do not appear (as happy ) as they looked before. Nay, birds and beasts in temples and (other) places of worship are distressed. (38-42) Again, I behold the people in the city, including men and women, in soiled attire, miserable. worried, emaciated and sorrowful, with eyes full of tears." (43)

दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥ तं इत्येवमुक्त्वा भरत: सतं रजोऽरणद्वारकवाटयन्त्राम् । **श्चन्यशृङ्गाटकवेश्मरथ्यां** तां प्रीमिन्द्रपुरीप्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूव || ४५ || हष्ट्रा बभूव पश्यन् मनसोऽप्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवः। नहृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ अवाक्शिरा दीनमना इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः॥ ७१॥

Perceiving those unwelcome indications in Ayodhya and having spoken to the said charioteer as above, Bharata drove to the royal palace afflicted in mind. (44) He was filled to the brim with sorrow to see that city, which shone (at one time) like Amarāvati (the capital of Indra in paradise), with its cross-

roads, houses and streets desolate and its doors and bolts soiled with dust. (45) Beholding things distasteful to the mind, things which had never come to pass in his city before, the high-souled Bharata became cheerless and entered his father's apartments distressed in mind, his head hung down. (46)

Thus ends Canto Seventy-one in the Ayodhyā-Kānḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



### द्विसप्ततितमः सर्गः

### Canto LXXII

Entering his father's apartments and not finding him there, Bharata moves to his mother's apartments and, having communicated to her the welfare of his maternal grandfather and others on being questioned by her, inquires of her the whereabouts of his father. Kaikeyi then breaks to him the news of his father's death, attributing it to Śrí Rāma's exile and holding herself responsible for the latter, and after comforting him calls upon him to get himself installed on the throne after finishing his father's obsequies.

अपर्श्यस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥ १ ॥ अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेशी प्रोषितं सुतम् । उत्पपात तदा दृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम् ॥ २ ॥ स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वग्रहं श्रीविवर्जितम् । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३ ॥ तं मूर्ष्ति समुपाद्राय परिष्वज्य यशस्त्रिनम् । अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ अद्य ते कितिचिद् राज्यश्च्युतस्यार्थकवेश्मनः । अपि नाध्वश्रमः शीव्रं रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ आर्थकस्ते सुकुश्ची युधाजिन्मातुलस्तव । प्रवासाच सुखं पुत्र सर्वे मे वक्तुमईसि ॥ ६ ॥

Not finding his father in the latter's apartments in the palace, Bharata for his part then proceeded to see his mother in her apartments. (1) Rejoiced to see her aforesaid son, who had (long) been absent from home, returned, Kaikeyl for her part sprang on her feet at once, quitting her seat of gold. (2) Immediately on entering his (mother's) apartments and observing them completely shorn of splendour,

the celebrated Bharata, whose mind was given to piety, clasped his mother's lovable feet. (3) Duly smelling his head (as a token of motherly affection) and embracing the illustrious Bharata and seating him on her lap, she coolly proceeded to question him (as follows):—(4) "How many nights have elapsed today since you departed from your maternal grandfather's abode and was not fatigue experienced by you in

the course of the (long and tedious) journey while you rode fast in your chariot  $\rho(5)$  Is your maternal grandfather as well as your maternal uncle,

Yudhājit, enjoying perfect health ? And has everything been well with you (ever) since you left home, my son ? You should tell me everything." (5-6)

पार्थिवनन्दनः । आचष्ट भरतः सर्वे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ कैकेय्या एवं प्रियं प्रष्टस्त सप्तमी रात्रिरच्युतस्यार्यंकवेश्मनः । अम्बायाः कुश्ली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८ ॥ मे अद्य यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत् ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ राजवाक्यहरैं देते स्त्वर्यमाणोऽहमागतः । यदहं प्रष्ट्रमिच्छामि तदम्बा वक्तमईति ॥ १०॥ पर्यङ्को हेमभूषितः । न चायमिक्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ शून्योऽयं शयनीयस्ते भृषिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्ट्रमिच्छन्निहागतः ॥ १२॥ भवति राजा पितुर्ग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः । आहोस्विदम्बान्येष्ठायाः कौसत्याया निवेशने ॥ १३॥

Questioned thus in endearing terms by Kaikeyi, the lotus-eyed Prince Bharata, for his part, related to his mother everything (concerning himself). (7) ( He said ) "Today has elapsed the seventh night since I departed from the abode of my maternal grandfather. My maternal grandfather as well as my maternal uncle, Yudhājit, is enjoying good health. (8) The animals carrying the wealth (gold) and jewels that King Aswapati ( a tormentor of his enemies) gave (to me) got fatigued on the way; hence I came away first. (9) Being urged by the messengers, carrying the royal message, to hurry up, I came away (in advance). Be pleased,

O mother, to tell me (now) what I intend to ask. (10) This couch of yours, fit for reposing on and plated with gold (as it is), is unoccupied (by the king, who used to grace it every now and then ). These attendants of Dasaratha (a scion of Ikswaku ) do not appear much delighted to me either. (11) The king used mostly to be present here in your apartments. Though I have come here longing to see him, I do not see him today. (12) Nay, I shall clasp the feet of my father: (pray) tell me, (even) as I ask you, where he may be. Is he in the apartments of Kausalyā, the seniormost of my mothers p" (13)

प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरमप्रियम् । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ या गतिः सर्वभतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्वी यायज्ञकः सतां गतिः ॥ १५॥ वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः । पपात सहसा भूमौ पितृशोकवलार्दितः ॥ १६ ॥ तच्छत्वा वाचमुदीरयन् । निपपात महाबाह्बींह विक्षिप्य वीर्यवान् ॥ १७॥ दीनां हा हतोऽस्मीति क्रपणां पितुर्मरणदुःखितः । विललाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः ॥ १८॥ संवीत: ततः पित्रमं पुरा । शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये ॥ १९॥ भाति शयन एतत विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शशिना हीनमण्डाष्क इव सागरः ॥ २०॥ तदिदं विभात्यद्य परिपीडितः । प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतां वरः ॥२१॥ कण्ठेन स्वात्मना बाष्पमृतसुज्य

Infatuated by greed of sovereignty, Kaikeyi, who knew everything in detail, related to Bharata, who knew nothing (about it), the whole thing, which was (so) terrible and unpleasant, as though it were agreeable (to hear):—(14)

"The high-souled and glorious king, your father, who was given to the performance of sacrifices and was the haven of the virtuous, has met the same fate as is the destined end of all created beings." (15) Hearing the aforesaid

reply (from the lips of KankeyI), the guileless Bharata, who came of a pious family, fell to the ground all at once, nard smitten with grief caused by the death of his father. (16) Uttering in piteous tones the plaintive "Alas, I am ruined !" and striking his arms against the floor, the heroic Bharata (who possessed long arms) fell prostrate. (17) Overwhelmed with grief and distressed over the death of his father, Bharata (who was endowed with great glory ) then lamented (in the following words), his mind being confused and agitated (through grief):—(18) "This couch of my father looked most charming before like a clear sky adorned with the moon on an autumnal night (19) Devoid of that sagacious king (however), the same couch does not shine brightly today any more than a moon less sky or a sea whose water has been dried up (by the fire of universal dissolution)." (20) Shedding tears with a sound (expressive of anguish) from his throat, and covering his charming face with a cloth, Bharata (the foremost of victoricus men), who felt greatly troubled in his own mind, continued to wail. (21)

तमार्ते देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि । निकृत्तमिव सालस्य स्कन्धं परशुना वने ॥ २२ ॥ माता मातङ्गसंकाशं चन्द्रार्कंसदृशं सुतम् । उत्थापयित्वा शोकार्ते वचनं चेदमब्रवीत् ॥ २३ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः । त्विद्धधा निह शोचन्ति सन्तः सदिस सम्मताः ॥ २४ ॥ दानयज्ञाधिकारा हि शीलश्रुतितपोऽनुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे ॥ २५ ॥

Perceiving her aforesaid son, shining brightly like a god,—who closely resembled (the young of) an elephant and vied with the moon and the sun (in splendour) and felt stricken with grief, fallen in a wretoted plight on the ground like a bough of a sal severed with an axe in a forest,—and lifting him, the mother (Kaikeyi) spoke to him as follows:—(22-23) "Get up, O king! Rise, O highly illustrious one! Wherefore are

you lying down here (on the ground)? Virtuous souls like you, honoured in an assembly (of men), do not grieve. (24) Your mind, O prince richly endowed with intelligence,—which is (ever) devoted to charity and sacrificial performances and which pursues right conduct.—follows (the injunctions of) the Vedas, and is prone to austerities,—is steady as the radiance of the sun is fixed in the orb of the sun." (25)

स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च । जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैबैहमिरावृतः ॥ २६॥ रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम् ॥ २७॥ ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्णे मनो मम । पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥ २८॥ अम्ब केनात्यगाद् राजा ब्याधिना मय्यनागते । धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम् ॥ २९॥ न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् । उपजिन्नेत् तु मां मूर्धिन तातः संनाम्य सत्वरम् ॥ ३०॥ पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्किष्टकर्मणः । यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्षणं परिमार्जिति ॥ ३१॥ यो में भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः । तस्य मां शीव्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥ ३२॥ पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः । तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ ३३ ॥ धर्मविद धर्मशीलश्च हदत्रतः । आर्ये किमब्रवीद् राजा पिता मे सस्यविक्रमः ॥ ३४॥ महाभागो साधुसंदेशमिच्छामि पश्चिमं श्रोतमात्मनः ।

Weeping for a long time and rolling on the floor, Bharata, who was filled with many-sided grief, replied to his

mother as follows:-(26) "Having arrived at the conclusion that the king will most probably install Sri

Rāma (as Prince Regent) or perform a sacrifice, I gladly undertook journey (to Ayodhya). (27) Indeed that calculation (of mine) has come to be incorrect, (and ) my mind is torn ( with auguish ) in that I do not behold my father, who was ever intent on doing kind acts to me and devoted to (28) Of what my good did the king die before I arrived, O mother ? ( How ) fortunate are Śrī Rāma and all others, by whom father was cremated with their own hands! (29) Surely the illustrious emperor does not know me to have come ( home ). Otherwise, pressing me down, father would have quickly smelt my head (as a token of affection). (30) Where is that hand, agreeable to the touch. of my father, -who did (great) things

without ( much ) exertion,-that would wipe me again and again when he found me soiled with dust. (31) (Pray) announce me soon to Sil Rama, who is unwearied in action, ( nay ) who is my (elder) brother, father (in the absence of the emperor) and frierd (all in one), and whose beloved servant I am. (32) To a worthy man knowing what is right, an elder brother is a virtual father. I shall clasp his feet ( as a mark of respect ) since he is my support now. (33) What did the king, my father, of firm resolve and unfailing prowess,-who knew what is right, had a virtuous disposition and was highly fortunate,-say to my elder brother (at the last moment) P (34) I wish to hear his last kind message for me."

कैकेयी इति वाक्यमब्रवीत् ॥ ३५॥ 192 यथातस्वं रामेति राजा विलपन् हा सीते लक्ष्मणेति च । स महात्मा परं लोकं गतो मितमतां वरः ॥ ३६॥ इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । कालधर्मपरिक्षिप्तः पाशैरिव सिद्धार्थास्त सह सीतया । लक्ष्मणं च महाबाहं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥ ३८॥ नरा राममागतं विषसादैव द्वितीयाभियशंसनात् । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् ॥ ३९ ॥ तच्छुत्वा क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥४०॥ यथान्यायमाख्यातुमुवचक्रमे । मातास्य युगपद्भाक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥ ४१॥ तथा प्रष्टा पुत्र चीरवासा महावनम् । दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ ४२॥ हि राजसतः भ्रातुश्चारित्रशंङ्कया । स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुं रामुपचक्रमे ॥ ४३॥ भरतस्त्रस्तो तच्छ्रत्वा रामेण कस्यचित् । कचित्राढ्यो दिरद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ४४ ॥ कचित्र व्राह्मणधनं राजपत्रोडभिमन्यते । कस्मात् संदण्डकारण्ये भ्राता रामो विद्यासितः ॥ ४५ ॥ कचिन परदारान् वा

Questioned thus, Kaikeyi replied as follows (strictly) in consonance with facts:—(35) "That high-souled monarch, the foremost among the wise, departed for the other world crying 'O Rāma, oh Sitā, O Lakṣmaṇa !!!" (36) Bound by the laws of Time (according to which a living being meets his end at the appointed time), like a huge elephant bound with ropes, your father attered the following parting words:—(37) 'Only those men who (are able to) behold Rāma returned with Sitā, as also the mighty-armed Lakṣmaṇa

come back (to Ayodhya) will have their object accomplished.' " (38) Hearing the aforesaid report, the prince melancholy that at unpleasant tidings and, assuming a dejected look: further questioned his mother (as follows):-(39) "Where is Śrī Rāma, whose mind is given to virtue and who enhances the joy of Kausalyā, now, conjoined with brother Laksmana and Sita P" (40) Questioned as aforesaid, his mother began duly to relate (as follows) the unpleasant event simultaneously with the news

of his father's demise in the tone of breaking a welcome news:—(41) "Actually clad in the bark of trees, my son, and followed by Laksmana, the aforesaid prince proceeded to the great forest of Dandaka with SItā (a princess of the Videha territory)." (42) Filled with apprehension to hear the tidings because of his misgivings about the character of his (elder) brother (Śrī Rāma), and remembering

as he did the greatness of his (royal) house, Bharata commenced interrogating her (as follows):—(43) "I hope no property of a Brahman was (wantonly) seized by Śrī Rāma. I am sure no sinless man, whether wealthy or destitute, was killed by him. (44) Nor did the prince long for another's wife, I am sure. (If not), wherefore was my celebrated brother sent into exile to the Dandaka forest ?" (45)

अथास्य चपला माता तत् स्वकर्म यथातथम् । तेनैव स्त्रीस्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ ४६॥ एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं दृष्टा वृथापण्डितमानिनी ॥ ४७॥ न ब्राह्मणधनं किंचिद्धतं रामेण कस्यचित् ।

तेनापापो विहिंसितः । न रामः परदारान् स चक्षुर्म्यामपि पश्यति ॥ ४८ ॥ दरिद्रो वा श्रुखैव रामस्येहाभिषेचनम् । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम् ॥ ४९॥ पुत्र स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत् तथाकरोत् । रामस्तु सहसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ॥५०॥ महीपालो महायशाः । पुत्रशोकपरिद्यनः पञ्चत्वमुपपेदिवान् ॥ ५१॥ पुत्रं तमपश्यन प्रियं राजत्वमवलम्ब्यताम् । स्वत्कृते हि मया सर्विमदमेवंविधं कृतम् ॥ ५२॥ धर्मज त्विदानीं च संतापं धेर्यमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम् ॥ ५३॥ मा तत पत्र शीवं विधिना विधिशैर्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रै:। राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व ॥ ५४॥ संकाल्य

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

Prompted by her feminine (frivolous) nature, which was too well-known, Bharata's capricious mother forthwith began to recount her notorious doing (precisely) as matters stood. (46) Questioned as aforesaid by the highsouled Bharata, Kaikeyi, for her part, who vainly accounted her wise, merrily replied as follows: - (47) "No property whatsoever of a Brahman or anyone (else) was (wantonly) seized by Rāma nor was any innocent man, wealthy or destitute, killed by him. Nor did the celebrated Rāma look on another's wife even with sinless eyes. (48) The moment I heard of Rāma's installation ( as Prince Regent ) on the throne of Ayodhya, my son, your father was in fact asked by me for the sovereignty (of Ayodhya in your favour ) and the banishment of Rama. (49) Following his

(truthful) nature, your father thereupon did as he was asked (by me). Accompanied by Laksmana, Rāma was accordingly sent into exile along with Sitā. (50) Missing his beloved son (Rāma), and stricken with grief over his separation from that son, the highly illustrious emperor met his end. (51) Let the throne ( of Ayodhya ) be accepted by you now, O knower of what is right! Indeed all this has been manipulated by me in this wise for your sake. (52) Do not yield to grief nor to remorse, my dear son, but have recourse to firmness. Indeed (the existence of ) the city ( of Ayodhya ) as well as this kingdom, which is free from trouble, is dependent on, you. (53) Therefore, speedily performing with due ceremony the funeral rites with respect to the king ( your

deceased father) with the help of the foremost of Brahmans well-versed in the scriptural ordinance, get yourself installed, my son, as the ruler of the (entire) globe, undepressed in spirits. (54)

Thus ends Canto Seventy-two in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.



### त्रिसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXXIII

Bitterly reproaching Kaikeyi in many ways, and cutting her to the quick by his caustic remarks, Bharata takes a vow before her to bring back Śri Rāma from the forest, install him on the throne of Ayodhya and wait upon him as an attendant to offend her.

श्रुत्वा च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥ किं नु कार्ये इतस्येह मम राज्येन शोचतः । विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च ॥ २ ॥ दुःखे मे दुःखमकरोत्रेणे क्षारमिवाददाः । राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम् ॥ ३ ॥ कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । अङ्गारमुपगुह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान् ॥ ४ ॥ मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि । सुखं परिहृतं मोहात् कुलेऽस्मिन् कुल्पांसिन ॥ ५ ॥ त्वां प्राप्य हि पिता मेऽच सत्यसंघो महायशाः । तीब्रदुःखाभिसंत्रतो वृत्तो दश्वरथो नृपः ॥ ६ ॥ विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्मात् प्रवाजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७ ॥

Sore stricken with sorrow to hear the (unwelcome) news about his father, as well as of his brothers (Srī Rāma and Laksmana ) having been sent into exile, Bharata replied as follows.-(1) "What object on earth will possibly be gained through sovereignty by me, a wretched being, deprived of his father and (elder) brother,-who was as good as a father, - and (therefore) grieving? (2) Reducing the king to the state of a departed soul and turning Śrī Rāma an ascetic (on top of it ), you have brought calamity after calamity to me-rubbed salt as it were into my wound. (3) Like the night of dissolution ( or Kālarātri, one of the nine Durgās or manifestations of the Divine Energy associated with the dissolution of the universe ), you made your appearance

( in my father's house ) for the extermination of my race ! ( Even ) on clasping a live coal to his bosom my father did not recognize it (as such). (4) The king. my father, has been consigned to death by you, O woman who perceive evil ( even where there is none ) and have brought disgrace to your family ! Through infatuation the joy of this family has been taken away by you. (5) Indeed having got you (for his wife) my highly illustrious father, King Daśaratha, who was true to his promise and was sore stricken with acute agony (born of separation from his eldest son) has passed away. (6) Wherefore was the emperor, my father, who was ( to ) lovingly devoted to duty, deprived of his life by you? For what precise reason was Śrī Rāma sent into exile and proceeded to the forest p (7)

कौमल्या च मुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥ नन्वायोंऽपि च धर्मात्मा त्विय वृत्तिमनुत्तमाम् । वर्तते गुरुवृत्तिशो यथा मातिर वर्तते ॥ ९ ॥ तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी । त्विय धर्मे समास्थाय भिनन्यामिव वर्तते ॥ १० ॥ तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कळवाससम् । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥ ११ ॥ अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम् । प्रत्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यिस कारणम् ॥ १२ ॥ छुव्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राववं यथा । तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वयाऽऽनीतो महानयम् ॥ १३ ॥ अहं हि पुरुषव्याधावपश्यन् रामळक्षमणी । केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्तहे ॥ १४ ॥

"Having got you, my mother (for their co-wife), Kausalyā and Sumitrā too have been tormented with grief caused by separation from their (own) son. They would (indeed) accomplish something hard to accomplish if they survived (any longer). (8) Surely my elder brother (SrI Rama ) too, whose mind is given to piety and who knows (full well) how to serve his elders, rendered the best services to you as he did to his (own) mother! (9) Even so my seniormost mother, Kansalya, who takes a long-range view of things, behaved towards you as towards her (own) sister, following (as she does) the principles of right conduct. (10) Having sent her high-souled son, clad in tatters and

the bark of trees, into exile in a forest, wherefore do you not grieve, O sinful woman ? (11) Having sent into exile, clad in the bark of trees, the illustrious hero who never detected others' sin and had mastered his self, what gain on earth do you expect ? (12) To you, who are full of greed (for power and pelf), I am not known I believe, in my reality as to how devoted I am to Śrī Rāma (a scion of Raghu). That is why this great tragedy has been enacted by you for the sake of sovereignty. (13) Failing to perceive the two tigers among men, Śrī Rāma and Laksmana, by virtue of what strength can I venture to protect the kingdom ( of Ayodhya ) P ( 14 )

तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महीजसम् । उपाश्रितोऽभृद् धर्मात्मा मेरुमेंस्वनं यथा ॥ १५॥ सोऽहं कथिममं भारं महाधुर्यसमुद्यतम् । दम्यो धुरिमवासाद्य सहेयं केन चौजसा ॥ १६॥ अथवा मे भवेच्छक्तियोंगेर्बुद्धिवलेन वा । सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम् ॥ १७॥ न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम् । यदि रामस्य नावेक्षा त्विय स्यान्मातृवत् सदा ॥ १८॥ उत्यन्ता तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । साधुचारित्रविश्रुष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ १९॥ असिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ २०॥ नहि मन्ये नृश्वेसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे । गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम् ॥ २१॥

"Even the emperor, whose mind was given to piety, ever depended on (the might of) the powerful Śrī Rāma,—who is possessed of extraordinary strength,—(just) as Mount Meru depends (for its protection against inroads) on the forest grown on it. (15) How and with what stamina shall I, whose only strength is Śrī Rāma, sustain this burden (of kingship) any

more than a calf would stand the strain on getting a load, borne with ease by a giant bull ? (16) Or (even) if such capacity could be brought out in me through contrivances or through intellectual calibre, I shall never allow you to attain your desired end,—you, who covet sovereignty for your son (i.e., myself). (17) No disinclination would be felt by me (even) in

deserting you, a woman of sinful resolve, if SrI Rāma did not regard you as a mother at all times. (18) How did this idea (of securing the kingdom for a younger brother in supersession of the eldest),—an idea which contemplates evil (in relation to others) and which has been severely condemned by our forbears,—enter your mind at all, O

woman fallen from virtuous conduct P (19) Indeed in our house the eldest\* of all (brothers) is installed (on the throne). The other brothers devoutly obey him. (20) I believe you do not at all respect the moral code prescribed for kings nor do you know the eternal way of life of kings, O cruel woman! (21)

राजाभिषिच्यते । राज्ञामेतत समं तत् स्यादिक्ष्वाकृणां विशेषतः ॥ २२ ॥ राजपत्रेष ज्येष्रो सततं कुलचारित्रशोभिनाम् । अद्य चारित्रशौटीर्ये त्वां प्राप्य विनिवर्तितम् ॥ २३॥ तेषां धर्मैकरक्षाणां जनेन्द्रकुलपूर्वके । बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्विय गहितः ॥ २४॥ तवापि समहाभागे पापनिश्चये । यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ करिष्यामि कामं तवाहं न तवानघम् । निवर्तयिष्यामि वनाद् भ्रातरं स्वजनप्रियम् ॥ २६॥ त्विदानी मेवाहम प्रियार्थ एष तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि मुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७ ॥ निवर्तयित्वा रामं ਚ महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तदंस्ताम् । भरतो इत्येवमक्त्वा शोकार्दितश्चापि ननाद भयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ॥ २८॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

"Among the sons of a king the eldest (alone) is invariably crowned king. This is a common practice among (all) kings, and it is particularly true of the Ikswākus. (22) The self-esteem, born of (loftiness of) character, cherished by the aforesaid kings, -who were protected by their righteousness alone and who shone by virtue of a mode of life befitting their race, -has disappeared today on coming to be associated with you. (23) How has this perversity of reason, contemptible for you, appeared in you too, O exceptionally blessed lady, born of a royal lineage! (24) I will not in any case accomplish your desired object, O woman of sinful resolve, since a calamity which may (eventually) prove

fatal to me, has been set on foot by you. (25) In order to give offence to you I shall, however, forthwith cause to return from the forest my sinless ( elder ) brother (Srī Rāma), the beloved of his people. (26) Nay. having caused Śrī Rāma to return forest ) I shall settle the down (in life) with a composed mind, turning a servant aforesaid prince of effulgent glory." (27) Having spoken as aforesaid ( to his mother ), pricking her once more with volleys of piercing words, the high-souled Bharata, even though tormented with grief, roared like a lion ensconced in a cave of Mount Mandara, (28)

Thus ends Canto Seventy-three in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



<sup>\*</sup> This is fully supported by Manu, who says:-

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्सकलं पैतृकं धनम् । अन्ये तमनुजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥

<sup>&</sup>quot;The eldest son alone should inherit the entire property of his father. Others should depend on him as they did on their father ( heretefore )."

### चतुःसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXXIV

Severely reproaching his mother once more, and making up his mind not only to bring back Śrī Rāma from the forest and crown him king but also to go into exile for fourteen years in order to redeem his elder brother's vow, Bharata, who is filled with rage at the thought of the mischief wrought by his mother, cannot contain his grief and falls unconscious to the ground.

तां तथा गई यित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण महताऽऽविष्टः पुनरेवाब्रवीद् वचः ॥ १ ॥ राज्याद् भ्रंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । पित्यक्तासि धर्मेण मा मृतं रुदती भव ॥ २ ॥ किं नु तेऽदूषयद् रामो राजा वा भृशधार्मिकः । ययोर्मृः सुर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ ॥ ३ ॥ भ्रूणहत्यामिक प्राप्ता कुळस्यास्य विनाशनात् । कैकेयि नरकं गच्छ मा च तातसळोकताम् ॥ ४ ॥ यत्त्वया ही हशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । सर्वेळोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम् ॥ ५ ॥ त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्चितः । अयशो जीवळोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥

Having reproached his mother, Kaikeyi, as aforesaid on that occasion. Bharata, for his part, who was filled with violent anger, spoke once more as follows:-(1) "Be deprived of sovereignty, O cruel Kaikeyī of vicious conduct ! Since you have been forsaken by virtue, keep wailing (for life) taking me to be dead (since the course you have adopted is bound to prove fatal to me ). (2) What interest of yours, I wonder, did Srī Rāma or the exceedingly pious king mar, whose banishment and death (severally) came about at one and the same time because of you P (3) By having brought destruction to this family you have incurred the sin of having killed a Brahman studying the Veda. Proceed

you (therefore) to hell (after death), O Kaikeyī, and not to heaven in common with my father (your husband, virtuous King Dasaratha). (4) Since such a (gross) sin has been incurred by you through a terrible act (in the form of taking the life of a pious husband and into exile a loving and virtuous son ), peril ( of being disowned by my loving brother ) has been brought by you to me as well by banishing a prince who is the beloved of all people. (5) Because of you my father has joined the majority, while Śrī Rāma has taken up his abode in the forest, and I too have been subjected to ignominy in world of mortals by you. the (6)

मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके । न तेऽहमिभभाष्योऽस्मि दुर्नृते पित्रधातिनि ॥ ७ ॥ कौसस्या च मुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः । दुःखेन महताऽऽिवष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम् ॥ ८ ॥ न त्वमश्चपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राञ्चसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९ ॥ यत् त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥ १० ॥ यत्प्रधानासि तत् पापं मिय पित्रा विना कृते । भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ कौसस्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापिनश्चये । कृत्वा कं प्राप्स्यसे ह्यद्य लोकं निरयगामिनि ॥ १२ ॥

"I ought not to be spoken to by you. O cruel woman of evil conduct and covetous of sovereignty, who have killed your (own) husband and are my enemy in the guise of a mother! (7) Having got you, the disgrace of your family, (for a co-wife), Kausalyā and Sumitrā and my other (step-) mothers too have been filled with great agony. (8) (Surely) you are not the daughter of the virtuous and wise King Aswapati, but an ogress sprung from his loins, who has brought complete ruin to my father's race. (9) Since the virtuous hero, Śrī Rāma, who is ever devoted to truth, has been sent into exile to

the forest by you and my father too has departed for heaven because of you. the sin that has been chiefly incurred by you thereby has been visited on me, who have (consequently) been deprived of my father, nay, abandoned by my brothers (Śrī Rāma and Laksmana) and have become unpopular with the whole world. (10-11) Indeed, having rendered Kausalvā, who is wedded to piety, desolate (by depriving her of her husband and only son ), O woman of sinful resolve and doomed perdition, what realm (other than the infernal regions ) will you attain now (after death) P(12)

किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धु संश्रयम् । ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायात्मसम्भवम् ॥ १३ ॥ अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाचाभिजायते । तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥ १४ ॥ अन्यदा किळ धर्मज्ञा सुर्भाः सुरसम्मता । वहमानौ ददशोंव्यी पुत्रौ विगतचेतसौ ॥ १५ ॥ तावर्ष दिवसं श्रान्तौ हृष्ट्वा पुत्रौ महीतळे । स्रोद पुत्रशोकेन वाष्पपर्योक्क ळेक्षणम् ॥ १६ ॥ अधस्ताद् व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः । बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ १७ ॥ निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्शे सर्भिं स्थिताम् । आकाशे विष्ठितां दीनां स्दर्ती स्थादुः खिताम् ॥ १८ ॥

"Did you not cognize Srī Rāma, born of Kausalyā's own womb, to be my eldest brother and (therefore) as good as my father, self-controlled and the asylum of his kinsfolk, O cruel woman P (13) A son takes his shape from (the essence of ) the various primary and secondary limbs of his father (in the form of his generative fluid ) and the heart of his mother ( which is the fount of her ovum ). Hence he is dearer (than all others) to his mother, whereas her (other) relations are simply dear ( to her ). (14) On one occasion (in the hoary past), so the tradition goes, Surabhi

cow of plenty ), who knows what is right and is adored by gods, saw a pair of bullocks (her own sons ) fallen unconscious on the ground while drawing the plough. (15) Seeing her two sons lying on the ground exhausted due to their having toiled ( hard ) for half the day, Surabhi wept for grief born of anxiety for her sons, her eyes blinded with tears. (16) Her sweet-scented tear-drops fell on the person of the highsculed Indra, (the ruler of gods), who happened to pass below. (17) Looking upwards Indra beheld the said Surabhi standing weeping in the heavens in a miserable plight, sore afflicted. (18)

तां दृष्ट्वा शोकसंतप्तां वज्रपाणिर्यशस्त्रिनीम् । इन्द्रः प्राञ्जिलिकदिद्वग्नः सुरराजोऽब्रवीद् वचः ॥ १९ ॥ भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महत् । कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणि ॥ २० ॥ एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता । प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ २१ ॥ शान्तं पापं न वः किंचित् कुतश्चिदमराधिप । अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ ॥ २२ ॥ एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरिह्मप्रतापितौ । वध्यमानौ बलीवदौँ कर्षकेण दुरात्मना ॥ २३ ॥ मम काशात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ । यौ दृष्ट्वा परितण्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २४ ॥

"Perturbed to find the illustrious cow agonized through grief, Indra, the ruler of gods, who carried a thunderbolt in one of his hands, spoke with as follows:-(19) 'I palms hope there is no grave danger to us (heavenly beings) from any quarter (whatsoever). Now tell me, O wellwisher of all, what is the occasion for your grief P' (20) Addressed in the afore said words by the wise Indra (the ruler of gods), the intelligent Surabhi for her part, who was adept in speaking, forthwith

replied (in the following words):-(21) 'Heaven forbid ! There is no danger whatsoever to you from any quarter, O ruler of immortals ! I, however, grieve to see plunged in adversity a pair of bullocks, my own progeny, emaciated and miserable, scorched by the sun's rays and (on top of it ) being beaten by an evil-minded farmer. (22-23) I feel sore distressed to find the two bullocks, who are sprung from my own womb, afflicted and oppressed with a (heavy) load; for there is none so dear (to a mother) as a son.' (24)

यस्याः पुत्रसहस्रेस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् । तां दृष्ट्वा स्दतीं शको न सुतान्मन्यते परम् ॥ २५ ॥ समाप्रतिमवत्ताया अहं खपचितिं भ्रातः

ह्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम् । सुर्भि मन्यते दृष्टा भूयसी तामिहेश्वरः ॥ २६ ॥ लोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावपरिचेष्ट्या ॥ २७॥ यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचित कामधुक् । किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति ॥ २८॥ एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता । तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥ २९॥ पितुश्च सकलामिमाम् । वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३०॥

"Seeing Surabhi,-by whose countless offsprings (in the shape of the bovine race ) the whole creation is filled,weeping, Indra reckoned none as dearer (to a mother) than a son. (25) Perceiving that dropping of tears, which emitted a sweet odour, ( from the eyes of Surabhi ) on his own person, the Indra recognized the said Surabhi to be the greatest (of all) in this world. (26) When even the celebrated cow of plenty-whose conduct (in the world ) is uniformly beneficent to all and is without parallel (in this respect), actuated as she is by the desire to sustain the world, (nay) who is rich in the power to grant the desire of all (whosoever approaches her) and is foremost in her virtue ( of truthfulness etc. ) and who is blessed with number-

less offsprings-grieves (for them ) as an outward expression of her natural love ( for her progeny ), how much more will Kausalyā, who will ( have to ) drag her existence without Śrī Rāma (her only son) P(27-28) Kausalyā, who is blessed with one son (only ) and is a virtuous lady to boot, has been deprived of her son by you. Hence you will incessantly undergo suffering here as well as after death. (29) I for my part shall offer worship as follows (in the form of bringing him back from the forest and restoring his patrimony to him ) to my (elder) brother ( Śrī Rāma ) and worship (in the form of all obsequial rites ) to my father and also enhance their reputation: there is no doubt about 1t. (30)

महाबाहुं कोसलेन्द्रं महाबलम् । स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम् ॥ ३१॥ आनाय्य च पापसंकरपे पापे पापं त्वया कृतम् । शक्तो धारयितुं पौरेरश्रकण्ठैर्निरीक्षितः ॥ ३२॥ सा त्वमिंन प्रविश वा स्वयं वा विश दण्डकान् । रज्जुं बद्ध्वाथवा कण्ठे ब्रहि तेऽन्यत् परायणम् ॥ ३३ ॥ सत्यपराक्रमे । कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितक स्मषः ॥ ३४॥ अहमप्यवनीं प्राप्ते रामे तोमराङ्कश्चतोदितः । पपात भुवि संमुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३५॥ इति इवारण्ये

संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधूतसर्वाभरणः परंतपः । बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६॥ इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥

"Having caused Sri Rāma ( the ruler of the kingdom of Kosala )-who is distinguished by long arms and is possessed of great might-to return ( to Ayodhya), I shall myself retire (in his place ) to the forest frequented by hermits (and thus save him from the sin of having violated his vow). (31) Looked on by the citizens with their throat full of tears, I shall surely not be able to brook the sin perpetrated by you (in the shape of sending the eldest brother into exile and securing the kingdom in favour of a younger one ), O wicked woman of sinful resolve! (32) Having deliberately committed this sin, enter you the fire or retire yourself to the Dandaka forest or (again ) end your life by

tying a cord round your neck (and throttling yourself): there is no other course left for you. (33) I shall have washed my stain accomplished my purpose (only) when Śrī Rāma of unfailing prowess has returned to his native land." (34) Having spoken thus and hissing, highly enraged, like a serpent, Bharata dropped (unconscious) to the ground like an elephant pricked with a javelin and a goad in a forest. (35) With deep red eyes, his garment loosened and all his jewels tossed about, the prince (Bharata), tormentor of his foes, fell to the ground like a banner raised in honour of Indra and let down at the end of the festival. (36)

Thus ends Canto Seventy-four in the Ayodhyā-Kānḍa of the glorsous Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### पश्चसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXXV

swearing that what had already come to pass in the shape of exile of Śri Rāma, Sitā and Lakṣmaṇa and the resultant death of the King-Emperor was not to his liking, Bharata moves with Śatrughna to the apartments of his stepmother, Kausalyā, who speaks unkindly to him taunting him with the remark that his mother, Kaikeyi, had rendered good offices to him by securing for him the kingdom of Kosala sought after by him. Bharata, however, politely denies on a number of oaths all complicity in the machinations of his vile mother. Thereby coming to know his heart, the guileless Kausalyā places

Bharata on her lap and weeps bitterly.

दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीर्यवान् । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्धीक्ष्य मातरम् ॥ १ ॥ सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् । राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम् ॥ १ ॥

अभिषेकं न जानामि योऽभूद् राज्ञा समीक्षितः । विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुष्नसहितोऽभवम् ॥ ३ ॥ वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः । विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत् ॥ ४ ॥ तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रा मिद्मव्रवीत् ॥ ५ ॥

Regaining his consciousness after a long time the said Bharata, who was full of valour, got up and, casting a glance at his mother, who looked miserable (at the unexpected turn of events) with her eyes full of tears, reproached her right and left in the midst of the ministers (who had evidently collected there on coming to know of Bharata's arrival) and said, "I never coveted the throne nor did I (ever) hold (any) consultation with my mother. (1-2) Nor did I know (anything) about the

installation (of Śrī Rāma as Prince Regent) which was contemplated by the king; for I happened to be (at that time) in a distant land with Śatrughna (my brother). (3) Nor (again) was I aware of the residence in the forest of the high-souled Śrī Rāma nor how the exile of Lakṣmaṇa (son of Sumitrā) and Sītā came about." (4) Recognizing the voice of the celebrated Bharata of noble mind, who was lamenting as aforesaid, Kausalyā spoke to Sumitrā as follows:—(5)

आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमहं द्रष्ट्वमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम् ॥ ६ ॥ एवमुक्ता सुमित्रां तां विवर्णवदना कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ७ ॥ स तु राजात्मजश्चापि शत्रुष्टनसिहतस्तदा । प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम् ॥ ८ ॥ ततः शत्रुष्टनभरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दुःखार्तो पतितां नष्टचेतनाम् ॥ ९ ॥ विदः स्दनौ दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ १० ॥

"(I think) Bharata, the son of Kaikeyi of cruel deeds, has returned (from his maternal grandfather's). I long to see the aforesaid Bharata, who takes a long-range view of things." (6) Speaking as aforesaid to the said Sumitra, the pale-faced and emaciated lady, who looked absent-minded, advanced trembling to the place where Bharata was. (7) Nay, accompanied by Satrughna, the said prince (Bharata) too, on the other side, proceeded that

(very) moment along the route by which Kausalyā's apartments could be reached. (8) Perceiving Kausalyā, who was stricken with sorrow, and had fallen unconscious (on the way), the two afflicted brothers, Satrughna and Bharata, hugged her. (9) Embracing (in return) the two brothers, who were weeping through agony, the noble and high-minded Kausalyā, who was sore distressed, addressed Bharata as follows:—(10)

प्राप्तमकण्टकम् । सम्प्राप्तं बत कैकेच्या शीवं कूरेण कर्मणा ।। ११।। इदं राज्यं वनवासिनम् । कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्र्रदर्शिनी ॥ १२॥ मे चीरवसनं प्रत्रं प्रस्थाप्य प्रस्थापितुमहीति । हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥ कैकेयी क्षिप्रं मामपि सखम् । अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४॥ स्वयमेवाहं समित्रानचरा अथवा नेतमईसि । यत्रासौ पुरुषव्यात्रस्तप्यते मे सुतस्तपः ॥ १५॥ स्वयमेवाद्य तत्र मां कामं धनधान्यसमाचितम् । इस्त्यश्वरथसम्पूर्णे राज्यं निर्यातितं तया ॥ १६॥ हि तव विस्तीर्णे इदं सम्भर्तितोऽनघः । विव्यये भरतोऽतीव व्रणे तुद्येव सूचिना ॥ १७॥ इत्यादिबहुभिर्वाक्यैः क्ररै: सम्भ्रान्तचेतनः । विलप्य बहुषासंज्ञो लब्धसंज्ञस्ततः स्थितः ॥ १८॥ चरणौ तस्यास्तदा पपात प्राञ्जलिर्भरतस्तदा । कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम् ॥ १९॥ तां एवं विलपमानां

# Kalyana-Kalpataru



Bharata's Meeting with Kausalyā

"Enjoy this kingdom, devoid of enemies, obtained by you, who coveted it. Alag, it has been promptly secured (for you ) by Kaikeyi through a cruel deed ( in the shape of banishing Rama, SIIā and Laksmana ). (11) What good did the cruel-eyed Kaikeyi expect by sending (into exile) as she did my son (Rāma) as an ascetic clad in the bark of trees o (12) Karkeyi ought to send away soon me as well to the place where my exceptionally illustrious son with a golden navel (a distinguishing mark of Lord Visnu ) is sojourning. (13) Or, placing the sacrificial fire\* (carried by a Brahman) at my head and followed by Sumitrā, I shall myself depart happily along the route by which Rama has proceeded ( to the forest ). (14) Or you ought personally to take me now freely to the place

where my aforesaid son, a (veritable) practising among men. is austerities. (15) This extensive kingdom overflowing with riches and foodand fully equipped and charlots has elephants. horses actually been conferred on you by her ( your mother )." ( 16 ) Bitterly reproached in many such cruel words, the sinless Bharata felt extremely pained as he would when pricked with a needle in his wound. (17) Having lost his consciousness, his mind being utterly confused (to hear the taunting words of Kausalyā), Bharata presently regained his senses and, wailing in many ways, then fell at her feet. (18) To Kausalyā, overwhelmed with griefs of many kinds and lamenting as aforesaid, Bharata then replied with joined palms as follows:-(19)

गहसे आर्ये कस्मादजानन्तं मामकल्मषम् । विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राववे ॥ २०॥ कदाचन । सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनमते गतः ॥ २१॥ कृतशास्त्रानुगा बुद्धिमी भूत् तस्य सूर्य च पापीयसां यातु प्रति मेहतु । हन्तु पादेन गाः सुप्ता यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ २२ ॥ कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् । अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २३ ॥ परिपालयमानस्य भूतानि पुत्रवत् । ततस्तु द्रह्मतां पापं यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २४ ॥ राज्ञो बलिषडभागमुद्धत्य नृपस्यारक्षितः प्रजाः । अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २५॥ सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम् । तां चापलपतां पापं यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २६ ॥ संश्रत्य च तपस्विभ्यः

"Wherefore do you reproach me, O noble lady, guileless as I am and did not know anything (about Śri Rāma's exile before I returned to Ayodhya)? Nay, you know my great love borne towards Śrī Rāma ( a scion of Raghu). (20) Let his judgment never follow (the teachings of) the scriptures as taught by his preceptor, with whose concurrence  $\mathbf{m}\mathbf{y}$ elder brother, who is true to his promise and is the foremost of the virtuous, has gone into exile. (21) Let him with whose concurrence my brother has gone into exile suffer the lot of a servant of men belonging to the lowest stratum of society, incur the sin of answering the calls of nature facing the sun and reap the consequences of kicking cows lying asleep. (22) Let him with whose concurrence my elder brother has gone into exile incur the sin that attaches to a master who robs his servant of his resources after getting him accomplish a great deed (for him). (23) Let the sin attaching to those bearing enmity to a king protecting his subjects as his (own) offspring, be incurred by him with whose concurrence my elder brother has gone into exile. (24) Let the sin that attaches to a king who fails to protect

<sup>\*</sup> The king's seniormost wife alone is entitled to preserve and worship the sacred fire in the absence or on the death of her husband.

the people even after collecting the land revenue in the form of one-sixth of the produce be incurred by him with whose concurrence my elder brother has gone into exile, (25) Let the sin attaching to those withholding payment

of the sacrificial fee (even) after promising it to the priests practising austerities and officiating at a sacrifice be incurred by him with whose concurrence my elder brother has gone into exile. (26)

हस्त्यश्वरथसम्बाधे युढे शस्त्रसमाकुले । मा स्म कार्षीत् सतां धर्म यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २७॥ उपिद्घं सुसूक्ष्मार्थे शास्त्रं यत्नेन धीमता । रा नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २८॥ मा च तं व्यूढबाह्वंसं चन्द्रभास्करतेजसम् । द्राक्षीद् राज्यस्थमासीनं यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २९॥ पायसं कृसरं छागं वृथा सोऽदनातु निर्वृणः । गुरूंश्चाप्यवज्ञानातु यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३०॥ गवां स्पृशतु पादेन गुरून् परिवदेत च । मित्रे दुह्येत सोऽत्यर्थे यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३१॥ विश्वासात् कथितं किंचित् परिवादं मिथः कवित् । विश्वणोतु स दुष्टात्मा यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३२॥

"Let the sin attaching to the man who fails to observe the code of warfare followed by the virtuous on a field of battle crowded with elephants, horses and chariots and thick with weapons ( of all kinds ) be incurred by him with whose concurrence my elder brother has gone into exile. (27) Let that wicked soul with whose concurrence my elder brother has gone into exile forget the sacred lore expounding the most esoteric truths, taught with (great) pains by an enlightened preceptor. (28) Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the forest) not (live to ) see Śrī Rāma of muscular arms and shoulders, and possessing the splendour of the moon and the sun, willing to accept the kingship and installed (on the throne). (29) Let that merciless fellow with whose concurrence elder brother has departed (for the

woods ) incur the sin of partaking of boiled with rice and seasoned rice boiled with sesame seeds and Moong (a kind of kidney bean), and goat-milk in vain ( without offering them in the first instance to the almighty Lord, gods and manes etc. ) and of showing disrespect to his elders (by failing to rise on their arrival and greet them ). (30) Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the forest) incur the sin of touching the body of cows with his feet, reviling his elders and bearing deep-rooted malice to a friend. (31) Let that evil-minded fellow with whose concurrence my elder brother has departed (for the forest) incur the sin of revealing to someone (else) a fault another confessed in private out of reliance (that he will not divulge the secret before anyone ). (32)

अकर्ता चाकतज्ञश्च निरपत्रपः । लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३३॥ त्यक्तात्मा भत्यैश्च पुत्रदिसिश्च खगृहे परिवारितः । स एको मृष्टमञ्जातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३४॥ सदृशान दाराननपत्यः प्रमीयताम् । अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३५॥ माऽऽत्मनः संतर्ति द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः । आयुः समग्रमप्राप्य यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥ राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे पापमुच्यते । भृत्यत्यागे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ३७ ॥ यत् मधुमांसेन विषेण च । सदैव विभृयाद् भृत्यान् यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३८॥ लाक्षया च संग्रामे शत्रुपक्षभवंकरे । प्रायमानो वध्येत यस्यायींऽनुमते गतः ॥ ३९॥

"Let the fellow with whose departed (for the woods) never (be concurrence my elder brother has in a position to) return a service;

( nay ) let him prove ungrateful and shameless, let him be shunned ( by good men ) and hated by all. (33) Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) incur the sin of partaking of a savoury dish alone, at his own home, though surrounded by (a number of) sons, servants and dependants. (34) Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) die issueless failing to secure a wife becoming of him (in point of pedigree, disposition and so on ) and (in this way ) not enjoying the privilege of performing sacred duties ( like Agnihotra etc., which can be performed only by a married couple ). (35) Let the fellow with whose concurrence my elder brother has

departed ( for the woods ) not behold (the face of ) a (male) child through his (wedded) wife and die full of agony without attaining the full age (of a hundred years). (36) Let him incur the same sin which is declared as attaching to the act of killing a ruler, woman, infant or aged man and forsaking a dependant. (37) Let him with whose concurrence  $\mathbf{m}\mathbf{y}$ brother has departed (for the woods) always support his dependants through sale of lacquer, honey and flesh, iron and poison ( which is prohibited in the Sastras )\*. (38) Let him with whose concurrence my elder brother departed (for the woods) be killed while fleeing at a time when a battle inspiring terror into the adversaries has commenced. (39)

कपालपाणिः पृथिवीमदतां मद्यप्रसक्तो भवत् स्त्रीष्वक्षेषु धर्मे मनो संचितान्यस्य वित्तानि संध्ये शयानस्य पापं यत पापं यत् पापं मातापित्रोस्तथैव

चीरसंद्रतः । भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४०॥ च नित्यशः । कामक्रोधाभिभृतश्च यस्यार्योऽनुमते भूयादधर्मे स निषेवताम् । अपात्रवर्षी भवत् यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥४२॥ विविधानि सहस्रशः । दस्यभिर्विप्रखुप्यन्तां यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ ४३ ॥ परिकल्पाते । तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ ४४॥ गुरुतल्पगे । मित्रद्रोहे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ४५॥ च । मा सम काषींत् स शुश्रुषां यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ ४६॥

"Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods roam about like a madman, clad in tatters and begging alms, bowl in hand. (40) Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) be given from day to day to as well as to women and dice and overpowered by lust and anger. (41) Let the man with whose concurrence elder brother has departed (for the woods ) indulge in unrighteousness shower his wealth undeserving and let his mind never

take delight in piety. (42) Let the possessions of every description, accumulated in thousands, of the fellow with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) be looted by robbers. (43) Let that (very) sin which is concluded as attaching to a man who sleeps during both the twilights be incurred by him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods). (44) Let him incur that (very) sin which attaches to the man who practises arson, to him who violates the bed of his teacher and to the fellow who plays a friend

<sup>\*</sup> A Smyti text says:-

ठाक्षालवणमांसानि वर्जनीयानि विकरे।

<sup>&</sup>quot;Lacquer, salt and flesh should be eschewed in sale."

foul. (45) Let the fellow with whose brother has concurrence my elder departed (for the woods ) not (have an opportunity to ) do service to gods (in

सतां लोकात् सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा । भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७॥ मातुशुश्रुषामनर्थे दरिद्रश्च बहभृत्यो आशामाशंसमानानां परुष: मायया रमतां नित्यं सर्तीं ऋतस्नातां

"Let the man with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) forfeit this very day, nay, at once ( his claim to ) the region inhabited by the virtuous (after their death), forfeit (his claim to) the reputation enjoyed by good men and fall from the course of conduct followed by the righteous. (47) Let the fellow with whose concurrence my elder brother, distinguished by long arms and a broad chest, has departed (for the woods) be devoted to the evil path, giving up service to his mother. (48) Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) be a pauper though having many dependants ( to support ); let him be seized with ailment in the form of fever and suffer hardship continually. (49) Let the

यत् । तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५३ ॥ विप्रद्धप्तप्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य कछुषेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोख्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५४ ॥ ब्राह्मणायोद्यतां पुजां विहन्त धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् । स्यक्तधर्मरतिर्मृढो यस्यार्थोऽन्मते गतः ॥ ५५ ॥ तथैव विषदायके । यत्तदेकः स लभतां यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ५६॥ पानीयदुषके पापं तृषात सति विप्रलम्भेन पानीये योजयन् । यत् पापं लभते तत् स्याद् यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ५७॥ मार्गमाश्रित्य पश्यतः । तेन पापेन युच्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५८ ॥ विवदमानेष

"Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) incur that very which attaches to a Brahman whose offsprings have perished (for lack nourishment ). ( 53 ) Let that of sinful mind with whose concurrence my elder brother

the form of Agnihotra etc. ) and to the manes (in the form of periodical Śrāddha ) and likewise to his (living) parents. (46)

सोऽवतिष्ठताम् । दीर्घवाहुर्महावक्षा यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ४८॥ ज्वररोगसमन्वितः । समायात् सततं क्लेशं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४९ ॥ दीनानामुर्ध्वचक्षपाम् । अर्थिनां वितथां क्रुयोद् यस्यायांऽनुमते गतः ॥५०॥ विग्रनोऽग्रचिः । राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायांऽनुमते गतः ॥ ५१॥ भार्यामृतकालानुरोधिनीम् । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५२ ॥

> man with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) falsify the hopes Of destitute suppliants uttering his praises and upwards (in his face in expectancy ). (50) Let him with whose concurrence my elder brother departed (for the woods) ever delight in deception, remaining a backbiter and impure and afraid of the king (all his life), his mind being given to unrighteoneness, (51) Let the evilminded fellow with whose concurrence my elder brother has departed ( for the woods ) ignore his chaste wife who has attained purity after menstruation (and is thus fit to conceive) and approaches him (for union), period being favourable for procreation. (52)

> departed (for the woods) interrupt the worship going to be offered to a Brahman (by another) and milk a cow which calved less than ten days (54) Let  $_{
> m the}$ fool whose concurrence my elder brother has departed ( for the woods ) another's wife, forsaking his

lawful wife and having given up his love for piety. (55) Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) incur all at once the sin that attaches to him who defiles the water (of a well or tank) as well as that which attaches to one who administers poison. (56) Let the sin which a man disappointing a person oppressed with thirst by recourse to deception (in the form of

giving a false report denying the presence of water), even though there is water (with him), attach to him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods). (57) Let him with whose concurrence my elder brother has departed (for the woods) be held guilty of the same sin which attaches to a man standing on the road and witnessing a dispute with partiality for one of the disputing parties." (58)

दुःखार्तोऽनुपपात ह । विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसस्यां पार्थिवात्मजः ॥ ५९ ॥ एवमाश्वासयन्तेव शयमानमचेतनम् । भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत ॥ ६०॥ कष्टै: सम्पनायते । शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणिस मे ॥६१॥ द:खिमदं पुत्र भूयः मम दिष्टया न चिलतो धर्मादात्मा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥६२॥ भ्रातृवत्सलम् । परिष्वज्य महाबाहं रुरोद भृशहुःखिता ॥६३॥ चाङ्मानीय भरतं महात्मनः । मोहाच शोकसंरम्भाद बभूव छुलितं मनः । ६४॥ दु:खार्तस्य एवं विलपमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धेः पतितस्य भूमी। लालप्यमानस्य मुहर्मुहर्निःश्वसतश्च दीर्घे सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥ ६५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पश्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

Even while reassuring as aforesaid Kausalyā, who was bereft (both) of her husband and son, the prince ( Bharata ), they say, fell to the ground, stricken as he was with agony. (59) Thereupon Kausalyā spoke as follows to Bharata, who was solemnly pleading his innocence by means of oaths that were hard to take and had become unconscious, sore stricken as he was with grief:- (60) "The present agony of mine, my son, is aggravated, all the more inasmuch as you are choking my breath while solemnly pleading your innocence by means of oaths. (61) Luckily enough your mind, endowed as it is with excellences, has not deviated from righteousness.

Since you are true to your promise you will attain to the realms of the virtuous, my child!" (62) Saying so and placing the mighty-armed Bharata, who was (so) fond of his brother, embracing on her lap, and Kausalyā ( who felt sore distressed ) wept (aloud). (63) The mind of the high-souled Bharata, who was wailing as aforesaid, stricken as he was with sorrow, got agitated through of and excess infatuation (64) While Bharata was lamenting thus and lay fallen unconscious on the and ground, sighing again through grief, his power of judgment having been lost, the aforesaid night passed. (65)

Thus ends Canto Seventy-five in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.



### पद्सप्ततितमः सर्गः Canto LXXVI

Removing his father's dead body from the vessel full of oil and cremating it with the help of articles befitting an emperor, and offering libations of water to the spirit of the deceased on the bank of the Sarayu as enjoined by Vasistha,

Bharata returns to Ayodhya.

कैकयीमतम् । उवाच वदता श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः ॥ १ ॥ तमेवं शोकसंतप्तं भरतं शोकेन ते राजपत्र महायशः । प्राप्तकाल नरपतेः अलं भद्रं कुरु संयानमुत्तमम् ॥ २ ॥ भरतो घरणीं गतः । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि वसिष्ठस्य श्रत्वा कारयामास धर्मवित ॥ ३ ॥ वच: स तु भूमौ निवेशितम् । आपीतवर्णवदनं प्रमुप्तमिव तैलसंसेकात् भूमिपम् ॥ ४ ॥ नानारत्नपरिष्कृते । ततो दशरथं पुत्रो विल्लाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ चाउये संवेद्ध्य शयने राजन प्रोषिते मय्यनागते । विवास्य रामं धर्मज्ञ छक्ष्मणं च महावलम् ॥ ६ ॥ व्यवसितं हित्वेमं दुः खितं जनम् । हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्रिष्टकर्मणा ॥ ७ ॥ महाराज कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे । त्विय प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ ८ ॥ तेऽव्यग्रं हीना न राजते । हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम् ॥ ९ ॥ राजंस्त्वया

To Bharata, the son of Kaikeyi, who was sore stricken with grief as aforesaid, Sage Vasistha, the foremost of speakers, spoke (as follows) in a most polite language. - (1) "Have done with grief, O highly illustrious prince! May good betide you! Perform (now) in an excellent way the funeral of the (deceased) king, which is (now) overdue." (2) Hearing the admonition of Vasistha, Bharata, who knew what is right, fell prostrate and ordered all obsequies (concerning his father) to be taken in hand. (3) Taking (the dead body of) the king out of the vessel in which he lay immersed in oil, and placing Dasaratha,who was (first) laid on the ground and, though pale-faced, looked as though he were fast asleep,-on an exquisite bier decked with various jewels, his son (Bharata) lamented (as follows), sore distressed as he was:-(4-5) "Having

sent into exile Śrī Rāma as well as Laksmana, who is possessed of great strongth, at a time when I was away from home and had not yet returned. what did you intend to do, O king, knowing as you did what is right ? (6) Where will you go abandoning this distressed servant (of yours), (already) bereft of Śrī Rāma, a (veritable) lion among men, who does great deeds without (the least ) exertion, O great king P (7) Now that you have departed for heaven, O dear father, and Sri Rāma has retired to the woods, (I wonder) who will quietly meet the needs of people and ensure the safety of their person and property in this capital (of yours) P (8) Berest of you and (thus) deprived of its load, the earth does not look charming (any more); (nay), the city (too) appears to me (cheerless) as a night bereft of the moon." (9)

एवं विल्पमानं तं भरतं दीनमानमम् । अब्रवीद् वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥ १०॥ प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तेव्यानि विशाम्पतेः । तान्यव्ययं महाबाहो क्रियन्तामविचारितम् ॥ ११॥ तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूच्य तत् । ऋत्विकपुरोहिताचार्योस्त्वस्यामाम सर्वद्याः ॥ १२॥

ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद् बहिष्कृताः । ऋत्विग्भिर्याजकैश्चेव ते हूयन्ते यथाविधि ॥ १३ ॥ शिविकायामथारोण्य राजानं गतचेतनम् । वाष्पकण्ठा विमनसस्तमृहुः परिचारकाः ॥ १४ ॥ हिरण्यं च मुवर्णे च वासांसि विविधानि च । प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरप्रतो ययुः ॥ १५ ॥ चन्दनागुरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथा । देवदारूणि चाहृत्य चिता चकुस्तथापरे ॥ १६ ॥ गन्धानुचावचाश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूभिपम् । तत्र संवेश्यामासुश्चितामध्ये तमृत्विजः ॥ १७ ॥

To Bharata, who was lamenting as aforesaid, afflicted in mind as he was. the eminent sage Vasistha for his part spoke again in the following words --(10) "Whatever funeral rites in relation to this monarch ought to be done should be coolly and unhesitatingly gone through, O mighty-armed prince !" (11) Bowing to the aforesaid command of Vasistha in the words "Let it be so!" Bharata urged everyone, viz, the priests engaged for sacrificial purposes, family priests and the Acharyas to make haste. (12) The sacred fires maintained by the king, that had been taken out of the fire-sanctuary ( on the latter's death ) were being worshipped by the priests engaged for sacrificial purposes and superintending priests according to the scriptural ordinance.

(13) Having placed the king, whose consciousness had departed (days ago). on a bier, the servants, who were feeling disconsolate, now bore him (on their shoulders to the cramation ground), their throats choked with tears. (14) Scattering flowers of silver and gold and pieces of cloth of every description on the road, people walked ahead of the king. (15) Fetching sandalwood, aloe, bdellium, the wood of Sarala (a species of pine) and Cerasus puddum and logs of deodar (the Himalayan cedar). others raised a funeral pile. (16) Nay, throwing other fragrant substances of various kinds into the funeral pile, the priests officiating at the obsequies laid the (deceased) emperor in the middle of the pyre at the cremation ground. (17)

तदा हुताशनं दत्त्वा जेपुस्तस्य तद्दिल्जः । जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ ॥ शिविकाभिश्च यानैश्च यथार्हे तस्य योषितः । नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धः परिवृतास्तथा ॥ १९ ॥ प्रसन्यं चापि तं चकुर्त्रुं त्विजोऽग्निचितं नृपम् । स्त्रियश्च शोकसंतप्ताः कौसन्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥ कौञ्चीनामिव नारीणां निनादस्तत्र ग्रुश्रुवे । आर्तानां करुणं काले कोशन्तीनां सद्स्वशः ॥ २१ ॥ ततो स्दन्त्यो विवशा विल्प्य च पुनः पुनः । यानेभ्यः सर्यूतीरमवतेरुर्नृपाङ्गनाः ॥ २२ ॥ कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धे नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च । पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम् ॥ २३ ॥ श्र्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षर्सप्तितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

Setting fire to the pyre (through the instrumentality of Bharata) the aforesaid priests engaged for the benefit of the emperor then recited sacred texts (relevant to the funeral rites); while those among the officiating priests who could recite the hymns of Sāmaveda chanted them according to the rules. (18) Attended by elderly guards the king's consorts likewise

went out of the city (to the cremation ground) in palanquins and chariots according to their rank. (19) Then the priests officiating at the obsequies too as well as the ladies led by Kausalyā, who were sore stricken with grief, went clockwise round the said monarch, who had performed sacrifices (culminating in Aswamedha). (20) There was heard on that occasion

the noise of afflicted women wailing piteously in thousands like so many female cranes. (21) Having lamented again and again and crying helplessly, the king's consorts got down from their chariots at the bank of the Sarayu. (22) Having offered water (to the spirit of the

deceased) along with Bharata and entering the city (once more) the king's consorts as well as the counsellors and family priests spent the following tendays (of their impurity caused by the emperor's death) in agony, reposing on the ground, their eyes filled with tears. (23)

Thus ends Canto Seventy-six in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

## सप्तसप्तितमः सर्गः

- CORO

#### Canto LXXVII

Having performed with the help of Satrughna all the obsequial rites relating to his deceased father on the twelfth day after his death, Bharata gifts to the Brahmans abundant gold and jewels as a part of the obsequies. Overwhelmed with grief on reaching the funeral pile in order to pick up the principal bones of the deceased on the thirteenth day, the prince drops to the ground. Rolling on the ground, Satrughna for his part wails in profusion. Comforted by Vasistha and Sumantra, the two brothers urge the ministers to expedite the work of picking up the bones.

नृपात्मजः । द्वादशेऽहनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् ॥ १ ॥ कतशौचो दशाहेऽतिगते ततो ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम् । बास्तिकं बहु ग्रुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २ ॥ वेदमानि सुमहान्ति च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौध्वदेहिकम् ॥ ३ ॥ दासीर्दासांश्च यानानि त्रयोदशे । विल्लाप महाबाहुर्भरतः शोकमूर्च्छितः ॥ ४॥ दिवसे च प्रभातसमये तत: शोधनार्थमुपागतः । चितामूळे पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ शब्दापिहितकण्ठश्च यसिन् निस्रष्टोऽहं त्वया भ्रातिर राघवे । तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥ ६ ॥ गतिरनाथायाः पुत्रः प्रवाजितो वनम् । तामम्यां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्र गतो तृप ॥ ७ ॥ यस्या

Having attained purity (by performing the obsequial rites pertaining to the eleventh day of his father's death) when ten days had elapsed the prince (Bharata) next performed the obsequial rites pertaining to the twelfth day when that day duly arrived. (1) On that occasion he gifted to the Brahmans abundant gold, jewellery and foodgrains,

a large herd of white goats and good many cows too. (2) The prince further gave away to the Brahmans, for the good of the king in the life beyond, female as well as male servants, chariots and very big houses. (3) Then on the thirteenth day at the time of daybreak the mighty-armed Bharata, overwhelmed as he was with grief, broke into a lament. (4)

Nay, having reached the foot of his father's funeral pile in order to collect the bones (for their immersion in the holy Sarayu river), the prince (who was sore distressed) addressed the following words (to his deceased father), his throat being choked through crying:—(5) "My celebrated (elder) brother, Śrī Rāma (a scion of Raghu), to whose

care I was committed by you, having retired to the forest, O dear father, I have been (virtually) abandoned by you in a desolate place. (6) O dear father, O protector of men, where have you gone leaving Kausalyā, that mother of mine, whose son, the support of that forlorn lady, has been exiled to the forest ?"(7)

दग्धास्थि स्थानमण्डलम् । पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन् विषसाद ह ॥ ८ ॥ भस्मारुणं तच घरणीतले । उत्थाप्यमानः शकस्य यन्त्रध्वज इवोच्छितः ॥ ९ ॥ दीनः रुदन् पपात शुचिव्रतम् । अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥ १०॥ सर्वे अभिपेतुस्ततः तस्यामात्याः शोकपरिष्छतम् । विसंशो न्यपतद् भूमौ भूमिपालमनुस्मरन् ॥ ११॥ शत्रुघ्नश्चापि भरतं द्या सदः खितः । स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२ ॥ निश्चित्तो विललाप

Seeing that circular spot, the place where his father's remains had been burnt, (nay) which was (now) covered with ashes and red (because of its having been burnt with a blazing fire) and was (further) strewn with burnt bones, Bharata, they say, grew melancholy and began to cry. (8) Nay, afflicted to behold the spot, Bharata fell weeping on the ground as a tall banner would while being raised in honour of Indra with the help of a mechanical device. (9) Thereupon all his ministers rushed to Bharata (of holy resolve) as (royal) sages (Astaka

and others) hastily approached King Yayāti fallen down (from heaven) when the stock of his merits (that sustained him in heaven) had been exhausted. (10) Nay, perceiving Bharata overwhelmed with grief, Satrughna too, who had all along been thinking of the emperor (his father), dropped senseless on the ground. (11) Sore distressed to remember the various gestures of his father born of his loving qualities and made by him from time to time, Satrughna lamented (as follows) like a madman, bewildered as he was:—(12)

मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राहसंकुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमज्जयच्छोकसागरः ॥१३॥ सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया । क तात भरतं हित्वा विल्पन्तं गतो भवान् ॥१४॥ ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च । प्रवारयति सर्वान् नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति ॥१५॥ अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते । विहीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना ॥१६॥ पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । किं मे जीवितसामर्थ्ये प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥१७॥ हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकपालिताम् । अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम् ॥१८॥

"The violent and formidable sea of grief, released by Mantharā, which has appeared in the form of the boons (granted by my father in favour of Kaikeyī) and has been rendered fearful by alligators in the form of Kaikeyī's words, has overwhelmed us all. (13) Where have you gone, dear father, leaving Bharata,—who is (yet) a (mere)

stripling, tender of body, and was constantly fondled by you,—weeping P (14) Indeed you made us all (the four brothers) have our best choice out of (a large variety of) eatables, drinks, articles of wearing apparel and ornaments (placed before us). (Since you have disappeared from our midst) who will discharge this function now P (15)

(How strange that) this earth, even though it has been deprived of you, its high-souled ruler, who knew what is right, is not riven even at a time when it should have been riven! (16) My father having reached heaven and Sri Rāma having retired to the forest, what energy has been left in me to

survive P I shall (accordingly) enter the fire. (17) Bereft of my brother and father too I would not return to Ayodhya,—which, though ruled (so long) by scions of Jkswäku, has (now) become desolate,—but shall withdraw to a forest suitable for austerities." (18)

व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत् । भृशमार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ॥ १९॥ तयोर्बिलपितं श्रत्वा विषण्णो श्रान्तौ च शत्रुष्नभरतात्रुभौ । घरायां स्म व्यचेष्टेतां भग्नश्रङ्गाविवर्षभौ ॥ २०॥ ततो प्रकृतिमान् वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ २१ ॥ दिवसः पितुर्वत्तस्य ते विभो । सावशेषास्थिनिचये किमिह खं विलम्बसे ॥ २२ ॥ त्रयोदशोSयं भृतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमईसि ॥ २३ ॥ त्रीणि द्वन्द्वानि शत्रुव्नमुख्याप्याभिप्रसाद्य च । श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवौ ॥ २४॥ समन्त्रश्चापि नरव्यात्रौ प्रकारोते यहास्विनौ । वर्षातपपरिग्लानौ प्रथिगन्द्रध्वजाविव ॥ २५ ॥ उत्थितौ तौ दीनभाषिणौ । अमात्यास्त्वरयन्ति सा तनयौ चापराः क्रियाः ॥ २६ ॥ अश्रुणि परिमद्रन्तौ रक्ताक्षौ

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

Hearing the lament of the two brothers and perceiving their extreme agony as aforesaid, all their attendants felt sore distressed even (19) Dejected and distressed. Satrughna and Bharata both now began to roll on the ground like a pair of bulls whose horns have been broken. (20) Raising Bharata up, the omniscient Vasistha, the family priest of their father as well as of them all, endowed as he was with amiable disposition, spoke to him as follows, so the tradition goes:-(21) "Today is the thirteenth day since your father was cremated, my lord ! Why (then ) do you lag behind now in winding up the remaining part of the ceremony of collecting the bones ( viz. cleaning and washing the ground on which the king's body had been cremated and consigning the ashes to the river ) p (22) Three pairs of opposites (life

and death, joy and sorrow, gain and loss ) prevail alike in (all) living beings. And they being unavoidable, you ought not to behave like this." (23) Raising up and pacifying Satrughna, Sumantra too, a knower of the Truth, told him how birth and death were inevitable for all created beings. (24) The two illustrious princes, who were (veritable) tigers among men and had ( now ) got up, shone like two banners severally raised in honour of Indra (the god of rain ) and soiled through rain and the sun. (25) The ministers (now) urged the two princes,-who were wiping their tears and speaking in a piteous tone, their eyes reddened (through excessive grief ),-to expedite the other ( pertaining to the thirteenth day, viz, removing the ashes and throwing them into the river and so on). (26)

Thus ends Canto Seventy-seven in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.



# अष्टसप्ततितमः सर्गः

#### Canto LXXVIII

While Bharata is contemplating to undertake a journey to meet Śri Rāma, Śatrughna blames Lakṣmaṇa for failing to restrain his father and forcibly prevent. Śri Rāma's exile. In the meantime Bharata catches sight of Mantharā standing at the door decked with ornaments and points to her as the root of all mischief. Śatrughna thereupon pounces upon the maidservant standing in the midst of her companions and, seizing her by her locks, drags her on the floor and reproaches Kaikeyi too.

On the latter pleading for mercy on Mantharā's behalf,

Bharata intervenes and Śatrughna lets her go.

अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुष्नो लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतम्मिदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥ दुःखे गतिर्यः सर्वभतानां किं पुनरात्मनः । स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्निया प्रवाजितो वनम् ॥ २ ॥ नाम योऽप्यसौ । किं न मोचयते रामं कुत्वापि पितृनिग्रहम् ॥ ३ ॥ बलवान वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नयानयौ । उत्पर्थ यः समारुढो नार्या राजा वशं गतः ॥ ४ ॥ पुर्वमेव समवेक्ष्य लक्ष्मणानुजे । प्राग्द्वारेऽभृत् तदा कुन्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५ ॥ इति शत्रघ्ने चन्दनसारेण राजवस्त्राणि बिभ्रती । विविधं विविधेस्तैस्तैभूषणैश्च विभूषिता ॥ ६ ॥ लिप्ता वरभूषणैः । बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुभिरिव वानरी ॥ ७ ॥ मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च

To Bharata, who was sore stricken with grief and was contemplating to undertake a journey ( to meet Śri Rāma ), Satrughna, the younger brother of Laksmana, spoke as follows:-(1)"(How strange that ) the same Sri Rāma who is possessed of (extraordinary) might and is the support of all created beings in distress, much more of himself and his own, was exiled into the forest by a woman! (2) What a pity that even Laksmana, who is full of might and rich in prowess, did not deliver Rāma (from distress), going the length even ( if necessary ) of restraining his father ! (3) In fact, fully considering what is just and what is unjust, the king, who had adopted a wrong course, having fallen into the

clutches of a woman, ought to have been restrained even before (matters came to a head )." (4) Even while Satrughna, the younger brother of Laksmana, was speaking as aforesaid, Mantharā (the hunch-backed maidservant KaikeyI) appeared at that (very) moment decked with all (sorts of) ornaments at the eastern door. (5) Smeared (all over) with sandal-paste and wearing constumes she was adorned in various ways with ornaments of every description pertaining to all limbs. (6) Adorned with lovely girdles and other excellent ornaments (worn round the waist), she looked like a female bound with a number of strings. (7)

तां समीक्ष्य तदा द्वाः श्रो प्रशं पापस्य कारिणीम् । गृहीत्वाकरुणं कुन्जां शत्रुष्नाय न्यवेदयत् ॥ ८ ॥ यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता । सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामित ॥ ९ ॥ शत्रुष्नश्च तदाज्ञाय वचनं भश्रादुःखितः । अन्तः पुरचरान् सर्वानिन्युवाच धृतव्रतः ॥ १० ॥

में तथा पितुः । यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलमश्नुताम् ॥ ११ ॥ भ्रातणां दुःखं सखीजनसमावृता । गृहीता बलवत् कुन्जा सा तद् गृहमनादयत् ॥ १२ ॥ तेनाशु एवमुक्तवा सखीजनः । कुद्धमाज्ञाय शत्रुष्नं व्यपलायत सर्वशः ॥ १३॥ सर्वः मभश्यंतप्तस्याः । ततः सर्वः सखीजनः । यथायं समुपकान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥ १४॥ तस्याः क्रत्सश्च अमन्त्रयत सानकोशां वदान्यां च धर्मश्रां च यशस्विनीम् । कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति ध्रुवा गतिः ॥ १५॥

Gazing on that humpback, who was responsible for the sinful deed ( in the form of banishment of Sri Rama and others, which had proved a terrible curse for the entire population of Ayodhya ) and seizing her heartlessly, the porter (on duty) delivered her to Satrughna ( with the following words):-(8) "Here is that cruel wretch because of whom Rāma is living in the forest and your father has cast off his body ! Deal with her as you please." (9) Pondering the aforesaid submission ( of the porter ) and having determined his course of action, Śatrughna, who was feeling distressed, spoke to all the inmates of the gynaeceum as follows:-(10) "Let this wench reap the fruit of her cruel deed as acute agony has been caused by her to my brothers as well as to

my father." (11) With these words the humpback, who was surrounded by her female companions, was violently seized by him at once; (and) she (in her turn) made that chamber ( where he stood ) resound ( with her shrieks ). (12) Extremely agonized to perceive Satrughna enraged, all her female companions forthwith ran away helter-skelter in all directions. (13) All her female companions as well as the entire menial staff said to one another, "From the way in which he has started dealing with us it can easily be concluded that he will put an end to us (all). (14) We shall fly for protection to Kausalyā, who is merciful, polite speech ofglorious and knows what is right: she is our unfailing asylum." (15)

स च रोषेण संवीतः शत्रुष्नः शत्रुशासनः तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः तेन भाण्डेन विस्तीणं श्रीमद् राजनिवेशनम् स वळी बळवत्कोषाद् ग्रहीत्वा पुरुषर्षभः तैर्वाक्यैः प्रष्टीदेःखैः कैकेयी भश्रदारः खिता

शत्रुष्तः शत्रुशासनः । विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं पृथिवीतले ॥ १६ ॥ मन्थरायां ततस्ततः । चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद् व्यशीर्यंत ॥ १७ ॥ श्रीमद् राजनिवेशनम् । अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८ ॥ गृहीत्वा पुरुषर्षभः । कैकेयीमभिनिर्भत्स्यं बभाषे परुषं वचः ॥ १९ ॥ कैकेयी भृशदुःखिता । शत्रुष्तभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २० ॥

Nay, overwhelmed with anger, the said Satrughna, the chastiser of his enemies, then violently dragged the crying hump-back along the floor. (16) While the notorious Mantharā was being dragged to and fro on the ground, her excellent ornaments of various kinds, mentioned above, were actually dashed to pieces. (17) Strewn with those (broken) ornaments, the splendid royal palace shone all the more at that moment like the (clear)

autumnal sky (spangled with stars). (18) Continuing to hold Mantharā in violent rage and sharply rebuking Kaikeyi (who had come to protect her maidservant), that mighty prince, a (veritable) jewel among men, spoke harsh words (to her). (19) Greatly pained by those harsh and unpleasant words and overwhelmed with fear of Satrughna, Kaikeyi fled for protection to her (own) son. (20)

तं प्रेक्ष्य भरतः कुद्धं शत्रुष्निमदमब्रवीत् । अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २१॥ इन्यामइमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम् । यदि मां घार्मिको रामो नास्येन्मातृघातकम् ॥ २२॥

इमामि इतां कुन्नां यदि जानाति राघवः । त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् ॥ २३ ॥ भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुष्नो लक्ष्मणानुजः । न्यवर्तत ततो दोषात् तां मुमोच च मूर्ण्डिलाम् ॥ २४ ॥ सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह । निःश्वसन्ती मुदुःखार्ता कृपणं विल्लाप ह ॥ २५ ॥ शत्रुष्नविक्षेपविमृद्धसंज्ञां समीक्ष्य कुन्नां भरतस्य माता । शनैः समाश्वासयदार्तरूपां कौञ्जीं विल्ग्नामिव वीक्षमाणाम् ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

Perceiving Satrughna enraged. Bharata spoke to him as follows:-"Women are undeserving of death at the hands of all men. Let her be forgiven as such. (21) I (myself) would have slain this sinful KaikeyI of vicious conduct had it not been for the fact that the pious Srī Rāma is sure to get angry with me for my having killed my (own) mother. (22) ( Nay ) Śrī Rāma, whose mind is given to piety, will surely never speak not only with you but also with me if he (ultimately) comes to know even of this humpback having been killed (by us)." (23) Hearing the admonition

of Bharata, Satrughna, the younger brother of Laksmana, desisted from the aforesaid crime and left her (almost) unconscious. (24) The notorious Manthara, it is said, fell at the soles of Kaikeyi's feet. (Nay) drawing a deep audible breath expressive of sadness, sore stricken as she was with sorrow, she piteously wailed: so the tradition goes. (25) Perceiving the humpback stunned because of her having been dragged to and fro by Satrughna, and wearing a wretched look and looking on her boss like a female crane released from captivity. Bharata's mother slowly calmed her. (26)

Thus ends Canto Seventy-eight in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### एकोनाशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXIX

On the fourteenth day the foremost of counsellors entreat Bharata to accept the throne. Turning down their entreaty, Bharata, who is keen to bring Śri Rāma back to Ayodhya, urges them to detail expert engineers to construct a road, bridges and causeways etc. to facilitate his journey to the place of Śri Rāma's abode.

ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन् ॥ १ ॥ गतो दशरथः स्वर्गे यो नो गुरुतरो गुरुः । रामं प्रवाज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महावलम् ॥ २ ॥ स्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम् ॥ ३ ॥ आभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥ ४ ॥ राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं श्रुवम् । अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान् नर्र्षभ ॥ ५ ॥ आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वे प्रदक्षणम् । भरतस्तं जनं सर्वे प्रत्युवाच धृतवतः ॥ ६ ॥

Coming together on the fourteenth day at daybreak, the king's counsellors forthwith spoke to Bharata as follows:-(1) "Alas, having sent into exile his eldest son (Śrī Rāma) as well as Laksmana, who is possessed of extraordinary might, Dasaratha, who was our most venerable govereign, ascended to heaven. (2) This kingdom being without a ruler, be you our ruler now, O highly illustrious prince! justification (for your There being assuming the reins of government because your elder brother has been exiled under the command of your father and you have been nominated by him as his successor ) you are not to blame (for superseding the claims of your brother). (3) Taking all these requisites for your consecration, O scion of Raghu, your own people (the counsellors and ministers ) as well as the citizens are awaiting your pleasure, O prince ! (4) Accept the throne ( of Ayodhya ), which has surely been inherited by you from vonr father and grandfather, O Bharata, have yourself consecrated and (thereby ) protect us, O jewel among men!" (5) Going clockwise (as a mark of respect) round all the requisites for consecration, Bharata, who had taken the vow of propitiating Sri Rāma, replied to all those counsellors (as follows ):-( 6 )

कुलस्य नः । नैवं भवन्तो मां वक्तमहैन्ति कुशला जनाः ॥ ७ ॥ ज्येष्टस्य राजता नित्यम् चिता हि भविष्यति महीपतिः । अहं त्वरण्ये वतस्यामि वर्षाणि नव पञ्च च ॥ ८ ॥ रामः पूर्वो हि नो भ्राता चत्रक्रमहाबला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात् ॥ ९ ॥ यज्यतां महती सेना सर्वमेतदुपस्कृतम् । पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति ॥ १०॥ चैव आभिषेचनिकं परस्कृतम् । आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरात् ॥ ११॥ नरव्याघ्रमभिषिच्य न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम् । वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति ॥ १२॥ क्रियतां शिल्पिभः पन्थाः समानि विषमाणि च । रक्षिणश्चानसंयानतः पथि दुर्गविचारकाः ॥ १३ ॥

"Since ( the practice of ) conferring the kingship on the eldest brother has ever been regarded as commendable in our race, you, who are (all) clever people, ought not to make such a request to me. (7) SrI Rāma will be the ruler of the earth, since he is our eldest brother. I for my part shall reside in the forest for nine years and five (on his behalf). (8) Let a large and exceptionally powerful army consisting of (all) the four limbs be got ready ( to accompany me to the forest ). I shall bring back (in state) my elder brother, Śri Rāma (a scion of Raghu) from the forest. (9) Placing in the van all these requisites got together for the consecration ceremony, I shall

proceed in the direction of the forest in order to meet Śrī Rāma. (10) Having consecrated that tiger among men in the forest itself I shall surely bring Śrī Rāma (back to Ayodhya) with honour (even) as one would bring a sacred fire from a (big) fire-sanctuary (to one's own house). (11) I shall not allow this so-called mother of mine to realize her ambition ( of seeing her son crowned king ). I shall (on the contrary ) reside in a forest difficult to cross, while SrI Rāma will be crowned king. (12) Let a passage be carved by masons ( where there is none ), let uneven roads be levelled. and guards knowing the difficult and narrow passages duly follow us." (13)

ह्वं सम्भाषमाणं तं रामहेतोर्नुपात्मजम् । प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद् वाक्यमनुत्तमम् ॥ १४॥ एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीस्पतिष्ठताम् । यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥ अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च । प्रहर्षजास्तं प्रति बाष्पिबन्दवो निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः ॥ १६ ॥ ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो विधातशोकाः । पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः ॥ १७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः॥ ७९ ॥

To the above mentioned prince (Bharata), who was talking as aforesaid in the interest of Śrī Rāma, all the counsellors made the following agreeable and excellent reply:-(14) "Let the Goddess of Fortune, known by the name of Padma (so called because She has Her abode in a bed of lotuses ), ( ever ) be with you, who are speaking in this strain and seek to restore ( the sovereignty of ) the globe to the eldest prince (Srī Rāma)!"(15) The prince (Bharata) rejoiced to hear the excellent benediction poured by the counsellors into his ears. Nay, teardrops born of excessive delight and gratitude towards them flowed from the eyes of Bharata, whose countenance (too) was lit up with joy. (16) Rejoiced to hear the aforesaid proposal (of Bharata to proceed to the forest to bring back Śrī Rāma to Ayodhya after consecrating him as king in the forest itself ) the counsellors including the ministers as well as those invited to take part in the assembly found their altogether vanished and said. obedience to your command, O jewel among men, engineers as well as guards, who are full of devotion (to you as well as to Śrī Rāma), have been told off to prepare the way." (17)

Thus ends Canto Seventy-nine in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### अशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXX

The engineers detailed by Bharata's ministers construct a broad passage from Ayodhya to the bank of the Ganga and render it easy to tread by erecting pavilions and digging wells here and there on the roadside.

अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः । स्वकर्मामिरताः श्रूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ १ ॥ कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्षकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥ २ ॥ सूप्रकाराः सुधाकारा वंशवर्मकृतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतिस्थिरे ॥ ३ ॥ स तु हर्षात् तमुद्देशं जनौधो विपुलः प्रयान् । अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ॥ ४ ॥ ते स्ववारं समास्थाय वर्र्मकर्मणि कोविदाः । करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात् सम्प्रतिस्थिरे ॥ ५ ॥ लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च । जनास्ते चिक्ररे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् द्रुमान् ॥ ६ ॥

Now men expert in divining the presence of subterranean water in a given plot of land, those adept in designing buildings, pavilions etc..

gallant men vigilant in their duty (of guarding the roadways), workmen expert in sinking wells and digging tunnels etc., mechanics contriving devices for

crossing streams etc. or obstructing the flow of water, paid labourers, architects, men expert in making catapults etc., even so carpenters, those entrusted with the duty of clearing or guarding the way, hewers of trees and cooks, men expert in plastering and whitewashing etc., those preparing mats and winnowing fans etc. from bamboos and making articles of leather ( such as saddles ), and capable guides set forth in advance. (1-3) Marching with

joy to the region where Srī Rāma was sojourning, that huge multitude of men really shone like a great upsurge of the ocean on a full moon. (4) Seeking the company of their own confreres, men skilled in constructing roads etc. marched ahead with implements of various kinds. (5) Removing boughs of trees as well as creepers and shrubs, stumps and rocks too and cutting down trees of every description (that obstructed the way), those men hewed out a path. (6)

केचिद् वृक्षानरोपयन् । केचित् कठारैष्टङ्केश्चदात्रैश्चिन्दन् क्रचित् क्रचित्।। ७ ॥ देशेष अवक्षेष वीरणस्तम्बान् बिलनो बलवत्तराः । विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ अपरे श्वभ्रमायतम् । निम्नभागांस्तथैवाद्यः समाध्यकः समन्ततः ॥ ९ ॥ पांसभिः क्पान् बबन्धुर्बन्धनीयांश्च क्षोद्यान् संचुक्षदुस्तथा । बिभिदुर्भेदनीयांश्च तांस्तान् देशान् नरास्तदा ॥ १०॥ परिवाहान् बहृद्कान् । चकुर्बहुविधाकारान् सागरप्रतिमान् बहुन् ॥ ११ ॥ कालेन खानयामासुरुत्तमान् । उदपानान् बहुविधान् वेदिकापरिमण्डितान् ॥ १२ ॥ प्रपृष्पितुमही रहः । मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकृतः ॥ १३॥ ससुधाकु द्विमतलः नानाकसमभूषितः । बहुशांभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥ १४॥ चन्दनोदकसंसिक्तो

Nay, some men raised trees in treeless areas (for providing shade); while others hewed the existing ones here and there by means of axes, hatchets and sickles. (7) (Still) others, who were stronger than the rest, tore by the roots ( with their own hands ) tufts of Virana grass ( a fragrant grass ), that had got firmly rooted, and levelled uneven stretches of land at places. (8) Others filled (waterless) wells (covered with grass etc., that fell on the way ) as well as extensive pits with earth. Similarly they levelled low-lying lands all round in no time. (9) On that occasion the workmen bridged the streams that could be bridged, and likewise crushed the pebbles etc. that could be crushed and smashed the impediments that (obstructed the passage of water and ) were

smashing. (10) (By constructing dams) they actually turned in a short time rivulets into many ponds of various sizes and shapes, containing plentiful water and resembling seas. (11) Nay, in waterless tracts they caused to be sunk excellent wells of every description embellished with platforms (for people to sit on ). (12 ) The highway carved out for the army ( to pass along ) was paved with concrete mixed with lime and lined with trees laden with blossoms. Flocks of birds excited with sexual passion and giving out shrill cries were seen on those trees and the road was (also) decorated with buntings. The road, which was sprinkled with water mixed with sandal paste, and adorned with flowers of various kinds, looked most charming like a pathway of gods. (13-14)

आज्ञाप्याथ यथाज्ञति युक्तास्तेऽधिकृता नराः । रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफ्लेषु च ॥ १५ ॥ यो निवेशस्विभियेतो भरतस्य महात्मनः । भूयस्तं शोभयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम् ॥ १६ ॥ नक्षत्रेषु प्रश्चस्तेषु प्रहुर्तेषु च तिहृदः । निवेशान् स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

प्रतोळीवरशोभिताः ॥ १८॥ परिवारिताः । तत्रेन्द्रनीलप्रतिमाः बहपासचयाश्चापि परिखाः सौधप्राकाररांवताः । पताकाशोभिताः सर्वे सनिर्मितमहापथाः ॥ १९॥ प्रासादमालासंयक्ताः विटङ्काग्रविमानकैः । समुच्छितैर्निवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः ॥ २०॥ विसर्प दि रिवाकारी महामीनसमाकुलाम् ॥ २१॥ विविधद्रमकाननाम् । शीतलामलपानीयां जाह्नवीं त समासाद्य नभः क्षपायाममलं विराजते । सचन्दतारागणमण्डितं यथा नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः श्रमशिहिपनिर्मितः ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमहामायणे वान्मीकीये आहिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

Nay, having given orders ( to the workers to fix tents etc. ) as enjoined (by Bharata), the aforesaid officers (entrusted with the work of fixing tents etc. ), who were (all) alert, got tents pitched forthwith in delightful areas aboundluscions fruits. They further ing in adorned with decorations the tent which Was liked by the high-souled Bharata and in itself resembled an ornament. (15-16) The knowers of (the science of ) architecture consecrated the camps erected for the high-souled Bharata at auspicious hours on days when stars were propitious. (17) Many heaps of earth were raised and moats too excavated round these camps, Enclosed by those moats stood tents containing images of sapphire and adorned with excellent lanes. (18) Accompanied by rows of temples, the camps were bounded by enclosures whitewashed with lime. They were all decorated with buntings and divided by well-designed roads. (19) Standing side by side with sevenstoreyed mansions, the tops of which were provided with dove-cots and which flew about as it were in the air, the camps shone like (so capitals of Indra. (20) Extending up to the bank of the (holy) Ganga (foster-daughter of King Jahnu), - which was hemmed in with forests consisting of trees of every description, was full of cool and limpid waters and infested with large fishes,-that delightful road, constructed in gradual stages by capable engineers, looked very charming at time (even) as a cloudless adorned with a host of stars accompanied by the moon during the night. (21-22)

Thus ends Canto Eighty in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.

## एकाशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXI

The king's bards, panegyrists and minstrels having commenced eulogizing Bharata in the customary way in the midst of festal music at sunrise the following morning, Bharata stops it, disclaiming sovereignty, and complains to Satrughna of the ill turn done to the world by his own mother. In the meantime Sage Vasistha enters the royal court and sends messengers to Bharata urging him to be present in the court; and in response to his call Bharata, accompanied by Satrughna and others, enters the assembly.

ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागचाः। तुष्टुबुः सविशेषशाः स्तवैर्भङ्गलसंस्तवैः॥१॥ 68 V. R. N.—III

वामदुन्दुभिः । दध्मुः शङ्कांश्च शतशो वाद्यांश्चीचावचस्वरान् ॥ २ ॥ मवर्णकोणाभिद्रतः प्राणदद दिवमापूरयन्निव । भरतं शोकसतप्तं भृयः शोकैररन्धयत् ॥ ३ ॥ तर्यशेषः समहान संनिवर्य च । नाहं राजेति चोक्त्या तं शतुष्नमिदमब्रवीत् ॥ ४ ॥ प्रवद्धो भरतस्तं धोपं ततः लोकस्यापकृतं महत् । विसुज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५ ॥ कैकेय्या হার্ঘন पदय राजश्रीनारिवाकर्णिका जले॥६॥ महात्मनः । परिभ्रमति धर्ममला तस्येपा धर्मराजस्य यो हि नः सुमहान् नाथः सोऽपि प्रवाजितो वने । अनया धर्ममुल्युज्य मात्रा मे राधवः स्वयम् ॥ ७ ॥ विल्पन्तमचेतनम् । कृपणा रुरुदुः सर्वाः मुखरं योषितस्तदा ॥ ८॥ वीक्ष्य इत्येवं भरतं

the night preceding the Nandimukha\* and other festal ceremonies ( proposed to be performed by Vasistha preliminary to Bharata's coronation the following morning) approaching its end, the bards and panegyrists wellversed in eulogizing kings and princes on special occasions extolled Bharata by means of benedictory encomia. (1) Struck with a gold stick, the drum which was beaten (at regular hours) to notify the end of every quarter of the day sounded loudly. Nay, the servants blew conches and sounded hundreds of musical instruments of various pitches. (2) Filling space on all sides as it were, that very loud sound of musical instruments further oppressed with grief Bharata. who was (already) tormented with grief. (3) Causing that music to be completely stopped the moment he was roused as a result of it, and saying

that he was not the ruler, spoke to the celebrated Satrughna as follows:-(4) "See, O Satrughna, the great wrong that has been done to the world by Knikeyi. ( And ) leaving ( a legacy of ) sufferings to my share, King Dasaratha (too) has departed (from this world). (5) This royal fortune, rooted in righteous. that high-souled monarch, ness. an embodiment of piety, who was is drifting like a boat without a pilot in water. (6) Even the celebrated Śrī Rāma ( a scion of Raghu ), who was undoubtedly our very great protector and lord, has been sent in exile to the forest by this very mother of mine casting righteousness to the winds." (7) Perceiving Bharata lamenting as aforesaid in a distracted state of mind at that (critical) moment, all the women (present in the gynaeceum) piteously wailed at the top of their voice, (8)

राजधर्मवित् । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ तिसान् विलपति वसिष्ठो मणिरत्नसमाकुलाम् । सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत् ॥ १० ॥ शातकम्भमयी रम्यां स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् । अध्यास्त सर्ववेदशो दूताननुशशास च ॥ ११ ॥ पीठं काञ्चनमयं ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योघानमात्यान् गणवल्लभान् । क्षिप्रमानयतान्यमाः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२॥ यशस्विनम् । युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३॥ भरतं च হাঙ্গদন सराजप्रत्रं समुद्रपद्यत । रथैरश्वैर्भजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ॥ १४॥ हलहलाशब्दो महान् ततो शतकतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५॥ भरतमायान्तं ततो तिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः । दशरथसुतशोभिता सदशरथेव सभा बभूव सा पुरा ॥ १६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

<sup>\*</sup> The name of a Śrāddha offered at the beginning of a festive occasion to one's departed ancestors to secure their blessings.

While Bharata was wailing as mentioned above, the highly illustrious Sage Vasistha, who was well-versed in the code of conduct prescribed entered the court of Dasaratha (the ruler of the Ikswakus). (9) Accompanied by his host of pupils, the sage, whose mind was given to piety, got into the delightful councilchamber, which was mostly built of gold and studded all over with pearls and precious stones (of various kinds) and looked like Sudharma ( the court of Indra, the lord of paradise). (10) The sage, who had mastered all the Vedas, occupied a seat of gold covered by a cloth bearing the design of swastika (denoting good luck), and commanded the messengers (as follows): tradition goes: - (11) "Since there is some urgent business to be disposed of by us, please bring (hither) promptly quietly Brahmans, Ksatrivas. warriors, ministers, troop commanders, Satrughna and the illustrious Bharata with (other) princes, Yudhājit (one

of the chief counsellors, nicknamed Vijaya ) and Sumantra as well as (all other ) people who are friendly to Bharata" (12-13) A great noise then burst forth from men approaching in chariots as well as on horseback and on elephants. (14) The ministers and counsellors as well as the people cheered Bharata coming ( to the councilchamber ) as they used to Dasaratha and (even) as gods would Indra ( who iв believed to have performed a hundred Aswamedha sacrifices as a condition precedent for his assuming the position of Indra). (15) Resembling a pool\* (in the sea), having still waters and infested with Timis (a kind of fish credited with a length and breadth of many leagues ) and sea-elephants and full of gems, conches and dust of gold, the aforesaid court graced with (the august presence of ) Bharata (son of Dasaratha ) looked as it did adorned with ( the presence of ) Dasaratha in the past. (16)

Thus ends Canto Eighty-one in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

### द्वचशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXII

Sage Vasistha urges Bharata to accept the kingdom bequeathed to him by his father and elder brother. Bharata, however, scornfully declines the offer and takes a solemn pledge to depart for the forest and try his level best to bring his elder brother back to Ayodhya. At his instance Sumantra gets a chariot ready to take him to the forest and brings the chariot to his presence.

तामार्थगणसम्पूर्णो भरतः प्रग्रहां सभाम् । ददशे युद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रां निशामित्र ॥ १ ॥

<sup>\*</sup>In this simile the figures of Timis and sea-elephants painted on the floor of the council-chamber are compared to aquatic creatures of the same name figuring in the sea, the sheen of the glittering pavement of the chamber to the still waters of the sea, the gems with which the floor is inlaid with those embedded in the depths of a sea, the figure, of conches figuring in the pavement to conch-shells found in sea-bods and the gold costing on the floor to the dust of gold found in gold mines in the bowels of a sea.

तदा । वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २ ॥ यथान्यायमार्याणां विश्वतां आसनानि पूर्णचन्द्रेव शर्वरी ॥ ३ ॥ घनापाये सुरुचिरा विद्वजनसम्पूर्णा सभा तथा । अदृश्यत राज्ञस्त प्रकृतीः सर्वाः स सम्प्रेक्ष्य च धर्मयित् । इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चात्रवीत् ॥ ४ ॥ स्वर्गतो धर्ममाचरन् । धनधान्यवतीं स्प्तीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ५ ॥ दश्यः ਗਰ सतां धर्ममनुस्मरन् । नाजहात् पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवोदितः ॥ ६ ॥ सत्यव्यक्तिः रामस्तथा पित्रा भात्रा च ते दत्तं राज्यं निइतकण्टकम् । तद् भुङक्ष्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिपेचय ॥ ७ ॥ प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः । कोट्यापरान्ताः सामद्रा रतान्यपहरन्तु ते ॥ ८ ॥

Bharata, who was rich ın intelligence, beheld the aforesaid assembly, full of hosts of worthy men and attended by great souls (like Vasistha) and (as such) resembling a night illumined by a full moon and adorned with (other) major planets. (1) That eminent gathering was lit up with the splendour of the raiment worn and the pigment painted on the person of the worthies occupying their seats according to their deserts on that occasion. (2) That most brilliant conclave looked as charming as a night illumined by a full moon during the autumn ( marked by the absence of clouds ). (3) Looking intently on and reading the mind of all the king's ministers and the people ( present there ), the said Vasistha ( the family priest of the rulers of Ayodhya), for his part, who knows what is right, spoke as follows and gently (too) to Bharata:-(4) "King Dasaratha, my child, has ascended to heaven practising virtue ( in the form

of redeeming his plighted word ) and bequeathing (the sovereignty of ) the prosperous earth, full of gold and foodgrains, to you. (5) Bearing in mind the duty of virtuous souls ( viz, obeying the command of their pareuts ), Śri Rāma, who is truthful of conduct like his father. did not disregard the command of his father any more than the risen moon quits the moonlight. (6) Sovereignty with (all) its thorns completely removed has been conferred on you by your father and (elder) brother. Assisted by ministers who are (all) pleased (with you), enjoy it and quickly get yourself consecrated (for the coronation ). (7) Let the rulers of the north and the west as well as of the south and the east and the kings of the western borders near the Sahya mountains, who are without a throne (and therefore not enjoying sovereign rights), as well as seafaring traders countless newels offerings you.''(8)

शोकेनाभिपरिप्छतः । जगाम मनसा रामं धर्मश्रो धर्मकाङ्कया ।। ९ ॥ भरतो वाक्यं तच्छ्रत्वा युवा । विललाप सभामध्ये जगहें च पुरोहितम् ॥ १०॥ कलहं सस्वरो सबाष्पकलया वाचा धीमतः । धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत ॥ ११ ॥ विद्यास्नातस्य चरितवहाचर्यस्य राज्यापहारकः । राज्यं चाहं च रामस्य धर्मे वक्तमिहाईसि ॥ १२॥ कथं दशस्थाजातो भवेद दिलीपनहषीपमः । लब्धमईति काकृतस्थो राज्यं दशर्थो यथा ॥ १३॥ ज्येष्ट: श्रेष्रश्च धर्मात्मा यदि । इक्ष्ताकृणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः ॥ १४॥ कुर्या अनार्यजन्मस्वर्ग्ये पापमहं रोचये । इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १५॥ तदपि यद्धि मात्रा कतं पापं नाहं वरः । त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमहैति ॥ १६॥ राममेवानगच्छामि द्विपदां राजा

Overwhelmed with grief to hear the aforesaid advice (of his family priest), Bharata, who knew the right course (viz. to restore the kingdom to his

elder brother), mentally betook himself to SrI Rāma with intent (to get inspiration from him) to do the right thing (in the shape of waiting as a

servant on his elder brother rather than superseding his claim to throne). (9) In a voice choked with tears, the prince, who was in the prime of his youth (and therefore incapable of renunciation), lamented (as follows) the open assembly in tones resembling the cackling of a swan and reproached his family priest ( for his unjust advice and offering the kingship to a cruel and unrighteous fellow like himself) - (10) "What (sensible and knowing) man like me can usurp the kingdom of a sagacious prince (like Śrī Rāma) who has (duly) studied the Vedas with a vow of celibacy (in the house of a teacher) and gone through the ceremony of lustration after completing his studies and is applying himself to (the practice of ) virtue (in the shape of redeeming the plighted word of his father) P(11) How can I, sprung from the loins of Dasaratha ( who renounced his very life on being told that Srī Rāma had not returned to Ayodhya and had left for the forest ), become a usurper of the throne ( of my elder brother), when not only the throne I too belong to Śrī Rāma p ( Therefore ) in this conclave ought to speak what is right. (12)

Śrī Rāma (a scion of Kakutstha), who is not only the eldest (of us all ) but the worthiest ( too ), whose mind is intent on piety and who vies (in eminence) with Dilipa and ancient Nahusa (two most illustrious representatives of the solar and the lunar dynasty respectively ) deserves to inherit the kingdom as did Dasaratha (in the past). (13) If I perpetrate this sin ( of superseding the claims of my elder brother), which is resorted to (only) unworthy men and does not lead to heaven, I shall bring disgrace to the line of Ikswaku in the world. (14) I do not even approve of ( much less be a party to ) the sinful act (in the shape of disinheriting and banishing Śrī Rāma) that has actually been committed by my mother. (That is why ) even though present here, I salute with joined palms Śrī Rāma forest region in a solourning difficult of access. (15) I shall (therefore) follow Śrī Rāma alone. Being the foremost of men, he (alone) 18 the ruler (of this kingdom). (Nay) Śrī Rāma (a scion of Raghu) deserves the sovereignty even of (all) the three worlds (viz. earth, heaven and the intermediate region )." ( 16 )

रामे निहितचेतसः ॥ १७॥ धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः । इर्जान्ममुच्रश्रण तद्वाक्यं यदि त्वार्ये न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् । वने तत्रैव वस्यामि यथाऽऽयों लक्ष्मणस्तथा ॥ १८॥ विनिवर्तेयितं बलात् । समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनाम् ॥ १९॥ सर्वोपायं वर्तिष्ये मार्गशोधकदक्षकाः । प्रस्थापिता मया पूर्वे यात्रा च मम रोचते ॥२०॥ विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे भ्रातवत्सलः । समीपस्यम्बाचेदं समन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥ २१॥ धर्मात्मा भरतो एवम्बरवा तूर्णेमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात् । यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय ॥ २२ ॥ महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत् सर्व यथासंदिष्टमिष्टवत् ॥ २३॥ भरतेन समन्त्रस्त एवम्कः बलाध्यक्षा बलस्य च । श्रुत्वा यात्रां समाज्ञतां राववस्य निवर्तने ।। २४ ॥ प्रक्रतयो ताः प्रहृष्टाः

Hearing the aforesaid reply, which was in full accord with righteousness, all those who sat in the assembly shed tears through joy, their mind being absorbed in SrI Rāma. (17) "If, however, (Bharata continued)

I do not succeed in bringing my elder brother back from the forest, I shall continue in that forest itself in the same way as the noble Laksmana is doing. (18) In the presence of the (honourable) members of this assembly,

who are (all) impartial and practise good virtues. I for my part shall try every means to bring him back forcibly. (19) All expert road-clearers working on and without wages have already been despatched by me. (Hence) nourneying (to the forest) alone finds favour with me." (20) Having spoken thus, the pious-minded Bharata for his part, who was (so ) fond of his (elder) brother, spoke as follows to Sumantra, who sat near him and was clever in giv. ing counsel:-(21) "Getting up at once, O Sumantra, depart you under my command and issue orders (to all) to proceed on a journey ( to the place where Śrī Rāma may be ) and quickly send out the army too." (22) Sumantra for his part felt highly rejoiced when commanded in the foregoing words by the high-souled Bharata. He communicated (to all) everything as instructed (by Bharata) as something welcome. (23) The citizens present in the assembly as well as the generals were immensely delighted to hear of the departure ( to the forest ) of the army duly ordered (by Bharata) with the object of bringing Srī Rāma back (to Ayodhya). (24)

ततो योधाङ्गनाः सर्वो भत्रन् सर्वोन ग्रहे गृहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्पिताः ॥ २५॥ शीवं स्यन्दनैश्च मनोजवै: । सहयोपिद् बलाध्यक्षा वलं सर्वमचोदयन् ॥ २६॥ बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसंनिधौ । रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतोऽत्रवीत् ॥ २७ ॥ तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः । रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८॥ भरतस्य त् स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः। गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतोऽब्रवीत् तदा ॥ २९॥ तूर्णे त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् । आनेत्रमिच्छामि हि तं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ३०॥ सम्परिपूर्णकामः । स्तपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुहुजनं च ॥ ३१॥ ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्या वृषलाश्च विप्राः। अयुयुजननुष्ट्रथान् खरांश्च नागान् ह्यांश्चैव कुलप्रस्तान् ॥ ३२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे द्वयशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

Delighted to know of the expedition (of the army) on a pilgrimage (to the forest to bring back Sri Rama ), all the wives of soldiers thereupon urged (in their eagerness to see Sil Rāma and others back in Ayodhya) all the husbands in their own homes to make haste (to depart). (25) The aforesaid generals urged the entire army to march quickly with the womenfolk, on horseback, in bullock-carts as well as in chariots quick as thought. (26) Seeing that army ready (to depart), Bharata for his part said to Sumantra, standing by his side, in the presence of his preceptor (Sage Vasistha), "Get my

ready soon." (27) Bowing to the command of the celebrated and taking a chariot driven by excellent horses, Sumantra for his part approached him highly delighted (at the prospect of meeting Śrī Rāma and others as well as of their returning to Ayodhya ). (28) Intending (to undertake a journey) to persuade his illustrious elder brother ( Śrī Rāma ), staying in a dreary forest (viz, the Dandaka), to return (to Ayodhya) by arguing ( with him ) in a well-reasoned way, that glorious scion of Raghu, Bharata of unfailing firmness and unflinching veracity and prowess, spoke on that occasion ( as follows ):-

(29) "Getting up promptly, O Sumantra, approach you the generals of the army in order to get them equip the forces (for the journey), for, propitiating SrI Rāma residing in the forest, I intend to bring him (back to Ayodhya) for the good of the world." (30) Commanded (as above) by Bharata and accounting (thereby) his ambition (of seeing SrI Rāma) fully realized,

Sumantra duly issued orders (accordingly) to all the leading citizens and army chiefs as well as to the friends and relations of Bharata. (31) Springing on their feet (in great eagerness) people from every house,—Kṣatriyas and Vaiśyas, Śūdras and Brahmans,—thereupon got ready (for the journey) camels and chariots, donkeys and elephants, as well as horses of excellent breed. (32)

Thus ends Canto Eighty-two in the Ayodhyā-Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

### त्र्यशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXIII

Leaving the capital early next morning, accompanied by the family priests, artisans, army and the citizens, and covering a long distance, Bharata reaches the bank of the holy Ganga at Sṛngaverapura ruled by Guha and, encamping the army, breaks journey in order to do Śrāddha and Tarpaṇa in honour of his deceased father on the bank of the Ganga and also to give rest to his followers.

स्यन्दनोत्तमम् । प्रययौ भरतः शीवं रामदर्शनकाम्यया ॥ १ ॥ समृत्थित: कल्यमास्थाय ततः मन्त्रिपुरोहिताः । अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमान् ॥ २ ॥ सर्वे प्रययस्तस्य अप्रतः यथाविधि । अन्वयुर्भरतं नवनागसहस्राणि कल्पितानि यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् ॥ ३ ॥ विविधायुधाः । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम् ॥ ४ ॥ प्रश्री रथसहस्राणि धन्विनो राघवम् । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम् ॥ ५ ॥ सहस्राण्यश्वानां समारूढानि शतं कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६ ॥ सलक्ष्मणम् । तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ प्रयाताश्चार्यसंघाता द्रष्टं रामं स्थिरसत्त्वं दृढवतम् । कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम् ॥ ८॥ मेघरयामं महाबाह् शोकमपनेष्यति राघवः । तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निय भास्करः ॥ ९ ॥ हि नः

Having got up from sleep at daybreak, and mounting an excellent chariot, Bharata forthwith departed with expedition with a longing to see Sri Rāma. (1) Mounting chariots drawn by horses and vying with the car of the sun-god, all the counsellors and family priests drove ahead of him. (2) Nine thousand elephants duly caparisoned followed Bharata, the delight of Ikṣwāku's race, (even) as he moved on. (3) Sixty thousand chariots and archers armed with varied weapons (seated in them) followed the illustrious Prince Bharata (next) as he advanced. (4) A hundred thousand

horses mounted by cavaliers (next) followed Prince Bnarata, an illustrious scion of Raghu, as he proceeded along. (5) Kaikeyī and Sumitrā and the illustrious Kausalyā too, who were highly grat fied by the thought of bringing Sri Rāma (back from the forest) drove in a splendid chariot each. (6) Hists of members of the twice-born classes also set out with a delighted mind in order (to be able) to see Śrī Rāma along with Laksmana.

(and Sitā) and saying various things about him alone (in the following strain).—(7) "When shall we (be able to) behold the mighty-armed Sit Rāma, dark-brown as a cloud, stable of mind and firm of resolve, the dispeller of the grief of the world P(8) As the sun disperses the darkness of the whole world (even) while fully appearing (in the horizon), Sit Rāma (a scion of Raghu) will surely dispel our grief the moment he is seen (by us)." (9)

सम्प्रहृष्टाः कथाः शुभाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा ॥ १०॥ **इ**त्येवं कथयन्तरते ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः । रामं प्रतिययुर्ह्षष्टाः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः ॥ ११ ॥ मणिकाराश्च ये केचित् क्रम्भकाराश्च शोभनाः । सूत्रकर्मविशेषशा ये च शस्त्रोपजीविनः ॥ १२ ॥ रोचकास्तथा । दन्तकाराः सुधाकारा येच गन्धोपजीविनः ॥ १३ ॥ वेधका मायरकाः क्राकचिका कम्बलकारकाः । स्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा ॥ १४॥ सवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा ग्रामगोषमहत्तराः । शैळवाश्च सह स्त्रीभिर्यान्ति कैवर्तकास्तथा ॥ १५॥ रजकास्त्रन्वयाश्र वृत्तसम्मताः । गोरथैर्भरतं यान्तमन्जग्मः सहस्रदाः ॥ १६ ॥ वेदविदो समाहिता ब्राह्मणा गुद्धवसनास्ताप्रमृष्टानुलेपिनः । सर्वे ते विमलैर्यानैः शनैर्भरतमन्वयुः ॥ १७॥ सवेषाः कैक्योमतम् । भातरानयने यातं भरतं भातृवन्सलम् ॥ १८॥ प्रहृष्ट्रमदिता सेना सान्वयात

тэру good things Saving mentioned above on that occasion and hugging one another, highly rejoiced as they were (over the prospect of being able to see Śrī Rāma), the citizens went forth ( to meet Śrī Rāma ). ( 10 ) Those merchants who were held in great esteem in Ayodhya and all others who were not so honoured and ( even so ) all (other) good citizens joyously proceeded to meet Sri Rāma. (11) Whatever lapidaries there were ( in the city ) and skilled potters, those adept in weaving and those who lived by manufacture of arms, those who made fans etc. of peacock-feathers, those who lived by the saw, those who pierced gems and pearls etc., as well as polishers ( of gems, ornaments and utensils etc. ), those who made articles of avory, those who prepared lime (by burning limestone etc. ) and those who lived by perfumery, highly reputed goldsmiths and weavers of blankets and other woollen goods, those who provided baths for others, physicians, masseurs. fumigators and distillers and vintners, washermen and tailors, chiefs of villages and hamlets and dancers with womenfolk as well as boatmen joined expedition. (12-15) Brahmans absorbed in meditation. remaining well-versed in the Vedas and highly respected for their conduct followed the departing Bharata in thousands on bullock-carts. (16) Decently dressed, clad in pure raiment and having smeared their body with sandal-paste mixed with red substances ( like saffron ), they all followed slowly in the wake of on stainless vehicles. (17) Bharata Thrilled with joy and delighted in mind, the aforesaid army (too) followed Bharata, the son of Kaikeyi, who was ( so ) fond of his ( elder ) brother and set out on the mission of bringing his ( said ) brother ( back from the forest ). ( 18 )

रथयानाश्वकृञ्जरैः । समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गवेरपुरं प्रति ॥ १९ ॥ दरमध्वानं ज्ञातिगणैर्वतः । निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन् ॥ २०॥ वीरो गुहो रामसखा गङ्गायाश्चक्रवाकैरलंकृतम् । व्यविष्ठित सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१॥ उपेत्य तीरं गंङ्गां शिवोदकाम् । भरतः सचिवान् सर्वानव्रवीद् वाक्यकोविदः ॥ २२॥ निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च सर्वतः । विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरंगमाम् ॥ २३॥ निवेशयत सैन्यमभिप्रायेण तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । और्ध्वदेहनिमित्तार्थमवतीर्योदकं नदीम ॥ २४॥ दात् समाहिताः । न्यवेशयंस्तां रछन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक ॥ २५॥ **ब्रु**वतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा तस्यैवं चम्ं विधानैः परिवर्हशोभिनीम् । महानदीं निवेश्य गङ्गामन तां भरतो निवर्तनम् ॥ २६॥ महात्मनो विचिन्तमानो इत्यार्षे श्रीमदामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

Having covered a long distance from Ayodhya in chariots, on palanquins and on the back of horses and elephants, they reached ( the bank of ) the ( holy ) Ganga in the precincts of Singaverapura, where dwelt the valiant Guha, a friend of Srī Rāma, surrounded by hosts of his kinsmen and ruling that area with vigilance. (19-20) Having arrived at the bank of the Ganga, adorned by Chakrawaka birds, that army following in the wake of Bharata halted. (21) Seeing the aforesaid army inactive and beholding the Ganga with its holy waters, Bharata, who was a master of expression, spoke to all his ministers (as follows):-(22) "Let my army encamp at will on all sides. Having taken rest (today) we shall cross this sea-bound river tomorrow. (23) In the meantime, descending into the river, I wish to offer ( libations of ) water to ( the spirit of ) the emperor (my father), who has ascended to heaven, for happiness in his life after death." (24) Saying "Amen" to Bharata, who was speaking as above, the ministers, who were all attention, encamped the troops separately, each unit according to its liking. (25) Hav. ing caused that army, which looked charming with its equipage ( in the shape of tents etc. ), to encamp methodically along the bank of the great river Ganga. Bharata (too) halted then, reflecting (all the time ) how to bring the high-souled Śrī Rāma back ( to Ayodhya ). ( 26 )

Thus ends Canto Eighty-three in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rṣi and the oldest epic.

# चतुरशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXIV

Scenting mischief in the mind of Bharata, who was taking a large army with him, Guha orders the ferrymen to guard the boats so as to prevent Bharata's men from crossing the Ganga, and himself seeks the presence of Bharata in order to know his mind. Being satisfied about his good intention he entertains Bharata and his men with fruits and roots etc. brought by him and, on his having taken rest awhile and overcome his fatigue, allows him to advance.

ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम् । निषादराजो दृष्ट्वेव ज्ञातीन् स परितोऽब्रवीत् ॥ १ ॥

सागराभा प्रदृश्यते । नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् ॥ २ ॥ महतीयमितः सेना स्वयमागतः । स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ दुर्बुद्धिर्भरतः यदा खल्र वास्मान् विषयिति । अनु दाशरिथं रामं पित्रा राज्याद् विवासितम् ॥ ४ ॥ पाशैरथ वा श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम् । भरतः कैकयीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छिति ॥ ५ ॥ सम्पन्नां चैव रामो दाशरथिर्मम । तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ भर्ता सखा गङ्गामन्वाश्रिता नदीम् । बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ ॥ तिष्ठन्त सर्वदाशाश्च कैवर्तानां शतं शतम् । संनदानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत् ॥ ८॥ नावां रातानां पञ्चानां भविष्यति । इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति ॥ ९ ॥ यदि रामस्येइ भरतो निषादाधिपतिर्ग्रहः ॥ १०॥ मत्स्यमांसमधूनि च । अभिचकाम भरतं 1 गृह्य

moment Guha ( the chief of the Nisadas ) saw the army ( of Bharata ) encamped along (the bank of ) the river Ganga, he now spoke ( as follows) to his kinsmen sitting around him:-(1) "(Even) from this place huge army appears like a sea. Though pondering deeply, I do not perceive its end even with the mind. (2) If Bharata,- who has surely come in person because here is seen that towering banner bearing the device of a Kovidara tree on the chariot,-has evil intent, he will either cause us to be bound with chains or kill us, who are devoted to SrI Rāma, (the eldest) son of Dasaratha, exiled from his kingdom by his father. (3-4) Seeking to possess the entire fortune of that monarch (Sri Rama), which is (otherwise) most difficult to get, Bharata, the son of Kaikeyi, has taken it into his head

kill him. (5) Śrī Rāma, son of Dasaratha, is my lord and friend too. (Therefore) seeking to advance his interests remain stationed this bank of the Ganga, clothed with mail. (6) Let all (my) ferrymen, accompanied by troops, remain rooted the bank of the river Ganga, guarding (access to) the river living on meat, roots and fruits (stored in the boats). (7) And let one hundred youthful fishermen clothed with mail occupy each of the five boats," so did Guha issue his commands, (8) "If, however, Bharata proves to be favourably disposed towards Sri Rāma at this moment, this army will (be) safely (allowed to) cross the Ganga today." (9) Saying so and taking sugar-candy, the pulp of fruits and honey as an offering, Guha, the chief of the Nisadas, proceeded to meet Bharata. (10)

प्रतापवान् । भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवत् ॥ ११॥ तमायान्तं त सम्प्रेक्य सूतपुत्रः ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः । कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो भातुश्च ते सखा ॥ १२ ॥ तस्मात् पश्यद्व काकुत्स्य त्वां निषादाधिपो गुहः । असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ एतत् तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद् भरतः श्रुभम् । उवाच वचनं शीव्रं गुहः पश्यतु मामिति ॥१४,॥ लञ्चानुज्ञां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । आगम्य भरतं प्रह्वो गृहो वचनमत्रवीत् ॥ १५॥ निष्कुटक्चैव देशोऽयं विश्वताश्चापि ते वयम् । निवेदयाम ते सर्वे स्वके दाद्यग्रहे वस ॥ १६॥ मूलफलं चैतनिषादैः स्वयमर्जितम् । आर्द्रे शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा ॥ १७॥ आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम् । अर्चितो विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि ॥ १८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥

glorious Sumantra (the son of a charioteer) for his part, who knew what is called for at particular

Vividly perceiving him coming, the time, forthwith spoke to Bharata (as follows ) like an humble servant:-(11) "Attended by a thousand of his kinsmen, here comes Guha, the sovereign lord of the Nisadas, who is a senior friend of your (elder) brother (Sri Rāma ), and is closely acquainted with the Dandaka forest. Therefore, allow him to see you, Oscion of Kakutstha! Doubtless he knows well where the celebrated Śrī Rāma and Laksmana may be.'' ( 12-13 ) Hearing pleasing report from (the lips of) Sumantra, Bharata for his part made the following reply: "Let Guha see me at once." (14) Immensely rejoiced to receive permission ( to see the prince ) and approaching Bharata, Guha, who was surrounded by his kinsmen, meekly submitted as follows:-( 15 ) "This territory is but a pleasure grove attached to your palace and we have been taken in (by our unwariness in failing to know of your visit beforehand and thus being deprived of an opportunity to receive you in advance ). (hereby) offer you all (that we have ); ( pray ) dwell in the house of a ferryman, which is your own. (16) Here are roots and fruits, both green and dried, procured by the Nisadas (a tribe of fishermen, Guha's own clansmen ) themselves as well as the pulp of fruits and wild cereals of various kinds. (17) I hope the army, being well fed (by us), will stay (here) tonight. Entertained with various objects of enjoyment, you (too, I hope) will leave with your army (only ) tomorrow." (18)

Thus ends Canto Eighty-four in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşı and the oldest epic.

### पञ्चाशीतितमः सर्गः Canto LXXXV

Highly praising Guha, Bharata, while departing, inquires of him the way to the hermitage of Bharadwāja. Promising to follow the prince as a guide with his servants and placing his misgivings before him, Guha seeks to know his intentions about Śrī Rāma and consoles the prince, who was constantly bewailing, till dusk.

निषादाधिपतिं गुहम् । प्रत्यवाच महाप्राशो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम् ॥ १ ॥ भरतो एवमुक्तस्तु ऊर्जितः खळ ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो मे त्वमीदृशीं सेनामभ्यचीयु मिच्छिस ॥ २ ॥ गुहं वचनमुत्तमम् । अब्रवीद् भरतः श्रीमान् पन्थानं दर्शयन् पुनः ॥ ३ ॥ महातेजा इत्युक्त्वा यथा । गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४ ॥ कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं राजपुत्रस्य धीमतः । अबवीत् प्राञ्जलिर्भृत्वा गृहो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥ ६ ॥ दाशास्त्वन्गमिष्यन्ति देशजाः रामस्याक्किष्टकर्मणः । इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥ ७ ॥ कचित्र व्रजसि

Spoken to as above, Bharata, for his part, who was exceedingly wise, gave to Guha, the ruler of the Niṣādas, the following reply, which was consonant with reason and purposeful:—
(1) "Indeed your great object (of according a right royal reception to me) has been accomplished in that you

seek to entertain my army of such magnitude, O friend of my elder brother!" (2) Having spoken as above, the said illustrious Bharata, who was possessed of great splendour, once more addressed the following excellently-worded question to Guha, pointing to the way (ahead):—(3)

"By which of the two routes (appearing before me ) shall I proceed to the hermitage of Bharadwaja P This tract of land drained by the Ganga is most thickly set with trees etc. and (as such ) difficult to cross." (4) Hearing the aforesaid question of that intelligent prince (Bharata), Guha, who used to roam about in the woods, replied with joined palms (as follows):-(5)

"Ferrymen who are familiar with the region and very attentive will undoubtedly accompany you. I too shall follow you (in person ). O exceptionally mighty prince ! (6) I hope you are not going with evil intent towards Śrī Rāma, who does great deeds without any exertion ? This huge army of yours gives rise to apprehension in my mind as it were." (7)

तमेवसभिभाषन्तमाकाश इव यामि संद्रष्टवदनः त् ख्या कीर्तिलींकानन ते शाश्वती खल सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं सेनां गुद्देन

निर्मेलः । भरतः इलक्ष्णया वाचा गृहं वचनमत्रवीत् ॥ ८ ॥ मा भत स कालो यत कष्टं न मां शङ्कितुमहीस । राघवः स हि मे भ्राता च्येष्टः पितृसमो मतः ॥ ९ ॥ काकुत्स्थं वनवासिनम् । बुद्धिरन्या न मे कार्या गृह सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १०॥ शुल्वा भरतभाषितम् । पुनरेवाब्रवीद् वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११॥ तुल्यं पश्यामि जगतीतले । अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिष्टेच्छसि ॥ १२॥ चरिष्यति । यस्त्वं कुच्छगतं रामं प्रत्यानियत्मिच्छसि ॥ १३॥ तदा । बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४॥ परितोषितः । शत्रुच्नेन समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत् ॥ १५॥

To the aforesaid Guha, who was talking as above, Bharata, whose heart was (absolutely) taintless as the sky, replied in sweet words as follows:- (8) "May that time never come when such wickedness appears (in me). You ought not to entertain any misgiving about me; for that scion of Raghu is my elder brother and is esteemed by me as equal to my father. (9) I go to bring back Śrī Rāma (a scion of Kakutstha ), who is dwelling in the woods. I tell you the (bare) truth, O Guha! No other motive should be imputed to me." (10) With his face rendered extremely bright with joy on hearing Bharata's

reply, Guha for his part joyfully spoke once more to Bharata as follows:-(11) "Blessed are you. I find none on the surface of this globe equal to you, who seek to relinquish a kingdom come ( to you) without any effort (on your part )! (12) Surely your lasting fame will extend to the spheres inasmuch as you wish to bring back (to Ayodhya) Śrī Rāma, who has fallen in adversity." (13) While Guha was conversing thus with Bharata. the sun lost splendour and night fell. (14) Lodging the said army in camps, and soothed by Guha, the glorious Bharata then went to bed with Satrughna. (15)

रामचिन्तामयः शोको महात्मनः । उपिथतो ह्यनहस्य घर्मप्रेक्षस्य भरतस्य ताह्यः ॥ १६॥ अन्तर्दाहेन राघवम् । वनदाहाग्रिसंतप्तं संतापयति दहनः गृढोऽग्निरिव पादपम् ॥ १७॥ प्रसतः सर्वगात्रेभ्यः शोकाग्निसम्भवम् । यथा सूर्योग्रुसंतप्तो हिमवान् प्रसृतो हिमम् ॥ १८॥ स्वेदं ध्याननिर्दरशैलेन विनिःश्वसितधातुना । दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिशृङ्गिणा ॥ १९॥ प्रमोहानन्तसस्वेन संतापौषधिवेणुना । आक्रान्तो दुःखरौलेन महता कैकयीसुतः ॥ २०॥

विनिःश्वसन् वै भृशदुर्मनास्ततः प्रमृहसंज्ञः परमापदं गतः। न लेभे हृदयज्वरार्दितो नर्राभो यूथहतो यथर्षभः॥ २१॥ गुहेन सार्धे भरतः समागतो महानुभावः संजनः समाहितः। पुनर्गहः समाश्वासयदग्रजं प्रति ॥ २२ ॥ तदा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पश्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

Grief born of anxiety for Sri Rāma and unique of its kind ( now ) overtook the high-souled Bharata, whose eyes were fixed on righteousness and who did not deserve this mental torture. (16) (Even) as a fire hidden in the hollow of a tree burns a tree (already) scorched by a forestconsuming fire, so did the fire of anxiety for Śrī Rāma inwardly begin to consume Bharata ( & scion of Raghu ), who was already scorched by the fire of grief caused by his father's death. (17) Bharata began to exude sweat. born of the fire of grief, from all his limbs in the same way as the Himalaya mountain heated by the sun's rays allows its snow to melt and flow. (18) Bharata (the son of Kaikeyi) was weighed down by a huge mountain of agony, consisting of a compact mass of rocks in the shape of (loving) contemplation on SrI Rama, which contained minerals in the shape of

sighs, was clothed with a cluster of trees in the shape of recoiling of the senses from their objects and was crowned with a tall peak in the shape of languor caused by grief, infested by the shape of numberless beasts in by herbs and swoons and covered bamboos in the shape of burning of the internal and external organs of sense. (19-20) Like a bull strayed from its herd, Bharata ( a jewel among men ),who, having really fallen in extreme adversity, felt miserably disconsolate, his mind being utterly confused in consequence, and was heaving sighs, afflicted as he was with anguish of heart,-found no peace (in his bed). (21) When the noble-minded Bharata, composed, felt who, though along with disconsolate, got nnited Guha (again), with men him once more the latter reassured with reference to his elder brother. (22)

Thus ends Canto Eighty-five in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rşi and the oldest epic.

# षडशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXVI

Guha reports to Bharata how Śrī Rāma and his party broke their journey at Śṛngaverapura and reproduces before him the dialogue that took place between Lakṣmaṇa and himself at night and further tells him how the two brothers entangled their locks in to a thick mass, crossed the holy river with Sītā and left for the hermitage of Sage Bharadwāja.

गहनगोचरः ॥ १ ॥ महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो सद्धावं लक्ष्मणस्य आचचक्षेऽथ वरचापेषुधारिणम् । भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमञ्जवम् ॥ २ ॥ तं जाप्रतं त्वदर्थम्पकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ श्या इयं तात सुखा दुःखानां त्वं सुखोचितः । धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थे जागरिष्यामहे वयम् ॥ ४ ॥ उचितोऽयं जनः सर्वो ममास्ति भवि कश्चन । मोत्सको भूबेवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ नहि रामात प्रियतरो अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद् यशः । घर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामौ च केवलौ ॥ ६ ॥ सह सीतया । रक्षिण्यामि घनुष्पाणिः सर्वैः स्वैर्जातिभिः सह ॥ ७ ॥ रामं शयानं सोऽहं प्रियसखं नहि मेऽविदितं किंचिद् वनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं द्वापि वलं प्रसद्देम वयं युधि ॥ ८ ॥

Guha, who used to roam about in the woods, now reported to Bharata, who was immeasurably great, the praiseworthy attitude of the high-souled Laksmana (towards his eldest brother):-(1) "I spoke (as follows) to Laksmana, who is endowed with excellences (of various kinds such as devotion and obedience to his eldest brother), and was keeping vigil for the safety of his (eldest) brother ( and his beloved consort ), wielding an excellent bow and arrows:-(2) 'Here is a cosy bed prepared for you, O dear brother ! Be reassured ( about the safety of Śrī Rāma and Sītā ) and repose on it with ease, O delight of Raghu's race ! (3) All of us (your servants) are used to hardships, while you are deserving of ease. (As for Śrī Rāma) we shall keep awake for his safety, O piousminded prince ! (4) Surely none on earth is dearer to me than SrI Rāma. No longer be anxious (about the safety of vonr eldest brother and sister-in-law ): I tell you this truth in your presence. (5) Through his grace I hope to acquire very great renown in this world and to earn religious merit in abundance as well as wealth and enjoyment free from blemish. (6) As such I shall guard, bow in hand, with all my kinsmen, my beloved friend, SrI Rāma, reposing with Sītā. (7) Surely there is nothing unknown in this forest to me, who constantly roam about in it. In fact we can withstand ( here ) even an army consisting of (all) the four limbs on the field of battle.' (8)

एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९ ॥ कथं दाशरथे भूमो शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धं जीवितं वा मुखानि वा ॥ १० ॥ यो न देवामुरेः सर्वेः शक्यः प्रसिहतुं युधि । तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥ महता तपषा लब्धो विविधेश्च परिश्रमेः । एको दशरथस्यैष पुत्रः सहशलक्ष्मणः ॥ १२ ॥ अस्मिन् प्रवाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३ ॥ विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने ॥ १४ ॥ कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम् ॥ १५ ॥

"Spoken to by us as aforesaid, the high-souled Laksmana, who righteousness alone in view, politely replied to us all (in the following words ):- (9) 'How can sleep be had, or (even) life or comforts be enjoyed by me when Śrī Rāma ( son of Dasaratha) is reposing on the ground with Sītā P (10) Behold, O Guha, stretched on blades of grass with Sītā, him who cannot be withstood on the field of battle by all the gods and demons (gathered together)! (11) This peerless son of Dasaratha, possessing characteristics like unto his own, was secured by virtue of

great austerities and through exertions (in the shape of sacrificial undertakings) of various kinds. (12) He having been exiled, the king will not survive long and Mother Earth will surely be widowed soon enough. (13) ( Nay. ) having uttered a very loud cry ( consequent on the emperor's death, which must already have occurred ), the women must have ceased crying because of exertion; and the great noise in the palace must have surely died out by this time. (14) I do not expect that mother Kausalyā and the king and even so my (own) mother (Sumitrā)—all these will survive till this night. (15)

बीवेदिप च मे माता सनुष्नस्यान्ववेक्षया। दुःखिता या हि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यित ॥ १६॥ अतिकान्तमतिकान्तमनवाष्य मनोरथम् । राज्ये राममनिश्चिष्य पिता मे बिनशिष्यति ॥ १७॥

सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काळे ह्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् ॥ १८॥ रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमद्दापथाम् । हर्म्यप्रासादसम्पन्नां सर्वरत्नविभूषिताम् ॥ १९॥ गजाश्वरथसम्बाधां तूर्यनादिवनादिताम् । सर्वकल्याणसम्पूर्णो हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २०॥ आरामोद्यानसम्पूर्णो समाजोत्सवशालिनीम् । सुलिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१॥ अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्थे कुशलिना वयम् । निवृत्ते समये ह्यस्मिन् सुलिताः प्रविशेमहि ॥ २२॥

'Even if my mother survives in expectation of (the return of) Satrughna, the afflicted Kausalya, who has given birth to a hero (like Śri Rāma) will surely die. (16) Failing install Srī Rāma on the throne (of Ayodhya ) and (thus) without realizhis (long cherished) ambition, father will expire  $\mathbf{m}\mathbf{y}$ exclaiming "Everything is past and gone!' (17) Accomplished of purpose indeed are they who will, when the time comes for it, consecrate my father, the deceased emperor, in the course of all the funeral rites. (18) And happy are they who will (in the event of my father's survival) move about in the capital of my father, the cross-roads of which are

located in beautiful spots, whose main roads are clearly defined, which is richly endowed with mansions as well as with temples and palaces and adorned with all sorts of precious things, which is crowded with elephants, horses and chariots and made resonant by the sound of clarionets, which is full of all blessings and peopled by joyous and wellfed men and women, and which is rich in gardens and pleasances and looks charming with a series of festivals. (19-21) When this term (of exile) is actually over, shall we (SItā myself ) happily return to Ayodhya along with Srī Rāma, who has safely redeemed his promise (22)

परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥ २३ ॥ प्रभाते विमले सूर्ये कारियत्वा जटा उभौ । अस्मिन् भागीरथीतीरे सुखं संतारितौ मया ॥ २४ ॥ जटाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ । वरेषुचापासिधरौ परंतपौ व्यपेक्षमाणौ सह सीतया गतौ ॥ २५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

"Even while that high-souled prince (Lakṣmaṇa), who remained sitting (all the while), was lamenting as aforesaid, that night actually slipped away. (23) Next morning, when a cloudless sun appeared (in the sky), both the brothers (along with SItā) were safely ferried by me across the stream after helping them in entangling their locks into a mass of hair (as ascetics do) on this

(very) bank of the Ganga. (24) Wearing matted locks and attired in the bark of trees, (nay) wielding an excellent quiver, bow and sword, (each) and looking all round (to scan the beauty of the landscape), the two princes, who were possessed of extraordinary strength and looked like a pair of lordly elephants, and were capable of tormenting their enemy, departed with Sitä. (25)

Thus ends Canto Eighty-six in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.



## सप्ताशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXVII

Overwhelmed with grief to hear from the mouth of Guha how his two brothers got their hair entangled into a mass, Bharata falls unconscious on the ground. On regaining consciousness he despatches Guha to reassure mother Kausalyā, who is filled with apprehension about the safety of Srī Rāma and his party on hearing of Bharata's swoon, and apprise her of its real cause and also of Śrī Rāma's welfare. While doing so Guha also tells her how Śrī Rāma and Sītā lay down on a bed of Kuśa grass prepared by Laksmana with his own hands when the party broke journey at Śrngaverapura and how Guha with Laksmana kept watch the whole night for the protection of Śrī Rāma and Sītā.

भरतो भृरामप्रियम् । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रतमप्रियम् ॥ १ ॥ गुहस्य श्रुत्वा म**हाभुजः ।** पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः सकमारो सिंहस्कन्धो महासत्त्वः ँप्रियदर्शनः ॥ २ ॥ परमदुर्मनाः । ससाद सहसा तोत्रेहीदि विद्ध इव द्विपः ॥ ३ ॥ प्रत्याश्वस्य कालं ₫ विवर्णवदनो गुहः । बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥ ४ ॥ भरतं इहा शत्रुष्नोऽनन्तरस्थितः । परिष्वज्य हरोदोच्चैर्विसंज्ञः तदवस्थं शोककर्शितः ॥ ५ ॥ समापेतर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासकुशा दीना भर्तव्यसनक्शिताः ॥ ६ ॥

Hearing the report of Guha (about Śrī Rāma's matted locks of hair), which was most disagreeable (to hear). 'Bharata began to think deeply of Sri Rāma alone, of whom that unpleasant news was heard by him (as it made him apprehensive that Srī Rāma might not return to Ayodhya .now that he had entangled his hair into a mass). (1) Having remained composed awhile, the mighty-armed prince (Bharata), for his part-who, though tender ( of body ), was of extraordinary strength, whose shoulders resembled a lion's and who had eyes big as a lotus, and who was (both ) young and pleasing of

appearance, -suddenly sank to the ground extremely sad at heart, like an elephant pierced with goads in the heart. (2-3) Seeing Bharata unconscious, Guha felt shaken at that time like during an earthquake, and his face grew pale. (4) Embracing Bharata, in that (unconscious) state, Satrughna, for his part, who stood near by, got non-plussed, stricken as he was with and loudly cried. (5) Then rushed together all the mothers of Bharata. They were emaciated through looked miserable and afflicted due to separation from their husband. (6)

ताश्च तं पतितं भूमौ ६दत्यः पर्यवारयन् । कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७ ॥ वत्सल्या स्वं यथा वत्सपुपगुह्य तपस्विनी । परिपप्रच्छ भरतं ६दती शोकलालसा ॥ ८ ॥ पुत्र व्याधिर्न ते किच्चिच्छरीरं प्रति बाधते । अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम् ॥ ९ ॥ त्वां दृष्ट्या पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । वृत्ते दशरथे राश्चि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥ १० ॥ किच्चन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदिप्रयम् । पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥ ११ ॥ स मुहूर्ते समाश्वस्य ६दन्नेव महायशाः । कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमज्ञवीत् ॥ १२ ॥

Nay, shedding tears they surrounded Bharata fallen on the ground. Approaching him sad at heart, Kausalyā for her part hugged him. (7) Pressing him to her bosom as a cow does its own calf, that exceedingly thoughtful lady, who was totally given up to grief, questioned Bharata (in the following shedding tears (all the time) -(8) "I hope no ailment ( of any kind ) afflicts your body. In fact, the life of this (entire ) royal household hinges on you. (9) Looking on you alone. my son, do I survive. Rāma with his brother (Laksmana) having left (for

the forest ) and King Dasaratha ( your father) having expired, you alone are our protector today. (10) I hope nothing unwelcome has been heard by you regarding Laksmana or my own son (Rāma),-I having only one son.who has proceeded to the forest with his consort." (11) Returning to his normal self after an hour or so, and consoling Kausalya ( with the assurance that nothing unwelcome had been heard with reference to Laksmana Rāma), Bharata (the highly illustrious prince ) spoke weeping all the same to Guha as follows .- (12)

मोऽब्रबीद् भरतं अन्नम्चावचं भक्ष्याः प्रत्यनुज्ञासीद् रामः लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि

भाता में कावसद् रात्रों क मीता क च लक्ष्मणः । अस्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गृह शंस में ॥ १३॥ हृष्टो निपादाधिपतिर्गुहः । यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ ॥ १४॥ फलानि विवधानि च । रामायाभ्यवहारार्थे बहुशोऽपहृतं सत्यपराक्रमः । न हि तत् प्रत्यगृह्णात् स क्षत्रधर्ममनुस्मरन् ॥ १६ ॥ नहासाभिः प्रतिप्राह्मं सखे देयं तु सर्वदा । इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना ।। १७ ।। महात्मना । औपवास्यं तदाकार्पींद् राघवः सह सीतया ॥ १८॥

"Where did my (elder) brother (SrI Rāma ) stay during the night o Where did Sita spend the night and where Laksmana P On what (kind of) bed and eating what did he repose? Tell me this, O Guba!" (13) Questioned thus, Guha, the ruler of the Nisadas, thereupon loyfully told Bharata (in the following words ) what kind of arrangement he had made for (feeding and reposing) his beloved and kind guest: - (14) "Boiled rice of various kinds, (other) foods requiring mastication and fruits of every description were brought by me in abundance to the presence of Sri Rāma for his repast. (15) Śrī Rāma

unfailing prowess accepted all that (for my pleasure ) and returned it to me. Bearing in mind the duty of a Ksatriya (who is not permitted by the Sastras to accept a gift, much less on the bank of a holy river), however, he did not partake of it. (16) 'No gift in any case is to be accepted by us (Ksatriyas), my friend: a gift can only be made by us.' In these words were we all pacified by that high-souled prince. (17) (That) water ( alone ) which was brought by Laksmana was drunk by the high-souled prince. Along with Sitā Šrī Rāma (a scion of Raghu) then observed a fast (for the day). (18)

जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः ॥ १९॥ ततस्त सौमित्रिस्त ततः पश्चादकरोत् स्वास्तरं शुभम् । स्वयमानीय वहींषि क्षिप्रं राववकारणात् ॥ २०॥ तस्मिन् समाविशद् रामः स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाकामत् स लक्ष्मणः ॥ २१ ॥ तदिङ्गदीमूलमिदमेव च तत् तृणम् । यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां शयितावुभौ ॥ २२ ॥

तु तलाङ्गलित्रवाञशरैः सुपूर्णाविषुधी लक्ष्मणी निशामतिष्ठत् परितोऽस्य केवलम् ॥ २३ ॥ ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापभृत स्थितोऽभवं तत्र अतन्द्रितेशीतिभिरात्तकार्भुकैर्महेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्ताक्तीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

"Then Laksmana too forthwith slaked his thirst by means of the water that

was left over. (All) the three (viz. Śrī Rāma, Laksmana and Sumantra)

duly worshipped ( the deity presiding over ) the evening twilight silently together. (19) After that, fetching blades of Kuśa grass himself, Laksmana for his part promptly prepared a sacred bed for Śrī Rāma (a scion of Raghu). (20) Sri Rāma sat down on the bed with Sita and, washing the feet of Sri Rāma and Sītā (Śrī Rāma's with his own hands and SIta's by giving water to her ), the celebrated Laksmana moved to a distance. (21) This is the foot of the same Ingudi tree and these are the same blades of Kuśa grass where and on which Sri Rama and Sita both

reposed that night. (22) Fastening at his back (one on each side) a pair of guivers fully packed with arrows and donning gloves about his hands and wielding a large stringed bow, Laksmana, a tormentor of his foes, for his part remained walking round ŚrI during the night singly. (23) Wielding excellent arrows and bow, I remained posted where aforesaid Laksmana kept moving carefully guarding SrI Rāma (who vied with Indra ) with my vigilant kinsmen carrying bows (in their hands)."

Thus ends Canto Eighty-seven in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyana of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

## अष्टाशीतितमः सर्गः

#### Canto LXXXVIII

Showing to Kausalyā and others the bed of Kuśa grass on which Śri Rāma and Sitā spent their night, and contrasting it with the royal splendour and luxury in which he lived in Ayodhya, Bharata laments for him and, holding himself responsible for this turn of events and complimenting Laksmana and Sitā for throwing their lot with Śri Rāma and sharing his privations, makes up his mind henceforth to dwell in the forest as a representative of Śri Rāma, wearing matted locks on his head like him.

सह मन्त्रिभिः । इङ्गदीमूलमागम्य तच्छृत्वा निपुणं सर्वे रामशय्यामवैक्षत ॥ १ ॥ भरतः महात्मनः । शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम् ॥ २ ॥ सर्वा अववीजननीः तस्य डह धीमता । जातो दशरथेनोर्च्यो न रामः खप्तुमहिति ॥ ३ ॥ महाराजकु लीनेन महाभागेन वरास्तरणसंचये । श्रयत्वा पुरुषव्याघः कथं शेते महीतले ॥ ४ ॥ अजिनोत्तरसंस्तीर्णे सर्वदा । हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ प्रासादाग्रविमानेष वलभीष चन्दनागुरुगन्विषु । पाण्ड्राभ्रप्रकाशेषु शुकसंघरतेषु पुष्पसंचयचित्रेषु प्रासादवरवर्येष सुगन्धिषु । उषित्वा मेरुकल्पेपु कृतकाञ्चनभित्तिपु ॥ ७ ॥ शीतवत्स्र गीतवादित्रनिघोंषैर्वराभरणनिः स्वनैः । मृदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ वन्दिभिर्वन्दितः बहुभिः स्तमागधैः । गाथाभिरन्हपाभिः काले स्तुतिभिश्च परंतपः ॥ ९ ॥

Hearing all that attentively and reaching the foot of the Ingudi tree with the (king's) counsellors, Bharata saw Śrī Rāma's bed. (1) He said to all his mothers, "Here was the night spent

by that high-souled prince lying on the ground. These are the blades of Kuśa grass crushed by his body (while reposing on them). (2)Śrī Rāma, who was procreated by the wise and highly blessed Dasaratha born in the line of great kings, does not deserve to sleep on the ground ( without any shade or couch ). (3) Having reposed (all along) on a bed consisting of a pile of excellent rugs and covered with an outermost covering of ( superb ) deerskin (fit for kings ), how does Sri Rāma (a tiger among men) sleep on the ground P (4) Sleeping always on the topmost storey of palaces built after the style of aerial cars and in turrets and in the foremost apartments of excellent seven-storeyed buildings-which were provided with floors paved with gold and silver and furnished with excellent which looked picturesque with heaps of flowers and were fragrant

with the odour of sandalwood and aloe, which shone like white clouds and were noisy with the chatter of flocks of parrots, where (natural) coolness prevailed and which emitted a sweet fragrance (of camphor etc.), nay, which vied with Mount Meru (in height) and whose walls were inlaid with gold,-he was awakened every day by the strains of vocal and instrumental music, the tinkling of excellent jewels and the excellent sound of clay tomtoms. (5-8) (Again) Sri Rāma (the tormentor of his enemy) was glorified at the time of waking by a number of panegyrists, bards and minstrels through appropriate verses and songs of praise. (9)

अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं यस्मिन् विदेहराजस्य इयं मन्ये साभरणा उत्तरीयमिहासक्तं सीतया सुव्यक्तं

प्रतिभाति मा । महाते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मितः ॥ १०॥ नूनं दैवतं किंचित् कालेन बलवत्तरम्। यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः ॥ ११॥ मुता च प्रियदर्शना । दिवता शिवता भूमौ स्तुषा दशरथस्य च ॥ १२ ॥ भ्रातुरिदमावर्तितं शुभम् । स्थण्डिले कठिने सर्वे गात्रैर्विमृदितं तृणम् ॥ १३ ॥ सुप्ता सीतास्मिञ्शयने शुभा । तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥ १४ ॥ तदा । तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥ १५ ॥ भर्तुः सुखा राय्या येन बाला तपस्विनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली ॥ १६ ॥

"This is incredible in the world and does not appear true to me. My mind is really confused. My conclusion therefore is that this is a dream. (10) Surely there is no deity more powerful than Time ( the will of God ), impelled by which the aforesaid Srī Rāma, son of Dasaratha, reposes on the ground in this way and by force of which the daughter of Janaka (the king of the Videha territory ), who is ( so ) pleasing to the sight and the beloved daughter-in-law of Dasaratha, has to lie down on the ground. (11-12) This is the bed of my (elder) brother and here are the blessed marks of his changing sides in the form of all the blades of (Kuśa) grass crushed by his

limbs against the hard ground. (13) I suppose the blessed Sītā lay down decked with ornaments on this bed: for here and there are seen stuck ( to the grass) particles of gold. (14) Sītā quite evidently had her entangled with blades at that time. That is why these silk threads appear stuck to them. (15) I conclude the husband's bed (be it soft or hard ) is comfortable (at all events to a devoted wife), as (is evident from the fact that ) Sita ( the princess of Mithila), though youthful and tender, experiences no smart ( even while reposing on such a hard and rough bed ), virtuous as she is and devoted to austerities. (16)

हा हतोऽस्मि नुशंसोऽस्मि यत सभार्यः कृते मम । ईदृशीं राधवः शय्यामधिरोते ह्यनाथवत् ॥ १७ ॥ सर्वलोकस्खावहः । सर्वप्रियकरस्त्यक्वा राज्यं प्रियमन्त्रमम् ॥ १८॥ सार्वभौमक्ले जात: प्रियदर्शनः । सुखभागी न दुःखाईः शयितो भुवि राघवः ॥ १९॥ कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः लक्ष्मणः ग्रुमलक्षणः । भ्रातरं विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥ २०॥ महाभागो यानुगता वनम् । वयं संशियताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥ वैदेही पतिं अकर्णधारा प्रथिवी शून्येव प्रतिभाति मे । गते दशरथे स्वर्गे रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २२ ॥ न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम् । वने निवसतस्तस्य बाहुवीर्यामिरश्चिताम् ॥ २३ ॥ शून्यसंवरणारश्चामयन्त्रितह्यद्विपाम् । अनावृतपुरद्वारां राजधानीमरश्चिताम् ॥ २४ ॥ अमहृष्टवृद्धां शून्यां विपमस्थामनावृताम् । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विपकृतानिय ॥ २५ ॥

"Alas, I am ruined. Cruel am I in that on my account Śrī Rāma (a scion of Raghu ) with his wife has to lie down on such a (hard) bed like a forlorn creature ! (17) Relinquishing his beloved rulership, which is unsurpassed, how did Srī Rāma ( a scion of Raghu ), born in a line of universal monarchs. who brings happiness to the whole world and does good to all, who is blue as a lotus, has reddish eyes and is pleasing of appearance and who is deserving of happiness and unworthy of suffering, lie down on the ground 0 (18-19) Blessed and highly fortunate indeed is Laksmana, endowed with auspicious bodily marks, who is following his (eldest) brother in a critical period (of his life)! (20) Truly accomplished of purpose is SItā (a princess of the Videha kingdom), who followed her husband to the forest! We are (however) all plunged in doubt (as to getting a chance to

serve him ), bereft as we are of that high-souled prince. (21) Emperor Daśaratha having ascended to heaven and Srī Rāma having taken no his abode in the forest, the earth appears desolate to me like a boat without a pilot. (22) Nor does anyone lay claim even with his mind to (the sovereignty of ) the globe, which stands protected on all sides by the (very) might of arms of Sri Rama dwelling in the forest. (23) The enemies do not claim as their own, any more than one would like to have made of articles poisoned the capital ( Ayodhya ), whose protective wall is lying undefended, the horses and elephants in which roam about uncontrolled, whose entrances are never closed and the troops stationed in which are cheerless, and as such which is ( altogether ) unprotected, unguarded, desolate and reduced to a wretched condition. (24-25)

द्यायिप्येऽहं तृणेषु वा । फल्म्लाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् ॥ २६॥ भूमी त काछं निवत्स्यामि मुखं वने । तत् प्रतिश्रुतमार्थस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥ २७॥ तस्याहमुत्तरं शत्रुव्नो मानुवत्स्यति । लक्ष्मणेन सहायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति ॥ २८॥ भ्रातुरर्थाय वसन्तं काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम् ॥ २९॥ अभिषेश्यन्ति स्वयं वहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । शिरसा मया प्रसाद्यमानः नाईति मासुपेक्षितुम् ॥ ३०॥ राघवं वनेचरं ततोऽनवत्स्यामि चिराय इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

"From this day onward I shall lie down on the (bare) ground or on blades of grass, living on fruits and roots (alone) from day to day and wearing matted hair (on my head) and the bark of trees (on my person). (26) I shall comfortably dwell in the forest for the rest of the period of SrI Rāma's exile (as his representative). (In that way) the well-known vow of my elder brother will not be belied. (27) Satrughna with will dwell forest ) me when I live (in the on behalf of my ( elder ) brother;

the latter with Laksmana while will protect Ayodhya. (28) Brahmans will install SrI(a scion of Kakutstha) on the throne of Ayodhya. May the gods fulfil this desire of mine. (29) If he does not agree (to return to Ayodhya) even when being solicited by me personally in many ways with my head bent low, in that case I shall dwell with Sri Rāma ( a scion of Raghu ) for any length of time so long as he roams about in the forest. He ought not to disregard me (I think)."(30)

Thus ends Canto Eighty-eight in the Ayodhyā-Kānda of the glorious Rāmāyaņa of Vālmīki, the work of a Rsi and the oldest epic.

## Spiritual Endeavour should also be made to gain full triumph over China

The treacherous and barbarous attack by the neighbouring country of China on the soil of Bharatvarsha,—who wishes well to all, loves all, is friendly to all and a staunch supporter of non-violence,-is a most unlucky and lamentable event. Gain and loss come to an individual as well as to a nation according to the dispensation Providence: but such undesirable behaviour is very painful and, if not effectively counteracted, it may further accentuate such barbarism in future. Therefore this vile move on the part of China should be requited in such a way as to leave no courage, propensity and capacity in the aggressor to repeat such mischievous No doubt from the cosmic behaviour. point of view China too is a limb of the Cosmic Person and looked at spiritually China is none other than our own self and it behaves us to wish well even to the aggressor. But even as it becomes unavoidable to administer a bitter dose to a patient suffering from a fell disease and to subject a festering wound to incision, it is absolutely justifiable and imperative to administer a strong dose for his own good to this devil in the garb of China and if necessary to operate upon this diseased limb of the Cosmic Person. It is a matter for profound gratification that the Government as well as the people of India are unanimously engaged in a valiant and broad-minded endeavour with body, mind and money to give a crushing defeat and mete out condign punishment to this treacherous desperado attacking us as an intruder. A happy outcome of this unhappy event is that men and women of every sphere,

every community and every shade of opinion all over the country have joined hands in combating this evil, sinking their differences at this juncture. We appeal to all our countrymen carefully to do their duty by their motherland at this critical hour of national calamity by offering liberally in a spirit of service to God whatever they have till we succeed in fully repulsing the aggressor. Whatever we do should be done as an offering to God. Giving up all expectation of reward, the feeling of possession and the fever of desire let us propitiate the Lord by doing worship to Him in the form of military action on the field of battle.

It should be remembered that India never took the offensive nor was it ever inclined to do so. On the other hand the aggressor has by making an illegal encroachment on our territory imposed on us the unpleasant duty of gallantly taking up arms to defend our territorial integrity. We are sincerely grateful to the United States of America, Great Britain and all other countries that are helping us with arms and ammunition and showing sympathy to us.

While everyone should undoubtedly do his or her level best to meet all the exigencies of war wherever they may be felt, a country like India, which has always given the foremost place to religion, should also exert itself for consummate success in warfare through spiritual endeavour as well, so that all the unholy ambitions of rapacious China, who is casting an evil eye on the holy land of Bharatvarsha and the sacred Himalayas, may be frustrated

and the soil of Tibet too, comprising our sacred spots of Kailas and Mansarovar, may be liberated from the grip of antitheistic and anti-religious China.

Nepal and India for their part are absolutely identical. India is Nepal and Nepal is India. In fact, Nepal is an object of great pride to India, the Hindu race and Hindu Religion; for it is the only Hindu state wedded to Sanatan Dharma in the whole world. Although the Government of India declares itself to be secular, the really speaking a union is Indian predominantly Sanatanist state. Nepal and India have a common faith, a common God and a common scripture. Lakhs of Indian Hindus undertake a pilgrimage to the Pashupatinath and Lords shrines of Muktinath in Nepal every year and the Government of Nepal generously provide them all facilities in their journey to these holy places; and lakhs of Nepali Hindus enter this land as their own home to visit their sacred places of pilgrimage and the abodes of the Lord. Truly speaking, Bharat is indivisible from Nepal in the matter of faith. We have, therefore, every reason to hope that at the present juncture, when India, who is predominantly Sanatanist by faith, is being invaded by the antitheistic and anti-religious China, Nepal, who has always been the defender of faith, will surely render all reasonable and possible help to India. Protection of faith has ever been a natural trait of Nepalese character.

I fervently and respectfully appeal to His Majesty King Mahendra of Nepal, the Defender of Faith, to render service to the Lord by lending support to India in this hour of need and playing the glorious role of the time-honoured and valiant defender and successful Guardian of Faith.

countrywide wave of spiritual endeavour that came over this sacred land on the eve of the conjunction of eight planets, that took place the other day, was supremely benignant. Even though one may not believe it, it cannot be gainsaid that in consequence of that effort a crisis of very great magnitude for the world was averted for the time being at that moment. It was submitted on that occasion "that the devotional practices which are being carried on are sure to bring their result ( and actually did so ). But this chain of devotional practices and prayers and this observance of picty should be continued. The ominous effect of the conjunction of the eight planets itself will continue to be manifested for the coming two or three years more. The rare phenomena of the dropping of one whole month from the Indian calendar (क्षय मास ) etc. are also predicted as foreboding evil. We therefore appeal to the generality  $\mathbf{of}$ men engaged in devotions and to remain prayer."

At that time, however, no disaster of a serious type took place. (According to our belief, at any rate, the crisis was averted in consequence of the spiritual endeavours alone. ) The result was that even outstanding personalities ridiculed the spiritual practices, aspersions were levelled against them and the sacred chanting of Divine Names itself was condemned. Our belief, however, is that, had the religious atmosphere that prevailed at that time thanks to the spiritual and godly practices that were being carried on at the moment continued, the world would have been spared the appalling calamities that shortly followed all over the world in the form of floods, earthquakes, landslips,

plane and railway accidents etc. almost in every country, or they would have been considerably minimized and the Chinese aggression against India and the gathering clouds of a third world war etc. too would have possibly been staved off. Even now my humble prayer is that depending the All-powerful and All-merciful Providence we would do well at this hour of dire calamity to engage in spiritual endeavour. The dreadful consequences of the conjunction of the eight planets in the shape of an appalling holocaust and destruction of wealth and prosperity may ensue in the course of the coming two years or two years and a half more. Hence everyone should betake oneself to the worship of Lord Rudra, Mother Durga, Lord Ganeśa, Lord Nārāyana and so on. The reading of Durgā-Saptaśatī, Japa the Mahamrtyunjaya-Mantra, the reading of the Śiva-Kavacha and the Nārāyaṇa-Kavacha published in the columns of the 'Kalyan' and Japa of the holy Gayatri-Mantra etc. should be undertaken personally or got done through Brahman priests. If nothing else is possible every individual should belief repeat holy according to one's Mantras such as "Harih Saranam", "Namah Ganapataye "Gam Namah", "Durgāyai Namaḥ" and "Namo Nārāyaṇāya" and undertake the reading of Tulasidas' Rāmacharitamānasa and the Rāmāyana of Vālmīki. The least one should do is to repeat singly or collectively the holy Divine Name, which wards off all evil forces and showers all blessings. Let the air as well as the quarters resound with the sacred and tumultuous sound of Hari-Nama issuing from the vocal chords of crores of men and women. Let the whole atmosphere be surcharged with the sound of the holy Name.

At the same time let the people of all denominations such as Christians, Muslims and Zoroastrians pray to God, according to their own faith, church or creed, that India, whose very life-breath is Dharma, may come out victorious in its present struggle, unrighteousness may be obliterated, the terrible crisis facing the world may be averted and peace and love may reign throughout the world.

The following memorable words of Mahatma Gandhi regarding Prayer and the Divine Name should be carefully noted:—

"God is the support of the supportless. If you feel inclined to pray to Him for succour, approach Him in your true colours, fall back on Him without any demur and reserve and never let any doubt enter your mind as to how He will succour—how He will be able to redeem a vile and fallen creature like you. Can He who has helped lakhs and crores of suppliants, that sought refuge in Him, betray you? He has no partiality or discrimination. You will see that He listens to every prayer of yours. God will listen to the prayer of the vilest sinner. Undoubtedly I make this assertion on the strength of my own experience.

"I can unhesitatingly say that the power of 'Rāmadhun' which is chanted with a guileless heart in chorus is quite different from and many times greater than the display of military strength. By repeating the Name of God the present-day ruin will be replaced by lasting peace and joy."

Hanumanprasad Poddar

## Editor's Apologia

We feel highly gratified and deem our labours immensely repaid in being able to present to our kind readers Vol. III of the Valmiki-Rama vana Number of their Kalyana-Kalpataru. As will be seen, and as it was announced in the last (November) issue, the volume contains a close and faithful translation along! with the Sanskrit text of fifty Cantos more, viz, Cantos XXXIX to LXXXVIII, of Book Second, the Ayodhyā-Kāṇḍa, of the great and glorious Rāmāyaņa of Sage Vālmiki. The story proceeds to tell us in the inimitable style of the world's oldest and greatest poet how Śri Rāma, Sitā and Laksmana proceed to the forest in a chariot driven by Sumantra, the charioteer-minister of King Daśaratha, leaving the gynaeceum as well as the entire populace of Ayodhya plunged in grief. Unable to bear the painful separation from their beloved princes and princess, the citizens of Ayodhya follow them en masse. Śrī Rāma, however, cleverly puts them off the scent by asking Sumantra to drive in a circle, leaving no clue for the citizens to judge in which direction the chariot has gone. The party leave the chariot as well as Sumantra on the bank of the holy Ganga and proceed on foot to Prayag, where they pay their respects to Sage Bharadwaja and in consultation with him take up their abode at Chitrakoot. When Sumantra returns to Ayodhya and apprises the king of Śrī Rāma's departure for Chitrakoot, the king falls into a swoon and ultimately dies in utter despair and desolation the same night. Consigning the emperor's body to a trough filled with oil, Vasistha sends for Bharata and Satrughna from their maternal grandfather's and offers the throne to Bharata on his return to Ayodhya. Bharata, however. scornfully declines the offer and, after cremating the

dead body of his father and concluding all the obsequial rites, leaves for Chitrakoot with a large following in order to bring back Sri Rāma and restore the patrimony to its rightful heir. In due course he reaches the bank of the holy Ganga at Śrngaverapura, where he meets the Nisada chief, Guha, who, after satisfying himself about the good intentions of Bharata, offers to guide him personally to the hermitage of Sage Bharadwaja and thence to Chitrakoot. Bharata is filled with grief to see the bed of Kuśa grass on which Śrī Rāma had reposed with Sitā for the night before leaving for Prayag and finally makes up his mind to bring his elder brother back to Avodhya or, in the event of his declining to return, to live with him in the forest. Here ends Canto Eighty-eight of the Ayodhya-Kanda. We hope, God willing, to take up the rest of the story of the Ayodhya-Kanda in the next volume.

In spite of our best efforts to publish the volume in time we are again late by a couple of months and crave the indulgence of the readers for the unconscionable delay. We hope, however, to make up the delay and regularize the issue of the journal in the coming few months.

In the end we shall be failing in our duty if we omit to acknowledge the unstinted help and valued co-operation we have received from our friends and co-workers in revising and editing the translation and correcting the proofs. For the merit, if any, in the translation the credit goes to them, while the omissions and shortcomings are ours, for which we hope to be excused. We have no words to express our heartfelt gratitude to the benign Lord, to whom we owe our all, nay, our very existence and who has sustained us throughout our labours.

OM

# Kalyana-Kalpataru

OR

## The Bliss

(An Illustrated English Monthly for the Propagation of Spiritual Ideas and Love of God)

## Volume XXVI

January, 1962

to

December, 1962

Editor-C. L. Goswami, M. A., Śāstrī

Published by
The Gita Press,
Gorakhpur
(India)

Subscription:

Inland: Rs. 4.50 a Year; December Special Issue Rs. 2.50; other Issues 0.31 per copy

Abroad: 10 sh. , , , , , , , , , , , , 8d. , , ,

# Kalyana-Kalpataru

#### Index to Vol. XXVI

## (January 1962 to December 1962)

- ( N. B. Figures at the end of items indicate paging, followed by monthabbreviations, which are Ja, Fe, Ma, Ap, My, Ju, Jl, Au, Se, Oc, No, and De).
- A Peculiar Longing (Poem). Adapted from a Hindi verse by Sri Madhava Sharan, M. A., LL. B. 108, Ap.
- A Peep into the Illustration. 168, Ju; 329, No.
- Ādinātha, Matsyendranātha and Gorakṣanātha. By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 3—10, Ja.
- "......And I so Blind" ( Poem ). By Sri V. V. S. Krishnamurthy. 99, Ap.
- Apologia, Editor's. (d), De.
- Brahma-Sūtras of Bādarāyaṇa, The— A Study. By Sri Basanta Kumar Chattopadhyaya. 18—21, Ja; 141—4, My; 213—6, J1; 239—40 Au; 269—72, Se; 341—3, No.
- Brindaban, Easy Steps to Eternal. 15-17, Ja.
- Civilization, Crisis in. By Swami Asangananda. 241-3, Au.
- Corrigenda. By Editor. 306, Oc.
- Divine Name, An Appeal for the Japa of the. By Sri Hanumanprasad Poddar. 351-2, No.
- Divinity's Tips ( Poem ). By Swami Krishnananda. 243, Au.
- Feet of Śrī Rādhā ( Poem ). Adapted by Sri Madhava Sharan, M. A, LL. B. 10, Ja.
- Footprints to Follow. 128, Ap.
- Forget to Remember. By Sri K. Rama Iyer. 286-7, Se.

- From "God of the Open Air" ( Poem ). Compiled. 136, My.
- From "The Orowded Street" ( Poem ). Compiled. 124, Ap.
- GITA Vision of Life and Superlife, The. By Srif K. S. Ramaswami Sastri. 163-8, Ju; 227-33, Au. 296-301, Oc; 330-4, No.
- God and Exalted Souls, Glory of. By Sri Jayadayal Goyandka, 41-6, Fe.
- God hath writ all dooms magnificent ( Poem ). Compiled. 277, Se.
- God, The Glory of Constant Contemplation on. By Sri Jayadayal Goyandka. 11-15, Ja.
- God-Realization, Value of Faith and Reverence in. By Sri Jayadayal Goyandka. 105-8, Ap: 137-40, My; 169-74, Ju.
- Gorakhnath's Śiva-Śakti Cult and the later Bhakti Schools. By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 195-202, Jl.
- Hindu Culture, A German speaks on. 112-9, Ap.
- Hinduism, Modern. By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 35-40, Fe.
- His Hand upon the Hills ( Poem ). Compiled. 301, Oc.
- His Love Broods over Thee (Poem). Compiled. 272, Se.
- I belong to my beloved Lord. Compiled. 32, Ja.

- Identity of Kālī and Kṛṣṇa, Śiva and Rādhā. By Sri Hanumanprasad Poddar. 46-7, Fe.
- Isa Upanisad. By Sri Basanta Kumar Chattopadhyaya. 307-8, Oc.
- Karmayoga, Five Types of. By Sri Jayadayal Goyandka. 73-8, Ma.
- Kolaru-Pathikam by Saint Thirujnana Sambandar. By Sri T. R. Rajagopala Aıyar, B. A., B. L. 157-160, My.
- Kṛṣṇa and His Rāsa-Krīḍā, Śrī. By Sri V. Krishnan Namboodiri, 318-9, Oc.
- Kṛṣṇa the Attractor. By Sri S. Ramaswami Ayyangar. 248-51, Au.
- Kṛṣṇa Tradition in the Sanskrit Classics, The. By Sri T. M. P. Mahadevan, M. A., Ph. D. 88———Mahadevan,
- Lord is descending in me with His Divine Excellences, The. Compiled, 67, Ma.
- Man is free to Elevate or Degrade himself. By Sri Jayadayal Goyandka. 264-9, Se.
- Mothers in India, The Role of. By Sri B. S. Narasimha Iyengar, M. A. 60-2, Fe.
- Nityananda of Gauranga Lila. By Sri S. Lakshminarasayya, M. A., L. T. 182-8, Ju; 217-23, Jl.
- Patanjali, The Yoga of. By Sri R. Krishnaswami Iyer. 22-24, Ja; 47-50, Fe; 78-81, Ma; 109-111, Ap.
- Poonthanam—A Vaisnava Poet. By Sri V. Krishnan Namboodiri. 92—4, Ma.
- Present-day Evils, Necessity of remedying the. By Sri Jayadayal Goyandka. 234-8, Au.
- Rādhā's Unalloyed Self-denying Love that sought no Requital. By Sri Hanumanprasad Poddar. 17-18, Ja.
- Radhakrishnan's Philosophy, The Differentia of Dr. By Sri K. S. Ramaswamı Sastri. 202-8, Jl.

- Rāma, A Prayer to Śrī. 2, De.
- Rāma and Sītā. By Sri M. K. Venkatarama Iyer, 174—81, Ju.
- Rāma as a dutiful Son, Śrī. By Srī M. K. Venkatarama Iyer. 50-5, Fe.
- Rāma's Relationship with Lakṣmaṇa and Bharata, Śrī. By Sri M. K. Venkatarama Iyer. 81—88, Ma.
- Rāmāyaṇa, The Puruṣārthas in Śrīmad. 25—32, Ja.
- Religion, The Aim of By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 323-9, No.
- Sambūka Episode, The. By Sri M. K. Venkatarama Iyer. 344—50, No.
- Śankara as a Philosophical and Religious Thinker, Śrī. By Sri M. K. Venkatarama Iyer. 145-151, My.
- Saranāgati or Prapatti. By Sri C. S. Narayana Rao. 125-7, Ap.
- Siva and Saktı in Eternal Union. By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 100-4, Ap; 131-6, My.
- "See not Others' Faults". By Sri B. S. Narasimha Iyengar, M. A. 120-1, Ap.
- Selected Gems from Uddhava-Śataka of Ratnakar ( Poem ). Adapted from Hindi by Sri Indrajit Singh. 94-6, My.
- Siddha-Yogi School, Dynamic Sat-Chid. Ananda of. By Acharya Akshoy Kumar Banerjea. 68-72, Ma.
- Sitā, The Banishment of and Her Final Exit. By Sri M. K. Venkata. rama Iyer. 309—15, Oc.
- Sitā, the Consort of Rāma. By Sri V. R. Chandrasekharan. 56—60, Fe.
- Sonnet ( Poem ). Compiled. 40, Fe.
- Spiritual Endeavour should also be made to gain full triumph over China. By Sri Hanumanprasad Poddar, (a) to (c), De.

- 'Tapas', the Destroyer of all Suffering and Evils. By Sri Jayadayal Goyandka. 209-13, Jl.
- That God, Which ever Lives and Loves (Poem). Compiled. 223, Jl.
- The Dance Divine ( Poem ). By Sri M. Kalidasa Rao. 288, Se.
- The Fourth 'R'. By Sri K. Rama Iyer. 121-4, Ap.
- The Mother ( Poem ). By Sri A. V. Suryanarayana, M. A., B. Ed. 323, Oc.
- The Omnipresent. By Sri Samananda. 208, J1.
- The Sky ( Poem ). Compiled. 263, Se.
- Tirukural and Indian Culture. By Sri K. S. Krishnan, M. A. 63-4, Fe, 284-6, Se.
- Unto Bliss. By "Siva". 2-3, Ja; 34-5, Fe; 66-7, Ma; 98-9, Ap; 130-1, My; 162-3, Ju; 194-5, J1; 226-7, Au; 258, Se, 290-1, Oc, 322-3, No.

- Varņāśrama-Dharma, Humanit. By Sri Jayadayal Goyandka. Oc; 335-41, No.
- Vali, The Killing of. By Sri M Venkatarama Iyer. 244-8, Au; 273-7
- Vālmīki-Rāmāyaṇa, The: Ayodh; Kānda: Cantos XXXIX to LXXX-VIII. De.
- Viṣṇu-Sahasranāma, The. By Sri K. E. Parthasarathi. 152-6, My; 189-92, Ju; 224, Jl; 251-6, Au; 278-82, Se; 315-7, Oc.
- Who is Happier: The Householder or the Ascetic P By Dr. K. Kotturbasavappa, Ph. D. (U. S. A.). 282-4, Se.
- Within My Heart for ever Rest! (Poem). Adapted from Hindi by Sri Madhava Sharan, M. A., LL. B. 62, Fe.
- Yogic View of Life, The. By Achar, Akshoy Kumar Banerjea. 259-63, St. 291-5, Oc.

## List of Illustrations

### (Tri-coloured)

| 1.                | Lord Ganesa                         | The late Sri Jagannath Merh )          | 1, Ja.   |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|--|
| 2.                | Lord Siva and His Divine Consort    | Sri Bhagavan )                         | 33, Fe.  |  |  |
| 3.                | Lord Skanda                         | The late Sri Jagannath Merh )          | 65, Ma.  |  |  |
| 4.                | Seated on the Throne of Ayodhya     | Sri Bhagavan )                         | 97, Ap.  |  |  |
| 5.                | Brahmā's Appearance from the Lotus  | ,, ,, )                                | 129, My. |  |  |
| 6.                | Escaping from Vasistha's Lap        | Sri B. K. Mitra )                      | 161, Ju. |  |  |
| 7.                | Siva and Pārvatī blessing Srī Kṛṣṇa | ,, ,, )                                | 193, Jl. |  |  |
| 8.                | Self-Offering                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 225, Au. |  |  |
| 9.                | Expectation                         | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 257, Se. |  |  |
| 10.               | The Decoration                      | ,, ,, )                                | 289, Oc. |  |  |
| 11.               | Upamanyu and Śrī Kṛṣṇa              | ,, )                                   | 321, No. |  |  |
| 12.               | Śrī Rāma as an Exile                | The late Sri Jagannath Merh )          | 1, De.   |  |  |
| 13                | Leaving Ayodhya for the Forest      | ,, ,, )                                | 392, De. |  |  |
| 14.               | Embodiments of Service              | Sri B. K. Mitra)                       | 435, De. |  |  |
| 15.               | Mounting a Raft for crossing the    |                                        |          |  |  |
|                   | Yamuna                              | The late Sri Jagannath Merh )          | 444, De. |  |  |
| 16.               | Sumantra returning to Ayodhya (     | The late Sri Dhanush )                 | 452, De. |  |  |
| 17.               | Bharata's Meeting with Kausalyā (   | Sri B. K. Mitra)                       | 512, De. |  |  |
| (Black and White) |                                     |                                        |          |  |  |
| 38.               | Leaving the Ganga behind (          | The late Sri Jagannath Merh )          | 436. De. |  |  |

<3000 ob

### KALYANA-KALPATARU

#### BUSINESS RULES

Identity

- Rad:. The Kalyana-Kalpataru is published every month of the English calendar. Podordinary number contains 32 pages of printed matter and one tri-coloured tion; and the whole matter published in the course of a year, including the ial Number, covers about 600 pages and several coloured and plain illustrations.
  - 2. Commercial advertisements are not accepted for publication in the Magazine.
- 3. Change of address, if any, should be communicated at least one week before the 1st of every month. Subscribers are requested to mention their number and old address when sending intimation of a change of address. Temporary change of address should be arranged with the local Post Office.
- 4. The despatch of every issue is made with particular care and attention. If, however, any issue does not reach a subscriber in time, complaint should be lodged with the postal authorities at once; and, if a duplicate copy is desired free of cost from this office, the result of the inquiries made at the Post Office should be communicated while making the request, a few days before the 1st of the next month. Belated complaints of non-receipt of a particular issue or complaints not accompanied with the reply of the postal authorities are liable to go unheeded.
- 5. Subscribers should invariably quote their NUMBER in all correspondence, besides mentioning legibly their names and addresses.
  - 6. A reply card or postage stamps must accompany references to ensure r being replied to.
- 7. Correspondence relating to management, subscription etc. should be idressed to the MANAGER, The KALYANA-KALPATARU, P.O. Gita Press GORAKHPUR). Remittances are also to be sent to the Manager. Letters in connection with publication of articles etc. are to be addressed to the EDITOR.
- 8. The Gita Press and the Office of the Kalyana-Kalpataru, although controlled by the same purse and authority, are two separate bodies so far as their business is concerned. Hence the two offices should be addressed separately.
- 9. Publications of the Gita Press other than the Kalyana-Kalpataru are not permitted by the postal rules to be sent along with the Kalyana-Kalpataru in one and the same parcel. Hence orders for the Kalyana-Kalpataru in combination with other publications are complied with separately by the two offices. ( N. B. The Gita Press does not comply with an order by V. P. P. the amount of which falls short of a rupee.)
- 10. Intending subscribers are requested to mention clearly, while placing their orders, as to which of the two monthlies they desire to subscribe to, the Kalyana-Kalpataru in English or the Kalyan in Hindi.
  - 11. Subscriptions of the Kalyana-Kalpataru and the Kalyan are not transferable. SUBSCRIPTION
- 12. The annual subscription of the Kalyana-Kalpataru (Rupees four and fifty nP. in India and Ten Shillings abroad) is payable strictly in advance. Subscribers are not enrolled for less than a year. The period of subscription extends from January to December and is not counted from any intervening month.
- 13. Specimen copies can be had on payment of 0.31 nP. in India and 8d. abroad.

Manager, "Kalyana-Kalpataru", P. O. Gita Press (Gorakhpur), U. P., India.

## Sādhaka-Sangha

In order that the standard of life of men and women of this country may be raised in the true sense of the term, an organization under the name of Sādhaka-Sangha has been working under the auspices of the Gita Press. In all there are 28 rules to be observed by the members of this Sangha, 12 of an obligatory character and 16 of a prohibitory type. Every member is supplied with a diary which he is required to fill every day. They are further expected to feel remorse for their rolations, if any, and to remain alert in future to avoid their repetition. The following are the rules to be observed by the members of this Sangha:—

#### A. OBLIGATORY

- 1. As far as possible to view everyone with whom we have to deal within or outside our house as an image of God;
  - 2. To remember the Lord after every 15 minutes;
  - 3. To wake up before sunrise;
- 4. To turn one's thoughts towards the Lord immediately on waking, and to bow to the all-supporting Mother Earth;
  - 5. To greet one's parents and other elders;
- 6. To perform one's morning and evening devotions according to one's faith and creed;
  - 7. To read one chapter of Srimad Bhagavadgith daily;
  - 8. To attend a religious discourse or to read from some scripture;
  - 9. To repeat the Divine Name of one's choice as long as possible;
  - 10. To discharge one's duties and responsibilities with zeal and devotion;
  - 11. To use only hand-woven textiles for one's wearing apparel;
  - 12. To examine one's conduct in the light of the above and the following rules.

#### B. PROHIBITORY

- 1. To refrain from deliberately harming anyone;
- 2. Never to tell a deliberate lie;
- 3. Never to misappropriate deliberately what rightly belongs to others;
- 4. To refrain from deliberately touching the person of anyone belonging to the opposite sex;
  - 5. Never to lose one's temper;
  - 6. Never to indulge in deliberately slandering others;
  - 7. Never to give false evidence;
  - 8. Never to indulge in indecent jokes;
  - 9. To give up the use of leather in any form whatsoever;
  - 10. To abstain from smoking and the use of intoxicants;
  - 11. To give up the tendency of killing one's time;
  - 12. Never to witness the dance of a courtesan;
  - 13. Never to see unhealthy pictures on the screen;
  - 14. To abstain from gambling in any form;
  - 15. To eschew prohibited foods and drinks of all kinds;
  - 16. To give up the use of shoes made of leather obtained from slaughter-houses.

    Manager-Sädhaka-Sangha, P. O. Gita press (Gorakhpur)